# खड़ीबोली का लोक-साहित्य

[प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल्० उपाधि के लिए स्वीकृत शोघ-प्रबन्ध]

डॉ० सत्या गुप्त

हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद

प्रथम संस्करण १९६५ मूल्य: पन्द्रह रुपया सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

**मुद्रक** लीडर प्रेस इलाहाबाद

# स्वर्गीया माँ को

# प्रकाशकीय

संक्रमण काल में जब संस्कृति नवरूप धारण कर रही है तब अपने अपौरुषेय वाइमय से परिचित हो लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसे मुड़कर पीछे देखा जाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक-जीवन और उसकी सहज अभिव्यक्ति नित्य नवीन और चिर-सामयिक है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने पिछले वर्षों में लोक-साहित्य सम्बन्धी कई ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। प्रकाशन की उसी परम्परा में डॉक्टर सत्या गुप्त का यह शोध-ग्रन्थ "खड़ीबोली का लोक-साहित्य" है जिस पर लेखिका को प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल्० की उपाधि मिली है।

डॉक्टर सत्या गुप्त ने बड़े मनोयोग से, संग्रह सम्बन्धी अनेक असुविधाओं को झेलते हुए इस शोध-ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इस सहत्वपूर्ण शोध-कार्य के लिये वह हिन्दी जगत् की बधाई की पात्र हैं।

खड़ीबोली आज हमारे साहित्य की भाषा है। किंचित् आश्चर्य होता है कि इस बोली के लोकरूप पर पहले किसी का ध्यान क्यों नहीं गया ? किन्तु ऐसा होता रहा है। साहित्य-भाषा के रूप में समादृत भाषा को विकासोन्मुख करने की चिन्ता में, उसके मूल रूप और उसमें निहित अभिव्यक्तियों को हम कभी-कभी विस्मृत कर जाते हैं। वह विस्मृत अंश आज प्रस्तुत है, डॉक्टर सत्या गुप्त ने उसे जागृत किया है। विद्वी लेखिका ने लोक-साहित्य के स्वीकृत सभी अंगों पर सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया है। निश्चित ही उनके इस प्रयास से खड़ीबोली और प्रदेश की भाषा तथा संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। विश्वास है, यह प्रन्थ लोक-साहित्य के अध्येताओं, जिज्ञासुओं तथा भाषाविज्ञों को अपने-अपने प्रयोजन के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद दिनांक, ३१ दिसम्बर, १९६४

विद्या भास्कर सचिव तथा कोषाध्यक्ष

# ल्पिय-सूची

परिचय

डॉ० घीरेन्द्रवर्मा पृ० इ-उ

पूर्व-भूमिका

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल पृ० ऊ-अः

भूमिका :

पु० १-११

अघ्याय १

पु०-१३-२५

### खड़ीबोली-लोक साहित्य का परिचय और पृष्ठभूमि

खड़ीबोली का नामकरण, खड़ीबोली के अन्य नाम, आदर्श खड़ीबोली, खड़ी-बोली क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषा का परिचय, खड़ीबोली का अन्य बोलियों से साम्य तथा पार्थक्य, खड़ीबोली की भाषागत सीमा, भौगोलिकता तथा ऐतिहासिक परिचय, खड़ीबोली प्रदेश का सांस्कृतिक परिचय, समाज के विभिन्न स्तर, जीवनयापन के साधन।

अध्याय २

पृ०-२७-१०८

### खड़ीबोली के लोकगीतों का अध्ययन

खड़ीबोली के लोकगीतों का वर्गीकरण, आनुष्ठानिक गीत (संस्कार सम्बन्धी लोकगीत), धार्मिक गीत—न्त्रत, त्यौहार अनुष्ठान संबंधी, देवी-देवताओं से संबंधित लोकगीत, ऋतु-सम्बन्धी लोकगीत, श्रम-गीत (स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग), बालगीत।

अध्याय ३

पृ०-१०९-१६९

### खड़ीबोली के लोकगीतों में समाज

लोकसमाज में आदर्श सतीत्व, खान-पान, रहन-सहन, अंग प्रसाधन, लोकगीतों में राजनैतिक पक्ष, हास-परिहास के सम्बन्ध, लोकगीतों में भावाभि-व्यंजना तथा कलात्मकता—भय, कलापक्ष, करुणरस आदि, लोकगीतों में कथा-तत्व—पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, काल्पनिक तथा प्रेम सम्बन्धी गीत कथाएँ, लोकगीतों में संगीत पक्ष, लोकगोतों में सहायक लोक-वाद्य। अघ्याय ४

पु०-१७१-२३३

# र्हीबोली की लोककथा

सरल, जटिल लोककथाएँ, वर्गीकरण—(धार्मिक, ऐतिहासिक, अलौकिक, सामाजिक, नीतिकथा, हास्य, पशु-पक्षी सम्बन्धी), लोक-कथाओं के मुख्य अभिप्राय, लोक-कथाओं में भावाभिव्यंजना, खड़ीबोली की लोककथाओं का कथा-शिल्प (कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण आद्भि)।

अध्याय ५

पृ०-२३५-२५०

#### खड़ीबोली की लोक-गाथा

खर्ड्, बोले। की लोकगाथाओं का वर्गीकरण, लोकगाथाओं के वर्ण्य-विषय, लोकगाथाओं में प्रयुक्त होनेवाली भाषा, लोकगाथाओं का संगीत पक्ष, लोकगाथाओं में विणित धार्मिक स्वरूप तथा अमानवीय तत्व, लोकगाथाओं में पात्र, लोकगाथाओं का जन्म, उद्देश्य और विशेषता, लोकगाथाओं की विशेषताएँ, लोकगाथाओं में कथातत्व।

अध्याय ६

पु०-२५१-२९७

## खड़ीबोली का प्रकीर्ण-साहित्य

लोकोक्तियों की परम्परा, परिभाषाएँ, खड़ीबोली की लोकोक्तियाँ, वर्गीकरण, खड़ीबोली की लोकोक्तियों का वर्गीकरण—सामाजिक कहावतें (जाति सम्बन्धी, नारी सम्बन्धी, ऐतिहासिक, सामाजिक व्यवहार-ज्ञान सम्बन्धी, भाग्य सम्बन्धी कहावतें), खान-पान तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी लोकोक्तियाँ, लोक-विश्वास सम्बन्धी लोकोक्तियाँ, कथा सम्बन्धी लोकोक्तियाँ, भाषा-विज्ञान सम्बन्धी लोकोक्तियाँ, प्रकीणं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, मुहावरों की परम्परागत व्यापकता, शकुन सम्बन्धी मुहावरे, खड़ीबोली की पहेलियाँ, शरीर सम्बन्धी पहेलियाँ, जीव सम्बन्धी पहेलियाँ, प्रकृति सम्बन्धी पहेलियाँ, खान-पान सम्बन्धी पहेलियाँ, प्रकाणं पहेलियाँ, गाहे-पल्हाये (मल्हौर), दार्शनिक पक्ष, दोहासाहित्य (पत्रों में लिखे जाने वाले दोहे)।

अध्याय ७

पृ०-२९९-३२७

#### खड़ीबोली का लोक-नाटच

नौटंकी, रूप योजना-प्रसाधन, वेशभूषा, रंगमंच, वाद्य, कथोपकथन, तर्ज-लय, स्वाँग का आधुनिक रूप, खोड़िया, साँगी बेहूसिह, खड़ीबोली के लोकनाटघों की विशेषता, लोकनाटघों के रचयिता—लोक-कवि।

अध्याय ८

चित्र :

पृ०-३२९-४१४

#### खड़ीबोली की लोक-संस्कृति

लोकधर्म, लोकविश्वास मनुष्य सम्बन्धी, तिथि, वार और मास सम्बन्धी लोकविश्वास, पशु-पक्षी-सम्बन्धी लोकविश्वास पशुओं की बीमारियों के लोकोपचार, प्रकृति सम्बन्धी (वृक्ष), स्वास्थ्य सम्बन्धी लोकविश्वास तथा उनके उपचार, मिश्चित लोक विश्वास, पौराणिक लोकविश्वास, मंत्र व टोने-टोटके, टोने टोटके की मान्यता, खड़ीबोली प्रदेश में धर्म का व्यवहारिक पक्ष, पूजा उपासना (सरस्वती देवी, चंडी देवी, आदि की उपासना), व्यावसायिक नृत्य, (धार्मिक, सामाजिक), खड़ीबोली प्रदेश को वेशमूषा तथा खान-पान, लोक-भाषा और लोकशब्द, खड़ीबोली प्रदेश के लोगों का स्वभाव, मनोरंजन तथा मेले।

परिशिष्ट
सहायक ग्रंथ-सूची
हिन्दी
अंग्रेजी
पुत्र जन्म सम्बन्धी एवं विवाहादिक अन्य गीत
लोकशब्दावली
स्त्री-पुरुषों के प्रचलित नाम
प्रकाशित लोक-कथाएँ एवं अन्य सामग्री
तालिका
मानचित्र : १—खड़ी बोली प्रदेश
२—हिंदी प्रदेश

3--- ? 3

 qo-828-828

 qo-828-868

 qo-868-868

 qo-868-868

 qo-868-868

 qo-868-868

पृ०-४१५-४९४

T0-880-853

# परिचय

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंग में हिंदी प्रदेश में सांस्कृतिक जागरण उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग में प्रारंग हुआ—प्रारंग में मुख्य केन्द्र काशी और प्रयाग थे तथा बाद को लखनऊ, आगरा और गोरखपुर में भी कार्य प्रारंग हुआ। सबसे अधिक उपेक्षित भाग खड़ीबोली प्रदेश, अर्थात् मेरठ-बिजनौर का भूमिमाग, तथा उसके पश्चिमी और पूर्वी सीमान्त प्रदेश हरियाना और रोहिलखंड, रहे। इसका एक मुख्य कारण कदाचित् यह था कि इस प्रदेश का प्रधान आधुनिक नगर मेरठ दिल्ली के इतने अधिक निकट है कि वह स्वतंत्र सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित नहीं हो सका—दिल्ली ने उसे हर तरह से दबा दिया।

उपर्युक्त स्थिति के परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य से संबंधित अध्ययन भी अवधी भाषा और साहित्य से प्रारंभ हुआ, शीध ही भोजपुरी (काशी-गोरखपुर प्रदेश की बोली) की ओर विद्वानों का ध्यान गया और उसके बाद ब्रजभाषा साहित्य का प्रकाशन और आलोचनात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ। यह विचारणीय है कि हिंदी के दो प्रमुख मध्यकालीन महाकाव्यों में रामचरित मानस के तो अनेक वैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु सूरसागर का वैज्ञानिक संपादन अभी प्रारंभ भी नहीं हो पाया है। फलतः मेरठ-बिजनौर की खड़ीबोली भाषा और उसके प्राचीन साहित्य का अध्ययन अत्यंत उपेक्षित रहा। यह प्रसन्नता की बात है कि हिंदी प्रदेश की इस महत्वपूर्ण भाषा खड़ीबोली तथा उसके लोकसाहित्य और मध्ययुगीन नागरिक साहित्य की ओर अब धीरे-धीरे विद्वानों और विद्याधियों का ध्यान जा रहा है। यह ग्रंथ भी इसी प्रवृत्ति का एक प्रमाण है।

प्रस्तुत अध्ययन लेखिका ने प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिल्० थीसिस के लिये तैयार किया था। मुझे प्रसन्नता है कि अब यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हो रहा है और हिंदी प्रेमी इससे लाम उठा सकेंगे। ग्रंथ का मुख्य विषय खड़ीबोली प्रदेश के लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाटच तथा लोकोक्तियों, मुहावरे आदि प्रकीर्ण सामग्री का अध्ययन है। प्रथम अध्याय विषय की भूमिका स्वरूप है तथा अंतिम आठवें अध्याय में इस जनपद की लोक-संस्कृति पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। लेखिका ने यह आशा दिलाई है कि इस अध्ययन की मूल सामग्री, अर्थात् खड़ीबोली प्रदेश के लोकगीत, लोककथण्एँ तथा लोकशव्दावली आदि, शीघ्र ही स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी ।

अपने देश में वैदिक ब्राह्मण तथा उपनिषद् काल में कुर-पंचाल, हिदी प्रदेश के चौदह महाजनपदों में अग्रणी थे। आज यह मेरठ-बरेली किमश्निरयों का प्रदेश संस्कृतिक विकास में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। खड़ीबोली प्रदेश में स्थित नगर दिल्ली, प्रादेशिक न होकर अखिल भारतीय क्या अन्ताराष्ट्रीय केन्द्र बन गया है। आगरा पिश्चमी उत्तरप्रदेश के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में अवश्य विकसित हो रहा है किन्तु वह ब्रज प्रदेश में स्थित है तथा शूरसेनजनपद की प्राचीन राजधानी मथुरा नगरी को एक तरह से स्थानापन्न कर रहा है। फिर मुगलकालीन स्मारकों तथा ताजमहल किले आदि के महत्व के कारण दवा जा रहा है। विदेशी यात्रियों के लिशे तो आगरा और ताजमहल एकार्थवाची से हो गये हैं। पश्चिमी हिंदी प्रदेश में दिल्ली-आगरे के महत्व के कारण मेरठ-बरेली का भाग अत्यंत उपेक्षित रहा—न यहाँ कोई विश्वविद्यालय वन सका है, न कोई अच्छी साहित्यक संस्था है, न उच्च स्तर के दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र आदि ही यहाँ से निकलते हैं, न प्रथम श्रेणी के राजनीतिक नेता हैं और न बड़े उद्योग केन्द्र ही स्थापित हो रहे हैं।

कितु इस प्रदेश में अब जागरण के चिह्न दिखलाई पड़ रहे हैं। डॉ॰ सत्या गुप्त का खड़ीबोली प्रदेश के लोक साहित्य का यह अध्ययन भी इस नव जागरण की ओर ही एक कदम है। इसके लिंगे मैं सुयोग्य लेखिका को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रस्तुत अध्ययन अत्यंत संतुलित और नवीन सामग्री से पूर्ण है। मूल सामग्री से संबंधित इसके परिशिष्ट ग्रंथ की हम लोग अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे।

·सागर विश्वविद्यालय,

धीरेन्द्र वर्मा

सागर

# पूर्व-भूमिका

'खड़ीबोली का लोक-साहित्य' शीर्षक शोध-प्रबन्ध का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसमें सुश्री डा॰ सत्या गृप्त ने बहुत परिश्रम-पूर्वक प्राचीन कुर-जनपद की छानबीन की है। कौरवी बोली को ही आजकल खड़ीबोली कहा जाता है। इस बोली ने ही अधिकांश राष्ट्रभाषा एवं अर्वाचीन हिन्दी का साहित्यिक रूप ग्रहण किया । इस बोली का एक छोर ब्रजभाषा से और दूसरा हरियाना की बाँङडू-भाषा से मिला है। इसका शुद्ध रूप मेरठ जनपद के गाँवों में पाया जाता है । वहाँ से उसकी शुद्ध व्याकरण शब्दावली एवं लोक-साहित्य का सर्वागीण संग्रह अभी नहीं हो पाया है। मेरा अपना जन्म भी मेरठ जिले के एक गाँव में हुआ है, जो हापुड़ और गाजियाबाद के बीच में पिलखुआ से लगभग १।। मील पर है। अतः मुझे विदित है कि कौरवी बोली के शुद्ध रूप में वर्णों को द्वित्त्व करने की परिपाटी नहीं है, वहाँ के निजी उच्चारण में शुद्ध रूप 'लोटा' है लोट्टा नहीं; किन्तु हमें यह भी न भूलना चाहिये कि इस जनपद के बीच-बीच में ऐसे गाँव भी हैं जिनकी बोली पर जाटू या बाँडड़-भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ज्ञात होता है कि कुरु-जनपद में वहाँ की जन परिपाटी और बोलियों पर किसी समय जाट जाति या उनकी बोली का विशेष अनुप्रवेश हुआ और दोनों परस्पर घुल मिल गया । किन्तु जाटों और ठाकुरों द्वारा प्रयुक्त मातुभाषाओं में आज भी अन्तर बना हुआ है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है जिससे कि खड़ीबोली के शुद्ध रूप का उद्धार किया जा सके। मेरठ की भाषा और साहित्य सम्बन्धी कार्य करने वाली किसी केन्द्रीय संस्था की अभी तक कमी है। मेरठ जनपद से बाहर रहने के कारण मैं स्वयं इस विषय में कार्य न कर सका और फिर मेरा कार्य क्षेत्र संस्कृत भाषा के महान् साहित्य की ओर मुड़ गया। श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी से मैंने इस संबंध में विस्तृत बात चलाई थी किन्तू उनके हाथ में भी अन्य कार्य होने से वे इस ओर घ्यान न दे सके। महापण्डित राहल सांकृत्यायन की कल्पना और कार्यशक्ति विलक्षण थी, उन्होंने अवश्य इस ओर ध्यान दिया। 'आदि हिन्दी की कहानियाँ और गीत' ऐसा ही संग्रह था जिसने अनेक लोगों का घ्यान खींचा। मुझे ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा ने एक शोध-प्रबन्ध के रूप में मेरठ जनपद के लोकगीतों पर सुन्दर कार्य किया है, किन्तू वह अप्रकाशित है और उसे मैं देख नहीं पाया हूँ।

अपने एक विशिष्ट लेख 'गाहा पल्हाया' (अनपद, जनवरी १९५३ पृ० ७०-७४) में मैंने कुरु-जनपद को एक ऐसे लोकसाहित्य का परिचय दिया था जिसकी परंपरा वैदिक युग से आजतक सुरक्षित रही है और जिसका संग्रह श्री गौड़ ने अपने एम० ए० के शोध-निबन्ध के लिये किया था । इसका उल्लेख प्रस्तृत ग्रन्थ के पु॰ २३ पर किया गया है। अपने परिचय के आधार पर मैं यह निश्चय से कह सकता हुँ कि मेरठ जनपद गीतों, कहानियों और कहावतों की खान है । लेखिका सत्या गुप्त ने गीतों एवं कहानियों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। बच्चे के जन्म के समय छटी पूजन मेरठ जनपद का विशेष उत्सव है। उस समय जाजमात (पु० ४२) का पूजन किया जाता है। वह प्राचीन काल की जातहारिणी देवी मालूम पड़ती है। इसका विस्तार से वर्णन काश्यप संहिता के खेती कल्प में आया है। यह बच्चों की अधिष्ठात्री देवी थी और उसके सैकड़ों नाम और भेद थे किन्तु इसकी सर्वसामान्य संज्ञा जातहारिणी थी। मेरठ जनपद में नामकरण संस्कार को दसूटन (दशोत्थान) कहते हैं। उस अवसर के गीत बहुत ही रोचक होते है। किन्तू मेरठ जनपद की सबसे बड़ी विशेषता विवाह संस्कार है. उसके अनेक अंग दोनों पक्षों में मनाए जाते हैं जैसे--सगाई, छेई बान, हलदतेल, मढ़ा-भात, घुड़चढ़ी आदि। इन अवसरों के गीत बन्ने कहलाते हैं। बारात के जाने के बाद वर-पक्षके घर की स्त्रियाँ खोड़ियाँ बनाती हैं और उस समय धूम-धाम के साथ नाचना-गाना किया जाता है । उन गीतों में फूहड़ गीत भी होते हैं। ज्ञात होता है, इस प्रकार के खोड़ियों के गीतों के नमूने अथर्ववेद के २० वें काण्ड में संग्रहीत बच गए हैं । व्याह के समय अनेक देवी-देवता पूजे जाते हैं, जैसे ऊत पितर, माता, चामड़ देवी, जाहर पीर, भूले-बिसरे, मीराँ और इनमें से हरएक के अलग-अलग गीत हैं। कजैतन या हथ लगिन जो मंगल-मारी के रूप में व्याह संबंधी सब मांगलिक कृत्य करती है, वह बीध उठाती है अर्थात् उड़द की पिट्ठी पीस कर खाट पर दो बीघ रखती है और दूध, हल्दी, चावल, रोली से छींटे मारकर उसकी पूजा करती है। फिर और हथलगी खाट पर, पीढे पर टोकरे पर पंखे पर और चटाई पर उड्दी तोड़ती हैं। देव-पितरों के नाम के चावल पिट्ठी लेकर पिसे जाते हैं। चूल्हे पर् जोत अर्थात् देवताओं की हँडिया रहती है। हँडिया में सज्जी का पानी औटाया जाता है। उससे पापड़ बनाने की पिट्ठी माड़ी जाती है, फिर पापड़ की लोई मिसी जाती है तब पापड़ बनते हैं जो छकड़ें नामक विशेष हण्डों में (छाक या भोजन सामग्री के हण्डे) लड़क़ी के ससुराल भेजे जाते हैं। बान छेई के समय गौरी-पूजन बतासों से और गुड़ की मेली से किया जाता है। एक चलती बरात की ओर दूसरी आवती बरात की गौर अच्छा सा दिन देख कर खेत में संदाई जाती है। सात बन्दनवार बनाने की रीति है-कपड़े की, रेशमी जाल की, फुन्दन की, फल की, गिंदोड़ो की, मेवे की, पान की और फुल की। ये तोरण या द्वार पर मण्डप में और कोठार में बांधी जाती हैं। व्याह में आठ गोद मेजने की प्रथा है। दो लगन पर (एक लगन की, एक बान की), दो पहाँचते ही गौरी-पूजन के समय, दो पैरों पर और दो कंगने पर। उनमें से एक खाली और एक भरी होती है। और भी बरी पुरी, सोहगी, दिखावा, भात, कुआपूजन, चाकपूजन ,सखर माँट, छकैंडा तियल आदि के अनेक रिवाज़ हैं। इन में भात के गीत बहुत ही रोचक होते हैं। कन्या के भात में मामा चुंदरी और आँछू बटवे लाता है। इनमें सभी अवसरों पर गीत गाये जाते हैं। भात की रीति को बहुत मांगलिक मानते हैं। एक ब्राह्मण पीले कागज में बंधे हुए खाँड के गिदोड़े को, जिसे सुहागपूडा भी कहते हैं, मण्डप में बाँघ कर लटकाता है। मामा के यहाँ से कन्या के लिये पाँचगजी घोती आती है, जिससे सात सुहागिनें कन्या का चोला उसी समय फेरों से पहले सीती हैं। वर-पक्ष की ओर से सात सुइयाँ फेरों से पहले भेजी जाती हैं, उसे सुई का सगुन कहते हैं। उसी सगुन के साथ रोली-मेंहदी, छड़े-पैंडे, लाल-चूँदरी, सुगन्धित तेल, सिन्दोर -सिन्दोरी, लखा और दोगोद भी भेंजी जाती हैं। इन सब लोकप्रथाओं के पीछे अनेक प्रकार के गीतों का भण्डार भरा हुआ है । मण्डप में वर को चौकी पर बैठा कर उसकी पूजा की जाती है। उससे पहले जनवासे में ही फेत बट-हरी या बैसाखी वर पक्ष को दी जाती है, फिर चढ़त के समय द्वारचार होता है। वर कन्या के अलंकरण को हल्द-बान, तेल और ईछ कहते हैं। स्त्रियों की दृष्टि में इनका महत्त्व गीतों के रूप में ही होता है। थापा लगाकर देवता की स्थापना करते हैं। मण्डप के नीचे कन्या का पूजन किया जाता है, जिसे पैर-पुजी भी कहते हैं । कन्या से बड़े स्त्री-पुरुष व्रत-उपवास रख कर मण्डप के चारों ओर घूमते हुए धान बोते हैं, उसे घान बोआई कहा जाता है। मण्डप में विवाह से पूर्व कन्या का पूजन ही वास्तविक गौरी-पूजन है। कन्या की सिर-गुंदी भी महत्त्वपूर्ण है। वर, सिन्दूर से उसे टीका लगाता है और माँग-भरता है, इसे सुमंगली प्रथा कहते हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। इनके अतिरिक्त व्याह की और भी छोटी-मोटी प्रथाएँ हैं जिनमें भॅवर सप्तपदी अश्वा-रोहण, अरुन्धती दर्शन और छायादान मुख्य हैं । छ यादान का संबंध कृत्या-निवारण से है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के विवाह सूनत (१०-८५) में आया है। वहाँ यह कल्पना की गई है कि स्त्री एक चलती-फिरती कृत्या है जिसके दो रूप हैं--एक अशिव और दूसरा भद्र। जो भद्र रूप है, वही वर के नूतन गृहस्थ में

प्रविष्ट होना चाहिये। छायादान के द्वारा लोक में इसी भावना की पूर्ति की जाती है। थापे या देवता के आगे वर को वैदिक छन्द पढ़ने होते थे किन्तु आज कल उसका केवल विकृत रूप रह गया है। सम्भव है, इस अवसर पर कुछ लोक गाथाएँ सुनाई जाती हों।

ऋग्वेद में विवाह के अवसर पर गायी जाने वाली गाथाओं या गीतों का उल्लेख है—-१-रैमी २—-अनुदेयी ३—-न्योचनी नाराशंसी। आजकल के जो व्याहले गीत हैं उनमें इन तीनों प्रकारों को इस प्रकार पहचाना जा सकता है। रैमी वे गाथाएँ हैं जो मंवर या फेरों के अवसर पर गीत गाम जाती हैं। अनुदेयी गाथाएँ विदा के गीत हैं, इस समय कन्या के पिता की ओर से बहुत सा दान दहेज दिया जाता है। इसी से अनुदेयी शब्द सार्थक होता है। तीसरी न्योचनी नाराशंसी के गाथाएँ हैं जो बहु लेने या बघावे के गीत कहे जाते हैं। जब बहू अपनी ससुराल में आती है तो उस किया को न्योचनी समझनी चाहिये। उस अवसर पर समझा जाता है कि वर, कन्या की विजय करके वापस आया है और उसके पूर्वजों या बड़े बड़ेरों के साथ उसका भी यशोगान किया जाता है। उन्हीं गाथाओं के लिये प्राचीन काल में नाराशंसी न्योचनी शब्द का प्रयोग संभवतः किया जाता था। अब वे ही बघावे के गीत हैं। प्रत्येक संग्रहक्ती को उचित है कि वे इन तीन प्रकार के गीतों का अलग-अलग संग्रह करके उनकी विशेषताओं का अध्ययन करें। संभव है, इससे उनकी प्राचीन इत्विं एवं विशेषताओं का कुछ उद्धार किया जा सके।

दूसरी रोचक प्रथा मेरठ जनपद में प्रचिलत 'बहों' की है। विवाहित कन्या के जीवन को नयी परिस्थिति के अनुकूल बनाने की एक प्रथा है जिसे वहों कहते हैं। ससुराल के नए संसार में कन्या किस प्रकार अपना निभाव करेगी और कैसे सबसे हिल-मिल कर रह सकेगी, यहीं बहों के इन बोलों का तात्पर्य है। कुछ बहों के नाम इस प्रकार हैं:—

- **१. राह उजाला—** व्याह के साल कन्या अपने घर पर ही रहती हुयं: एक दिया रोज जला कर बाहर मार्ग में रख आती है जिससे रास्ता चलतों को उजाला हो जाय। ३६५ पेड़े बनाकर लड़की ससुराल मेजती है।
- २. बाट सिलाना—कन्या एक लोटा पानी और थोड़े दाने लेकर बाट सिलाती हुयी जाती है—

सिलवर सिलवर बाट सिलाऊँ। सासू नन्द कूचीर उढाऊँ।

- ३. सूरज भंवारा--कन्या नित्य नहाकर एक लोटा जल सूरज को चढ़ाती है।
- ४. दांतन कन्या—चार बजें (ब्राह्ममुहूर्त में) उठ कर दाँतन करके तब बोलती है और ऐसा ही साल भर नियमतः करती है।
- ५. कौड़ी गल्ला—एक छोटा सा घर ( चाँदी का ) बनाकर और एक पुतली चाँदी की बनाकर ससुराल भेजी जाती है। कन्या प्रतिदिन एक कौड़ी या पैसा डालती थी और साल के बाद वह ससुराल को भेज दिया जाता था।
- **६. चिड़िया चुगाई** कुछ दूर में घरती लीप कर उस पर बाजरा बखेर कर चिड़िया चुगाई जाती हैं और नन्द के लिये बर्षान्त में इजार ओन्नी चिड़िया चुगाने की निशानी भेजी जाती हैं।
- ७. फ्रफस के थुआ देना—निम्न पद्य कह कर बहू फ्रफस को गुड़ की भेली देती है—

ससुरे बहन बलम की फुआ। मेरे लेखे मट्टी की थूआ।।

- ८. सासू की **रुँसाई**---कड़ी बात कह कर सासू को रुष्ट करना ।
- ९. सासूं जिमाई--सासूं को जिमाकर प्रसन्न करना ।
- **१०. ससुर जिमाईं**——ससुर के कन्घे पर दुशाला डाल कर मेवा भर देते हैं और दो चार रुपये डाल देते हैं——

ससुर मेरा वाला भोला। भर मेवा का झोला।

- ११. ससुर को पिन्नी देना—'दमकन पिन्नी चमकन सुसरा' यह कहा जाता है।
  - १२. लेले पिया मिसरी , मेरे मन क्षे कभी न बिसरी।
  - १३. जेठ जिठानो का बहा--

आयत यापत घरी मिठाई । जेठ जिठानी रिल मिल खाई ।

१४. भंगन का बहा--

चार कचौड़ी अप्पर जीरा। कदी ना बनू मोरी का कीरा॥

१५. जेठ का बेटा--

चार कचौरी ऊपर दही। जेठ के बेटे ने चाची कही॥ १६. देवर--

थाली भरे बदामा ।
देवर भाभी का गुलामा ॥
थाली भरे बतासे ।
देवर करे तमासे ॥

१७. खंती चीर—बहन-भाई जब उपस्थित हों तब एक चादर तानकर नवागता बधू ऐसा कहती है और वह चादर चावल और रुपये बहिन को देती है—

> आले चावल खुंटी चीर । चिर जीवे नन्दी तेरा बीर ।

१८--सासू का बहा---

ले सासू गठरीं दिखा अपनी गठरी।

इस बहे में बहू सास की गठरी देख कर झकझोर लेती है। इन वहों में कन्या के लिये मनोरंजन और शिक्षण की सामग्री रहती हैं और छोटी-मोटी गृहस्थियों में सुखद अवसर उपस्थित करते हैं। यहाँ तक कि घर की मंगन का भी सत्कार-सम्मान करना नई बहू के लिये आवश्यक था।

लेखिका ने धार्मिक गीतों का भी अच्छा संग्रह और अध्ययन किया है। इनमें गणेश और तुलसी पूजा के गीत हैं, जो प्रायः सभी जनपदों में गाये जाते हैं। इनमें सावन के गीत सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरठ जनपद में कुछ लोकगाथाएँ भी गायी जाती हैं। इनमें चँदना, चन्द्रावल, निहालदे, गुगा पीर, गोपीचन्द भरथरी आदि की लोककथाएँ बड़े रस से गायी जाती हैं। फाल्गुन में गाये जाने वाले होली के गीत भी आकर्षक होते हैं, जब कच्ची इमली गदराती है अर्थात् युवती स्त्री में मस्ती छा जाती है। ज्ञात होता है कि ये प्राचीन काल से चले आते हुए चाँचर या चचँरी के गीत थे जिन्हें गाती हुई युवती कन्या अपनी सिखयों के साथ शिवपूजन के लिये निकलती थी। 'काँटा लागों रे देवरिया मोपै गैल चलो ना जाय'—यह मेरठ जनपद का प्रसिद्ध बोल है जो गाँव-गाँव में सुनाई पड़ता है। चक्की पनघट और खेती के गीत मी स्त्रियों में प्रचिलत हैं। इसी प्रकार पुरुषों में कोल्हू और कुआँ चलाते समय मल्होर और पल्हाए नामक गीत हैं जिनका कुछ संग्रह इस ग्रन्थ में (पृ० ९३-९४) आया है। मल्होर को 'बावली मल्होर' भी कहा जाता है. क्योंकि इनके गाने वाले ऐसे दोहे कहते थे जो अनबूझ पहेली-सी जान पड़ती थी, मानो कोई बावला निर्मुणिया व्यक्ति

अपना अनुभव सुना रहा हो। लृड़के-लड़िकयों के बालगीत, टेसू के गीत, साँझी के गीत, जिनमें साँझी या गौरी पार्वती का वर्णन आता है, किसी समय बड़े उमंग से गाये जाते थे। खड़ीबोली के इन लोकगीतों में सामाजिक चित्रों का भी अध्ययन किया गया है।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि शोध-प्रबन्ध में कौरवी की लोककथाओं के अध्ययन पर भी पर्याप्त सामग्री एकत्रित की गयी है। जो लोकसाहित्य अब शनैः शनैः नई शिक्षा की कूँची के पोत से मिट रहा है उसे समय रहते लिपिबद्ध कर लेना और यान्त्रिक उपायों से सुरक्षित कर लेना आवश्यक है। अतः पहली दृष्टि से यह अध्ययन सर्वथा स्वागत योग्य है। यदि इसके फलस्वरूप मेरठ जनपद में लोक-वार्ता संबंधी अध्ययन की कोई प्रेरणा मिल सकी तो सब के लिये प्रसन्नता की बात होगी।

१८।१२।६४ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणसी—-५ वासुदेवशरण अग्रवाल



## भूमिका

खड़ीबोली-प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। इसी कारण यहाँ का लोकसाहित्य मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अवस्था के अनुरूप इससे मेरा सम्पर्क दिन-प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया और एम० ए० के बाद जब मैंने 'ब्रज-लोकसाहित्य' तथा 'भोजपुरी-लोकसाहित्य का अध्ययन' प्रबन्ध देखे तो मेरे मन में अपने प्रदेश के लोकसाहित्य पर कार्य करने की आकाँक्षा हुई। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा भी मेरी इस इच्छा को बल मिला। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुम तो इस प्रदेश की लड़की हो, सामग्री का संकलन करना तुम्हारे लिए कठिन कार्य नहीं। तत्पश्चात् जब मैंने अपने मन की बात पूज्यवर डॉ० घीरेन्द्र वर्मा से कही तथा इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की तो डॉ० साहब ने अपनी स्वीकृति देकर मेरी इस इच्छा को संरक्षण प्रदान किया।

उस समय मैंने पर्याप्त संकलन कर लिया था परन्तु संकलन वैज्ञानिक ढंग पर न होने के कारण, बहुत सी भूलें रह गयी थीं जिसका निराकरण करने में मुझे अतिरिक्त श्रम करना पड़ा। वह संकलन वैसे भी इतना नहीं था कि उसके आधार पर यह अनुसंधान-कार्य किया जा सकता। मैंने और उत्साह से संकलन कार्य करना आरम्भ कर दिया परन्तु बीच-बीच में अत्यन्त अस्वस्थ्य हो जाने के कारण व्यवधान पड़ते रहे। संकलन कार्य में मले-बुरे कितने ही अनुभव हुए जिनकी ओर संकेत कर देना यहाँ अनुचित न होगा। इस काल में ऐसे भी क्षण आये जब अपनी अस्वस्थता तथा कार्य का विस्तार देख कर हताश हो जाना पड़ा परन्तु गुरुजनों के सतत प्रोत्साहन से पुनः-पुनः कार्यरत होती रही।

जो सबसे बड़ी कठिनाई मेरे मार्ग में आयी, वह थी विषय की व्यापकता तथा मेरी सीमाएँ। मुझे गाँव-गाँव तथा घर-घर सामग्री एकत्रित करने जाना पड़ता था। ग्राम की महिलाएँ कभी-कभी मुझे प्रश्नभरी दृष्टि से देखती थीं। उनकी समझ में नहीं आता था कि मैं गीतों, कहानियों को बेचूंगी या तवे (रेकार्ड) मरवा कर जगह-जगह सुनाती फिह्ना। कई बार पुरुषों से बात करते हुए देख कर उन्हें मेरी लंज्जाहीनता पर क्षोम भी होता था। मुझे ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा जब मेरे मेजबान हँस कर (बगड़) आँगन में घुस गयें और मैं वाहर ही

खड़ी रह गयी। उस समय मेरी सुरक्षा के लिए धर के पुरुष ही आरे और उन्होंने महिलाओं को मेरे संबंध में आश्वस्त करके मेरा काम करवाया। कई स्थानों पर आशीर्वचन के साथ भी मुझे सामग्री प्राप्त हुई। सबसे अविक कठिनाई मुझे पुरुष-वर्ग से सामग्री एकत्रित करने में हुई। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि यदि स्त्रियाँ परदा नहीं करतीं तो वहाँ के पुरुष पर्दा कर छेते हैं। इसका कारण यह भी था कि प्रवों से संबंधित लोकसाहित्य का बहुत-सा भाग अश्लील भी है। पल्हाये, गीत तथा कुछ सांग इसी प्रकार के साहित्य में आते हैं। इस समय मुझे अपने पूरुष संबंधियों से सहायता लेनी पड़ी। उनकी अपनी सीमाएँ थीं, इसीलिए मैं उनकी सहायता से इतनी ही सामग्री प्राप्त कर सकी जितनी स्त्री होने के कारण मेरे लिए अप्राप्य थी । दानों की कहानियाँ, विक्रमादित्य से संबंधित कहानियाँ, शेलचिल्ली की कहानियाँ, स्थानीय लोक-कथाएँ, लोकोक्तियाँ, लोकगाथा, लोकनाटच, मंत्र, रीति-रिवाज, अनुष्ठान तथा जोगियों के गीत आदि--यह सब मैंने स्वयं ही पुरुष जाति से एकत्रित किए। इसीलिए पुरुष वर्ग की सामग्री अधिकांश मात्रा में तो उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन उस सामग्री से आवश्यकतापूर्ति हो गयी । बालकों से संबंधित सामग्री प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक सरलता रही। प्रारंभ में तो बालक झिझके और शरमाये परन्तू बाद में उनमें बताने के लिए होड़-सी लग गई । अधिक आनन्द इन्हीं की सामग्री एकत्रित करने में आया । अपने तथा सामग्री संकलन के सम्बन्ध में इतना सब कुछ कह देने पर विषय का परिचय देना भी अत्यन्त आवश्यक है।

डॉ० ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ै में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, विजनौर तथा बुलन्दशहर के कुछ भाग को खड़ीबोली-प्रदेश का क्षेत्र माना है। इसी प्रदेश को कुछ विद्वानों ने कौरवी' प्रदेश भी कहा है। खड़ीबोली के लोकसाहित्य से हमारा तात्पर्य इसी प्रदेश के लोकसाहित्य से है। इस लोकभाषा का हिन्दी जगत् से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः आधुनिक हिन्दी की उत्पत्ति इस भाषा से ही हुई है। इस प्रदेश की लोकभाषा को साहित्यिक हिन्दी का अपभ्रंश रूप भी माना जाता है।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने उपनिषदों के विकास में खड़ीबोली का

Linguistic Survey of India, Vol. 9, Part I, Dr. G. A.
 Grierson, P. 63.

२--श्रादि हिन्दी की कहानियाँ श्रीर गीतें-राहुल सांकृत्यायन।

महत्वपूर्ण योगदान माना है। श्री शितिकंठ मिश्र ने तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए सम्पूर्ण श्रेय खड़ीबोली को ही दिया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राष्ट्रमाथा खड़ीबोली को ही माना है। वस्तुतः खड़ीबोली को बहुत-सी स्थितियों में से निकलना पड़ा हैं, तब ही यह इस स्थान तक पहुँच पायी है। यही कारण है कि इसने अने क भाषाओं के शब्द लेकर उनसे समझौता कर लिया है। डॉ० घीरेन्द्र वर्मा के कथनानुसार इसमें फ़ारसी-अरबी के शब्दों का व्यवहार अन्य बोलियों की अथेक्षा अधिक है। यही कारण है कि इस माथा का प्रसार खड़ीबोली प्रदेश में ही न रह कर देश के अधिकाँश भागों में हो गया है। इस भाषा के महत्व तथा विस्तार को देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि अब तक इसका लोकसाहित्य पूर्ण इप से उपेक्षित रहा है। वैसे यदा-कदा इस पर विद्वानों की दृष्टि जाती रही है परन्तु इस प्रदेश का पूर्ण इप से सिहावलोकन नहीं हो पाया। खड़ीबोली-प्रदेश तथा इसके लोकसाहित्य का सर्वांग रूप से परिचय तो पहले अध्याय में कराया गया है परन्तु विषय-प्रवेश हेतु मैं यहाँ पर मी परिचय के रूप में कुछ कह देना आवश्यक समझती हूँ।

खड़ीबोली का लोकसाहित्य, उसके अध्ययन की आवश्यकता और महत्व— वस्तुतः किसी भी देश के लोकसाहित्य का अध्ययन उसकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज, कला एवं साहित्य, सामाजिक जागरण एवं आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवलोकन करने में सहायक होता है।

साधारणतः लोकसाहित्य के अध्ययन का महत्व अब सभी को ज्ञात है, यहाँ पर मैं सभी भाजाओं के लोकसाहित्य के संबंध में न कहकर केवल खड़ीबोली लोक-साहित्य के अध्ययन के महत्व को ही स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रही हूँ।

खड़ीबोली आज राष्ट्रभाषा के स्थान पर है, अतः उसकी मूलभूमि को और विगत-संस्कृति को जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक ही है। यह साहित्य के द्वारा नहीं जानी जा सकती और लिखित साहित्य अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है, जो लिखा भी गया है उसका रूप-रंग केवल उपलब्ध साहित्य संबंधी सामग्री ही के माध्यम से समझा जा सकता है।

इसी कारण विविध जनपदों के लोकसाहित्य का अध्ययन किया जा रहा है। ब्रज, अवबी, भोजपुरी, बघेली, गढ़वाली, हरियानी तथा राजस्थानी आदि लोक-

१--सम्मेलन पत्रिका, भाग ४०, संख्या ४, श्राश्वन-सं० २०११ पृ० १५

२--- खड़ीबोली का आन्दोलन-शितिकंठ मिश्र, पृ० १

३-- प्रामीण हिन्दीं - धीरेन्द्र वर्मा, पृ० १६-१७

साहित्य पर अनेकों विद्वानों ने कार्य किया भीं परन्तु सम्पूर्ण लोकसाहित्य का परिचय प्राप्त करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी खड़ीबोली का लोकसाहित्य, अभी तक अछूता ही रहा है। हाँ, मेरठ जनपद के लोकगीतों पर अवश्य कार्य हुआ है। परन्तु वह भी इस कड़ी को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता।

सत्य तो यह है कि 'ग्रामवासिनी' हिन्दी या आदि' हिन्दी के जनसाहित्य का सबसे बहुत पहले संग्रह और प्रचार हो जाना चाहिये था किन्तु इवर विशेष घ्यान नहीं दिया गया।

लोकसाहित्य से संबंधित सामग्री का संकलन तथा उसका अध्ययन विशेषतः इसलिए किया जाता है कि मानव-विज्ञान और जन-संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन का वह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सके।

समस्त विश्वासों तथा प्रथाओं के पीछे भी जानी-अनजानी कहानी छिपी होती है। संपूर्ण संस्कारों—जन्म, जीवन, मरण आदि पर लोकसाहित्य मुखर है, इसी-लिए बिना इस साहित्य का गंभीर अध्ययन किए जन-जीवन और लोक-संस्कृति के मूल तक नहीं पहुँचा जा सकता। इसी से मानव के सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायता मिलती है। जनजीवन और मानव-विकास के अध्ययन में लोकसाहित्य की इसीलिए अत्यधिक महत्ता है। यह लोककलाओं तथा लोकसंस्कृति में संपर्क बनाये रखने के लिए सेतु है, जिसके सहारे कला तथा संस्कृति विकास के लक्ष्य तक पहुँचती है।

लोकसाहित्य में प्रयुक्त लोकशब्दों, सारगिंभत मुहावरों तथा लोकोक्तियों के द्वारा ही हिन्दी साहित्य अधिक समृद्धिशाली तथा अभिव्यक्ति पूर्ण हो सकता है। लोकसाहित्य में जिटल भावों को व्यक्त करने के लिए सरल, सहज एवं सटीक शब्द भरे पड़े हैं। साहित्यक भाषा को पुष्ट करने के लिए भी लोकसाहित्य की आवश्यकता है। शब्दों की उत्पत्ति एवं परम्परा ज्ञात करने के लिए लोकसाहित्य की सहायता ली जाती रही तथा भविष्य में भी उसकी आवश्यकता है। जिन भावों को साहित्यक हिन्दी के शब्द व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं उनको लोकशब्द, उक्तियाँ तथा उपमाएँ सहज ही में व्यक्त कर देती हैं।

लोकसाहित्य में विशेषतः जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति ही मिलती है और इसकी सीमाएँ भावों से ही निर्मित होती हैं। इसीलिए लोकसाहित्य के

<sup>&</sup>lt;—मेरठ जनपद के लोकगीत─डाॅ० कृष्णचन्द्र शर्मा (शोध-प्रबन्ध) श्रप्रकाशित ।

२-श्रादि हिन्दी की कहानियाँ श्रीर गीतें-राहुल सांकृत्यायन, पृ० २

अध्ययन में मावमूमि का विशेष महत्त्व है। लोकगीतों की लोकभावना का प्रतिनिधित्व जीवन के स्तर और अवसर, भाव और अभाव में मानव जीवन को प्रभावित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा सामाजिक लोकजीवन गीतमय है। मानवीय चेतना के विभिन्न रूगों में राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता और साहित्यिकता के आधार पर इनका निर्माण हुआ है।

लोकसाहित्य की भाव-संगित संपूर्ण लोक की मंगलकामना के रूप में ही उद्भासित होती है। लोकसाहित्य लोकमंगल के अतिरिक्त कोई भी मर्यादा नहीं मानता। लोकमानस की इस भावात्मक भावभूमि में जड़-पदार्थ भी चेतन हो उठते हैं तथा पशु-पक्षी भी मानव भाषा में बोलते हैं। लोकसाहित्य में ऐसा समाजवाद है जहाँ 'वसुबैव कुटुम्बकम्' का सर्वोच्च उदाहरण है। वहाँ जड़-चेतन, देवी-देवता, मनुष्य-दानव—सब ही एक तल पर आ जाते हैं।

मानवोचित सब ही भावनाएँ यहाँ पर साकार हैं। लोकसाहित्य में निकृष्ट से निकृष्ट मावनाओं को भी उतना ही स्थान मिला है, जो उच्च से उच्च भावना को मिला है। लोकसाहित्य, लोक की मंगलकामनाओं की विराट् सौन्दर्यामि-व्यक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आ सकती। इस विराट् सौंदर्य को, जो संसार में भी हर लोक मानव तथा लोकसमाज की पृष्ठभूमि में समानरूप से जीवित है, समझने और जानने के लिए इस भावभूमि को समझना अत्यधिक आवश्यक है।

श्रभ्ययन के श्राधार—खड़ीबोली प्रदेश का लोकसाहित्य अत्यन्त व्यापक विषय है जिसके विस्तार तथा वर्गीकरण के संबंध में उल्लेख किया जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रदेश के लोकसाहित्य का अध्ययन किस-किस दृष्टि से किया जा सकता है। अध्ययन के दृष्टिकोण के अनुसार मतभेद्र होना स्वाभाविक है। मेरी दृष्टि से मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित माने जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं:—

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक पक्ष—सामाजिक के अन्तर्गत कौटुम्बिक संबंध,आदर्श प्रेम, नारी की परतंत्रता तथा रीति-रिवाज आते हैं। जातियों के अध्ययन के लिए लोकसाहित्य से बढ़कर कोई विषय नहीं। इसके अन्तर्गत सामाजिक आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा सामाजिक कुरीतियों आदि का भी उल्लेख मिलता है। इससे मनुष्य के जीवन और उद्गम के संबंध में ज्ञात होता है।

लोकसाहित्य के अध्ययन में हमें नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक शास्त्र संबंधी तथ्य भी उपलब्ध होते हैं। लोकसाहित्य का अध्ययन किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज, कला एवं साहित्यिक-सामाजिक जागरण तथा आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवलोकन करने में सहायक होता है। लोकसाहित्य में प्रस्तुत समाज का नैतिक पक्ष, सामाजिक जीवन के संबंध में भिन्न नैतिक मान्यताएँ, उनसे संबंधित लोककथाएँ व गाथाएँ भी इसी लोक-साहित्य में आती हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए लोकसाहित्य का अध्ययन बहुत आवश्यक है। यह सामाजिक रीति-रिवाजों की रीढ़ की हड्डी है।

- १. धार्मिक पक्ष—लोकजीवन पूर्णतया धर्म के ऊपर ही आधारित है। अपने जीवन-धर्म तथा जीवनदर्शन के अनुरूप ही उनके आचरण भी होते हैं। इसमें देवी-देवताओं की कहानियाँ, अनेक प्रकार के व्रत-उपवास, मंत्र-तंत्र इत्यादि का वर्णन भी मिलता है। पूजा ,अनुष्ठान, व्रत, लोककथाएँ, अंधविश्वास, टोने-टोटके तथा इनसे संबंधित लोककलाएँ सर्वागरूप से लोकसाहित्य में मुखरित होती हैं जो लोकमानव की कड़ी से कड़ी मिलाती चलती हैं।
- २. भौगोलिक पक्ष——लोकमानव का वाह्य संसार से अधिक संपर्क नहीं रहता परन्तु वह लोककथाओं, लोकगीतों तथा अनेक लोकोक्तियों द्वारा अपना कार्य चला ले जाता हैं। वह जानता है कि कौन शहर किस स्थान पर तथा किस दिशा में स्थित है और वहाँ कौन-कौन-सी वस्तुएँ होती हैं तथा मौसम कैसा रहता है आदि। स्थान-विशेष की महत्ता और उसके धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष सबको वह जानता-समझता रहता है। लोकगीतों का परदेसी सब दिशाओं में भटकता फिरता है, इसी कारण वह देश-देशान्तरों के गढ़, किले तथा अनेक मुख्य स्थानों से परिचित रहता है।
- ३. ऐतिहासिक पक्ष लोकसाहित्य इतिहास के पृष्ठों का सबसे बड़ा संरक्षक है। जिन तथ्यों को इतिहास जानता भी नहीं, वह लोकसाहित्य में सुरक्षित रहते हैं। अनेकों ऐसे तथ्य मिल जाएँगे जिनको सुनकर दाँतों तले उंगली दबानी पड़ती है। ऐतिहासिक कहानियों में 'सिकन्दर' कहानी का उदाहरण है, इस कहानी के आधार पर सिकन्दर को अत्याचारी घोषित किया गया है। जिसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता।
- ४. शैक्षिक पञ्च-लोककथाओं, लोकोक्तियों तथा लोकनाट्यों का यह पक्ष बड़ा ही सबल है। नीतिकथाओं तथा लोकोक्तियों में मनुष्य के आचरण एवं उसके व्यवहार के प्रति हर स्थान पर शिक्षा मिलती है जिसके प्रति लोकमानव अत्यिधिक आस्थावान् होता है। सभी प्रान्तों के लोकसाहित्य की तरह खड़ीबोली का लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध है तथा गद्य एवं पद्य-मिश्रित गीतों के रूपों में उपलब्ध है।

५. वैज्ञानिक तथा भाषाशास्त्र संबंधी पक्ष—लोकसाहित्य के द्वारा माषातत्त्व का पता चलता है। भाषाविज्ञान के अध्ययन में यह संग्रह सहायक है। लोकसाहित्य, वयोंकि सहज लोकभाषा में कहा जाता है अतः उसमें कृतिमता का अंश नहीं होता। इसमें स्थानीय भाषा का शुद्ध रूप मिलता है जो भाषा-विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह भाषाशास्त्र का अक्षय-भण्डार है।

इस लोकसाहित्य की मौखिक-वार्ता में बुढ़िया पुराण आता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय और शूद्र सबके यहाँ उपलब्ध होता है। इसमें वह यथार्थवादी वस्तुएँ मिलती हैं जो इतिहास को प्रभावित करनेवाली होती हैं। इसमें आदिकाल से लेकर अब तक के इतिहास की सामग्री मिलती है।

लोकसाहित्य से परिचय कराने के लिए हम दो तालिकाएँ नीचे दे रहे हैं। इस प्रदेश के लोकसाहित्य की स्थूल रूपरेखा इन तालिकाओं के द्वारा स्पष्ट हो जायेगी। पहली तालिका में सम्पूर्ण सामग्री का सावारण वर्गीकरण है तथा दूसरी तालिका में व्यक्तियों के अवस्था-भेद के आधार पर वर्गीकरण किया गया है क्योंकि अधिकाँश सामग्री इस अवस्था-भेद से संबंधित व्यक्तियों से ही उपलब्ध हो सकी है।

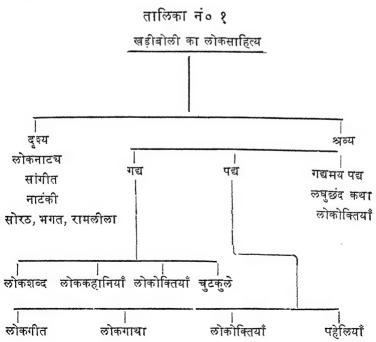

### तालिका नं० २ं



संपूर्ण प्रबन्ध में लोकसाहित्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख है और विभिन्न अध्यायों में कम से इनका उल्लेख किया गया है।

अध्याय एक में 'खड़ीबोली' से तात्पर्य, उसका भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व, जनसंख्या तया क्षेत्र का मानचित्र है। अध्याय दो में खड़ी-बोली के लोकगीतों का अध्ययन है जिसके अन्तर्गत संकलन के आधार पर वर्गोकरण किया गया है तथा, संस्कार संबंधी, धार्मिक व्रत-त्योहार संबंधी, ऋतु-मंबंबी, श्रम-गीत व बालगीतों की विवेचना की गयी है। अध्याय तीन में भी लोकगीतों का ही अध्ययन किया गया है। इसमें लोकगीतों में सामाजिक चित्रण, पारिवारिक संबंधों का उल्लेख, सामाजिकता तथा राजनैतिक परिस्थितियों का चित्रण, आदर्श सतीत्व, राजनैतिक पक्ष, हास-परिहास संबंध और लोक-वाद्यों की आवश्यकता, उनका उल्लेख तथा इसके साथ-साथ संगीत-पक्ष भी संक्षेप में दिया गया है। अध्याय चार में लोककथाओं पर प्रकाश डालने की चेध्टा की गयी है, संग्रहीत सामग्री के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है तथा अभिप्रायों और कथा-शिल्प और भावाभिन्यिक्त का भी अध्ययन करने की कुछ चेध्टा की गयी है। अध्याय पाँच में लोकगाथाओं का अध्ययन किया गया है। लोकगाथाओं की उपलब्ध सामग्री का वर्ण्यविषय, पात्र उद्देश्य तथा प्रकाशित सामग्री का उल्लेख मिलता है।

इसीप्रकार अध्याय छः में लोकोक्तियाँ, मुहाबरे, पहेलियाँ तथा स्फुट-सामग्री का अध्ययन है। लोकोक्तियों का वर्गीकरण, और उनका महत्व, मुहाबरे और पहेलियों का वर्गीकरण तथा महत्व और स्फुट सामग्री के अन्तर्गत लोकसमाज में प्रचलित मत्हार तथा दोहा-साहित्य का उल्लेख है। अध्याय सात में लोकनाटचों पर प्रकाश डाला गया है। लोकनाटचों की स्थानीय विशेषताएँ, वर्ण्य-विषय, प्रसाधन, वेशमूषा, रंगमंच, कथोपकथन, आधुनिक रूप तथा एक स्वांगलेखक का उदाहरण सहित विस्तृत उल्लेख है। अध्याय आठ में खड़ीबोली जनपद की लोकसंस्कृति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गयी है। इसके अन्तर्गत लोक-विश्वासों की व्यापकता, सामाजिक आधार-विचार, धार्मिक स्वरूप, लोककला, लोक-नृत्य, वेशमूषा, खान-पान, लोक-माशा व शब्द, यहाँ के निवासियों का स्वमाव, मनोरंजन तथा मेलों आदि का उल्लेख किया गया है। अतः संपूर्ण मूल प्रबन्ध आठ अध्यायों में ही है। अंत में सहायक हिन्दी-अंग्रेजी ग्रन्थों की सुची है।

परिशिष्ट अधिक विस्तृत हो जाने के कारण मूल-प्रबंब से स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें लोकगीत, लोककथाएँ, संकलित लोकशब्दावली है।

अपनी कठिनाई का उल्लेख तथा विषय का परिचय देने के पश्चात् अत्यन्त बहुमूल्य कार्य आभार-प्रदर्शन का बच रहता है। वास्तव में अपने गृहजनों तथा शुभचिन्तकों के प्रति घन्यवाद के शब्द कहना अपने आप ही को चोर बनाना है; परन्तु शब्दों की सीमाओं और भावनाओं की प्रवलता देख कर अंत में इसी का सहारा लेना पड़ता है।

श्रद्धेय गुरुदेव डॉ० घीरेन्द्र वर्मा के प्रति जिनके पाण्डित्यपूर्ण पथ-निर्देशन में रह कर तथा जिनकी कृपा से मैं इस प्रवन्ध को प्रस्तुत करने योग्य हुई, मैं आजन्म ऋणी रहूँगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अमूल्य परामर्श से मेरी सीमित शिक्तयों को सदैव बल मिला, इसके लिए मैं उनकी अत्यन्त आभारी हूँ। डॉ० सत्येन्द्र मेरे गुरुतुल्य हैं, उनके परामर्श तथा समय-समय पर उनकी सहायता के लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल से यद्यपि मैं केवल एक बार ही मिल सकी, परन्तु उनके द्वारा एक ही वार दिए गए सुझावों ने मेरा सदैव जो मार्गप्रदर्शन किया है उसके लिए मैं अपना आभार ही प्रकट कर सकती हूँ।

पूज्यवर प० रामनरेश त्रिपाठी हमारे लोकसाहित्य-परिवार के सबसे वयो-वृद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में ऑजित किये अपने अनुभव-ज्ञान का भाग जो मुझे दिया, उसके प्रति आभार प्रकट करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूँ।

डॉ॰ कृष्णचन्द्र शर्मा जो इस प्रदेश के लोकसाहित्य पर प्रवन्ध रूप में कार्य करने वालों में अगुआ रहे हैं। इसी नाते उन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ और इसी आत्मीय संबंध के कारण मुझे उनसे किसी भी समय कोई भी सहायता लेने में कभी कोई संकोच नहीं हुआ और वह भी मुक्त तथा उदार-हृदय से सदैव तत्पर रहे। उनके प्रति मैं आभार ही प्रकट कर सकती हूँ।

डॉ॰ उदयनारायण तिवारी तथा डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय ने समय-समय पर पुस्तकों तथा आवश्यक सुझावों के द्वारा मेरा कार्य सरल किया और प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।

डाँ० रामकुमार वर्मा ने, डाक्टर घीरेन्द्र वर्मा के अवकाश ग्रहण करने के बाद उनका कार्यभार सँभाला और उस पद पर आने के बाद से उन्होंने मेरे प्रति जो अपना उत्तरदायित्व सहर्ष निभाया एवं सतत कार्यशील रहने की प्रेरणा दी, इससे मुझे अतिरिक्त बल मिला। उनको मैं सादर घन्यवाद देती हूँ।

उन सभी अवस्था के ग्रामवासियों की, जिनके संपर्क में आकर मैंने यह संकलन किया, जिन्होंने अपनी गुप्त-निधि में से हिन्दी साहित्य को अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, जिनके सदय सहयोग के बिना मैं इस दुरूह कार्य को करने में सर्वथा असमर्थ ही रहती तथा अपनी आकांक्षा को कार्यरूप में परिणित ही नहीं कर सकती थी—-उन सभी व्यक्तियों की मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।

प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग संग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, नेशनल-लाइब्रेरी, कलकत्ता, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी विद्यापीठ, आगरा, आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा, मेरठ कालेज, मेरठ के पुस्तकालयों के अधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं जिनसे अध्ययन काल में आवश्यक सहायता व सुविधा प्राप्त हो सकी ।

इनके अतिरिक्त उन सभी ज्ञात-अज्ञात सहयोगियों का, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में पृष्ठभूमि में रह कर मेरे शुभिचिन्तक रहे और पग-पग पर मेरे पथ को सुगम और प्रशस्त बनाने में सहायता की, उन सबका मैं हृदय से आभार स्वीकार करती हूँ।

इस विषय-काल की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की भी धन्यवाद के समय उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अपने विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करने के मोह को भी मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ, जिसके महत्वपूर्ण गरिमामय बरगद की एक पत्ती को स्पर्श करने का मुझे भी सौभाग्य मिल सका तथा जिसके ज्ञान मण्डित वातावरण में मैं साँस लेती रही ।

अंत में अपनी सीमित क्षमता तथा बुद्धि के कारण हुई त्रुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थी हुँ।

सत्यागु प्त

२३ अगस्त, १९६१ हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

खड़ीबोली-लोकसाहित्य

परिचय और पृष्ठभूमि

खड़ीबोली का नामकरण—'खड़ीबोली' शब्द से तात्पर्य खड़ीबोली-प्रदेश में बोली जानेवाली जनपदीय लोकमाधा से है। मूमिका में यह स्पष्ट किया जा चुका है।

खड़ीबोली प्राचीन कुर जनपद में बोली जानेवाली कौरवी का ही अधिक प्रचलित नाम है। मूलतः यह दिल्ली, मेरठ की प्रादेशिक तथा ठेठ बोली है। पश्चिमी हिन्दी की विभाषाओं में खड़ीबोली का विशिष्ट स्थान है।

"खड़ीबोली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, विजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फर-नगर और मेरठ—इनपाँच जिलों, रामपुर रियासत और पंजाब के अम्बाला जिले में बोली जाती है। यह मूमिभाग प्राचीन समय में कुरु जनपद था। यह बात कुतूहलजनक है कि इस बोली का शुद्ध रूप अब भी उसी स्थान के निकट मिलता है जिस स्थान पर कुरु-देश की प्रसिद्ध राजधानी हस्तिनापुर थी। खड़ीबोली हरिद्वार से प्राय: १०० मील नीचे तक गंगा के किनारे की बोली कही जा सकती है। "

हिन्दी के जिस स्वरूप को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया है वह न सूरसागर की हिन्दी है न 'मानस' की, बिल्क 'खड़ीबोली' हिन्दी है। गौरव की इस चोटी तक पहुँचने के लिए उसे अनेक संघषों से होकर गुजरना पड़ा है। यह तो निविवाद हो गया है कि दिल्ली, मेरठ, प्रांतीय विभाषा के आधार पर ही वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास हुआ, परन्तु आरंभ में इसका नाम खड़ीबोली क्यों पड़ा, यह विद्वानों के तमाम प्रयत्नों के बाद भी विवादग्रस्त ही है।

जहाँ तक ज्ञात हो सका है, खड़ीबोली शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग सन् १८०३ ई० में लल्लूलाल जी और सदल मिश्र ने फोर्टविलियम कॉलेज, कलकत्ता में किया। और उसी वर्ष उन्हीं प्रयोगों के आधार पर गिलकिस्ट ने भी खड़ीबोली शब्द का चार बार प्रयोग किया। इसके पूर्व इस भाषा का कोई विशेष नाम नहीं था और न नामकरण की आवश्यकता ही समझी गयी। हिन्दुस्तान की बोलचाल की भाषा को बहुत दिनों से 'हिन्दुस्तानी' कहा जाता था। इस बोली

१ विचारधारा डा० धीरेन्द्र वर्मा, ए० १२

के लिए अन्यूष्टकृत्। वहने पर इन्द्रप्रस्थकी बोली, दिल्ली की बोली या हरियानी बोली, केंद्री काता था और इसका अर्थ भी सहज ही समझ में आ जाता था क्यों के किसी प्रान्त या देश के नाम पर बहुवा वहाँ की बोली भाषा का नामकरण भी हीते देखा गया है जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, फोंच, जर्मन, शौरसैनी, भोजपुरी, बंगला, तामिल आदि । मूरन्तुं खड़ीबोली, प्रान्त या देश का नाम नहीं है, अतः कुर भदेश की बोली के लिए प्रयुक्त यह विशेषण स्थानपरक न होकर गुणपरक ही होगा, क्योंकि विशेष गुणों के आघार पर भी भाषाओं के नाम चल पड़ते हैं। संस्कृत, पाली, अपभ्यं श, रेखता आदि इसी प्रकार के नाम हैं।

इस समय सर्वसम्मत मत यही है कि मेरठ, बिजनौर की खड़ीबोली, उर्दू तथा आधुनिक साहित्यिक हिन्दी दोनों ही की मूलाधार है।'२

'खड़ीबोली पश्चिम में रोहिलखंड, गंगा के उत्तरी दोआव तथा अम्बाला जिले की बोली है। खड़ीबोली तथा हिन्दी, उर्दू आदि का संबंध ऊपर बतलाया जा चुका है। मुसलमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्रामीणखड़ीबोली में भी फ़ारसी, अरबी शब्दों का व्यवहार अन्य बोलियों की अयेक्षा अधिक है किन्तु ये प्रायः अर्द्ध-तत्सम अयवा उद्भव रूपों में ही प्रयुक्त करने से खड़ीबोली में उर्दू की झलक आने लगती है।

साहित्यिक कौरवी को हिन्दी, उर्दू और दिक्खिनी हिन्दी कहा जाता है। लोकमाथा के रूप में बोली जानेवाली कौरवी के लिए कई नाम प्रचलित करने का प्रयत्न किया गया है। डॉ० ग्रियर्सन ने इस पिश्चिमी (हिन्दी) को 'देशज हिन्दुस्तानी' कहा। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने जनपद के आधार पर कुछ जनपद की मातृभाषा होने के कारण तथा खड़ीबोली साहित्यिक हिन्दी से पृथक् करने के लिए इसक़ा नामकरण 'कौरवी बोली' किया जो यद्यपि बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है पर अधिक प्रचलित नहीं है।

इस प्रबंध में हमने कुर-प्रदेश के लोकसाहित्य का अध्ययन करते समय इस बोली का नाम 'कौरवी' न लेकर 'खड़ीबोली' ही प्रयुक्त किया है। इसका कारण है इसका सर्वप्रचलित व अधिक परिचित होना। 'खड़ीबोली' नाम से वैसे भी उसकी प्रकृति का परिचय मिलता है।

खड़ीबोली के अन्य नाम— खड़ीबोली के अन्य नाम भी प्रचलित हैं, पर वह खड़ीबोली के पर्यायवाची नहीं कहे जा सकते हैं। उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। जनसाधारण को इनसे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ये नाम इस प्रकार

१ खड़ीवोली का श्रान्दौलन, शितिकंठ मिश्र, पृ० १-२

२ आमीस हिन्दी डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, १७-१८

हैं—बांगरू, जाटू, हरियानी, पिश्चमी बोली, वर्नाक्यूलर हिन्दी। खड़ीबोली के भी मुख्य दो मेद हैं— पूर्वी और पिश्चमी। पिश्चमी खड़ी, हरियानी, बांगरू कहलाती है। बांगरू, सरस्वती और यमुना के बीच बसे हुए लोगों की बोली कही जा सकती है। बांगरू और खड़ीबोली की सीमा रेखा यमुना ही है। वास्तव में बांगरू देश कुरुजनपद का ही अंश है और बांगरू खड़ीगोली का रूपान्तर मात्र है। यही बोलीगत अन्तर केवल 'है' और 'सौ' 'हूँ' 'सू' का है। हरियानी गुड़गाँव, रोहतक तथा अम्बाला जिले की बोली है। हरियानी और बांगरू को पृथक् करने वाली कोई सीमान्त रेखा नहीं है। दोनों ही बोलियाँ एक-दूसरे से प्रभावित मिलती हैं। हरियानी को 'स' और 'ह' के भेद से दो भाग नहीं कह सकते। कुरु-पंचाल के पश्चिमी हिस्से में अब भी 'स' बोलते हैं तथा 'स' जाटों के मुख्य कुरु प्रदेश में भी बोलते हैं।

आदर्श खड़ीबोली—खड़ीबोली का शुद्ध रूप मेरठ, दिल्ली के गाँवों में अब भी सुरक्षित है। यद्यपि मुसलमानों के प्रभावों से उसमें अन्तर आ गया है, पर फिर भी जाट, गूजर, हिन्दू, मुसलमान रांगड़ों में अधिक मेद नहीं है। शहरों की भाषा अवश्य अशुद्ध हो गयी है। यमुना के किनारे की भाषा जटवाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। बागपत बड़ौत की बोली शुद्ध खड़ीबोली प्रतीत होती है।

खड़ीबोली क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषा का परिचय—यह शक्ति सम्पन्न जाति व प्रदेश की बोली है। इसका प्रत्येक स्वर और व्यंजन इसके बिलब्ट उच्चारण से फूटा पड़ता है। यह अपनी कर्कशता में भी आकर्षक और दीर्घता में भी मधुरता रखती है। खड़ीबोली, पंजाब की तरह आकारान्त बोली है। इसमें द्वित्व की प्रवृत्ति भी बहुत मिलती है। इसी प्रवृत्ति के कारण रोटी, खाती, जीजा, घोती, होता आदि का उच्चारण मेरठ, मुजफ्करनगर, सहारनपुर आदि कुछ प्रदेश के जिलों के मूलनिवासी रोट्टी, खाती, जिज्जा, घोती आदि करते हैं। वहीं इसका पूर्ण प्रभाव देखा जाता है।

खड़ीबोली के ध्विन मध्यवर्ती 'ह' का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए—'सैर कितनी दूर है, 'यहाँ पर शहर शब्द के बीच की 'है' ध्विन का लोप हो गया। वह 'ए' में परिवर्तित हो गया। 'तुम्हारी' का 'तुमारी' हो जाना भी इसी का उदाहरण है। इसमें महाप्राण वर्णों का अल्पप्राण हो जाना भी साधारण बात है। उदाहरण के लिए 'मुझे दो का 'मुजे दो'।

'इ' इ' साहित्यिक बोली से भिन्न रूप में प्रयुक्त होते हैं, यथा—गाड़ी, बड़ा न कह, गाड़ी, बड़ा कहा जाता है।

इसमें तद्धित का भी बहुत प्रयोग है। उदाहरण के लिए-जाट के नाई के कू

कहियो । आकारान्त शब्दों का वर्तमान, भूत और भविष्यं काल में निम्नलिखित रूप हो जाता है——

आवै - जावै

वर्तमानकाल: वो जावै

हम जावै तूं जावै

मैं जाऊँ भूतकाल : वो जावै था : वो जावै थी

भविष्यकाल: वो जावैगी

तुम जइयो मैं जाऊँ क्या हम जावें क्या वो जावें क्या

 वो जा रहिया
 वो जा रा

 वे जा रे
 वे जा रये

 हम जा रे
 हम जा रये

 तू जा रहा
 तू जा रा

खड़ीबोली के क्षेत्र में द्विष्टित मी बहुत है। इस पर पंजाब का भी बहुत प्रमाव है। यथा—रोटी-वोटी, खार्वे-वार्वे, दाल-वाल, चाय-वाय, लौडे-लारे। अऔर आके बाद ईके बदलेय होता है यथा—आई, जाई के स्थान पर आय, जाय तथा भविष्यत् में आय है, जाय है।

खड़ीबोली में अव्यय के प्रयोग इस प्रकार हैं—अक, मैका, हैंगे, जद, नू ही, इंधे, तिघे, किघें, उघे आदि। खड़ीबोली में 'ही' का स्थान बहुघा 'ई' ले लेती है। यथा—किसने कही को, किसने कई हो जाता है। खड़ीबोली में स्वरागम, स्वरलोप तथा स्वर-परिवर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं। तुम का तम, इकट्ठा का कट्ठा, मिठाई का मिट्ठा, मीठे को भी मिठाई कहते हैं। साहित्यिक हिन्दी का न खड़ीबोली ण में तथा ल-क में परिवर्तित हो जाता है।

मूर्धन्य व्यंजन वर्णों का अत्यधिक व्यवहार होता है। मध्यम तथा अन्यत्र दन्त्य न, व, ल क्रमशः ण और क में परिवर्तित हो जाते हैं यथा—सोहना, सोहणा, मनुष्य-माणसः वरघा-वक्ष

स्वराघात वाले दीर्घ स्वर के पश्चात् का व्यंजन द्वित्व हो जाता है—व्यंजन

के पूर्व ई, ऊ इ-उ में बदल जाते हैं। आ किंचित् ह्रस्व हो जाता है। उदाहरणार्थ --- घीसा, घिस्सा: मीठा-मिठ्ठा: ऊपर-उप्पर: खाता-खात्ता: बोली-बोल्ली। संज्ञाओं के विकारी रूप बनाने के लिए ओ या ऊलगा दिया जाता है। धर में-घरौ मां, घर जा रह्या-घरों जा रह्या।

किया में 'ह' या 'था' की अन्तर्भुक्ति हो जाती है-आवै, जावै, खाबै, करै। खड़ीबोली में संबोधन इस प्रकार है—री-अरी, अरे, अरी, बोब्बो-मैन्ना, अबे-ओबे।

खड़ीबोली में संबंधवाची शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं। खड़ीबोली माषा, शब्दों में व उसके अर्थों में बहुत स्पष्ट है। इसका प्रभाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़ा है। यथा—भाई-मामी, बहन-बहनोई, साला-सलहज, साली-साढ़ू, ननद-नन्दोई, ननद-नन्दौत, बहन-मांजा, पूत-पोता, घी-घेवना, मां-मावसी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, तायसरा, पीतसरा, मौसस, मौलसरा, सास-ससुर, पीहर-मैंका, निवहाल-सासरे।

खड़ीबोली में प्रयुक्त होनेवाले कुछ सार्थक शब्द जिनका प्रयोग साथ-साथ होता है, उनका निकट सम्बन्ध प्रदिशत करता है। यथा : बिणये-बाम्मन, जाट-गुज्जर, साग-भाज्जी, गाना-बजाना, रोना-घोना, बुनाई-सिलाई, उठना-बैठना, जीना-मरना, खुशी-गमी ।

स्वराघात युक्त दीर्धस्वर के बाद के व्यंजन का इसमें द्वित्व हो जाता है, तब दीर्धस्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है। यद्यपि इसका उच्चारण भी किचित् ह्रस्व ही हो जाता है। द्वित्व करने की प्रवृत्ति भी अधिक है। उदाहरणार्थ—बाप-बाप्पू, बासन-बास्सन, गाड़ी-गड्डी, बेटा-बेट्टा, रोटी-रोट्टी, लोगो पै-लोगों पै। खड़ीबोली का अन्य बोलियों से साम्य तथा पार्थक्य

खड़ीबोली का पंजाबी से बहुत निकट का सम्बन्ध तथा समानता है। पंजाबी से समानता का कारण है 'ग' और 'आ' का प्रयोग। पंजाबी भी आकारान्त है। यह सगी बहनें प्रतीत होती हैं। इनमें दिन्त तथा दिरुक्ति में साम्य मिलता है। उदाहरणार्य—घोड़ा, जब कि ब्रज में ओकारान्त है घोड़ों।

खड़ीबोली आकारान्त बहुला है। इसमें मघुरता का भी अमाव है। द्वित्व व टवर्ग का प्रयोग कर्णकटु हो जाता है। इसमें दीर्घान्त पदों की प्रवृत्ति है।

सार्थंक के साथ निर्यंक शब्दों का प्रयोग , यह पंजाबी प्रभाव व साम्य है । दाल-दूल, रोटी-वोटी, सैर-सूर, माया-वाया, पानी-वानी । खड़ीबोली की भाषागत सीमा, भौगोलिकता तथा ऐतिहासिक परिचय

कौरवी भाषा, उत्तर में सिरमीरी (गढ़वाली ), पूर्व में पंजाबी (चहेली,)

दक्षिण में कन्नौजी तथा ब्रज और पश्चिम में मारवाड़ी तथा पंजाबी भाषाओं से घिरी है। इसके पश्चिम में अम्बाला किमश्नरी के घग्घर नदी तथा पिट्याला और फ़िरोजपुर जिले हैं। उत्तर में हिमालय के पहाड़ और सिरमौर तथा गढ़वाल जिले, पूर्व में रामपुर और मुरादाबाद जिलों के अविशष्ट माग तथा बदाऊं जिला, दक्षिण में बुलन्दशहर का अविशष्ट भाग तथा गुड़गाँव और अलवर के कौरवी भाषी अंश हैं।

यह प्रायः सम्पूर्ण अम्बाला और मेरठ किमश्निरयों की भाषा है। गंगा और यमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का सम्पूर्ण भाग एवं गंगा के पूर्व बिजनौर और यमुना के पिश्चम करनाल रोहतक, हिसार, और दिल्ली कौरवी भाषी हैं। उत्तर में देहरादून और अम्बाला, पूरब में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण में बुलन्दशहर और गुड़गाँव के बहुसंख्यक लोग यही भाषा बोलते हैं। मेरठ जिले की तहसील बागपत को टकसाली कौरवी भाषा का क्षेत्र माना जाता है, जो कौरवी क्षेत्र के प्रायः बीच में पड़ता है।"।

खड़ीबोली प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व देखने के लिए हम मौगोलिक स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः हम दोनों पक्षों का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

खड़ीबोली प्रदेश विशेषकर सहारनपुर जिला, हरिद्वार में पहाड़ों से घरा है। बिजनौर जिले में भी नजीबाबाद के पास पहाड़ ही हैं। मेरठ, मुजफफरनगर अवश्य पहाड़ों से कुछ दूर हैं पर फिर भी निकट ही है। अतः यहाँ की जलवायु पर इन पहाड़ी प्रदेशों का प्रभाव है। यहाँ की जलवायु बहुत अनुकूल रहती है। ठंड अधिक होती है तथा गर्मी पूर्वीय जिलों की अपेक्षा कम व सहनीय होती है। यहाँ पर गंगा नदी प्रायः हर जिलों में या उसके पास बहती हैं। हरिद्वार में तो गंगा पहाड़ों से निकल कर मैदान में प्रथम बार ही आती हैं। सहारनपुर जिले में भी गंगानहर रुड़की तक है और मुजफफ्र्रनगर में शहर से लगमग ७ मील दूर पर शुक्रताल नामक स्थान में भी गंगा बहती हैं। मुजफफरनगर और बिजनौर इन दोनों जिलों के बीच की तो सीमारेखा गंगा ही हैं, अतः दोनों जिले ही उसके प्रभाव से अत्यिक प्रभावित हैं। मोटर के द्वारा मुजफफरनगर से मेरठ जाते समय रास्ते में यमुना नहर जाती है। गंगा बुलंदशहर जिले में अनूपशहर से लगमग ८ मील दूर पर कर्णवास नामक स्थान से होकर बहती हैं। इसी कारण यहाँ के मील दूर गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से होकर गंगा बहती हैं। इसी कारण यहाँ के

१. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास-नागरीप्रचारिकी सभा, सोलहवाँ भाग, पृ० ४८७।

लोक साहित्य में जनता की गंगा के प्रति आस्था गीतों, व्रतों व कहानियों के रूप में व्यक्त हुई है।

खड़ीबोली प्रदेश का सांस्कृतिक परिचय

खड़ीबोली लोकसाहित्य पर यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठमूमि का बहुत प्रमाव पड़ा है। पृष्ठमूमि का अध्ययन करने के िए हमें सांस्कृतिक इतिहास पर मी दृष्टिपात कर लेना चाहिये।

'यही यमुना और गंगा के बीच कुरुओं की मूमि है जिसमें तथागत ने अनेक गंभीर उपदेश दिए थे। 'प्रतीत्य समुत्पाद' और 'महानिदान' जैसे तथागत के दर्शन सारमूत सूत्र यहीं पर उपिंदिष्ट हुए थे। कुरु की मूमि से तथागत की जन्ममूमि काफ़ी दूर है। यहाँ से श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह और वाराणसी पहुँचने में महीनों लगते हैं। लेकिन सबसे गंभीर उपदेशों को तथागत ने कुरुमूमि में दिया था। इससे इस भूमि का महत्व मालूम होता है। बुद्धिल, हीनयान और महायान, दोनों सूत्रों और विनय के ज्ञाता थे। वह बतलाते थे, पुराने आचार्यों ने इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कुरुदेश की मूमि इतनी सुंदर, वहाँ का जलवायु इतना अनुकूल है जिसके कारण यहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान और विद्याव्यसनी होते हैं। यहाँ की पनिहारियाँ मी पनघट पर पहुँच कर गंभीर धर्म और आदर्श की चर्चा करती हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि जिस मूमि में मगवान् ने अपने अनात्मवाद के गंभीर दर्शन का उपदेश किया, उसी मूमि में उनसे कुछ ही शताब्दियों पहिले प्रवाहण और याज्ञवल्क्य ने आत्मवाद का उपदेश दिया था। आत्मवाद (उपनिषद् का तत्वज्ञान) जहाँ से निकला, उसी मूमि में जाकर तथागत ने अनात्मवाद का सिंहनाद किया।"

''मध्यप्रदेश के महाजनपदों में प्राचीनतम कुरु-पंचाल थे। कुरु जनपद की राष्ट्रीय मूमि, गंगा और यमुना की घाटियों के ऊपरी माग में थी। इस जनपद के मूल संस्थापक कदाचिद् वैदिककालीन 'पुरु' जन थे। ये लोग 'मरत' जन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पुराणों की अनुश्रुति के अनुसार कुरु शासकों का संबंध पुरुरवा द्वारा स्थापित ऐल तथा चंद्रवंश से था। कुरुजनपद की राजधानी मेरठ के निकट गंगा के किनारे हस्तिनापुर या आसंदीवंत थी। बाद को पश्चिमी कुरु या कुरु जांगल की पृथक् राजधानी जमुना के किनारे इन्द्रप्रस्थ हो गयी थी। आधुनिक दिल्ली नगर इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर ही बसा है। ब्राह्मणग्रन्थों, महामारत तथा पुराणों में अनेक प्रसिद्ध पौरव अर्थात् कुरुजनपद के राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें

१. बिस्मृत यात्री-राहुल सांकृत्यायन, पू० १०१

नहुष, ययाति, दुष्यन्त, भरत, हस्ती, अजमीढ़, कुष, शान्तनु, धृतराष्ट्र, परीक्षित तथा जनमेजय प्रधान थे।" भे

महाभारत में वर्णित युद्ध का मूल कारण कुरुजनपद के चचेरे भाइयों के झगड़े ही हैं। दुर्योघन आदि कौरव घृतराष्ट्र के पुत्र थे। युधिष्ठिर आदि घृतराष्ट्र के छोटे भाई पाण्डु के पुत्र थे। कुरुजनपद के राज्य के लिए इन दोनों में झगड़ा हुआ और अन्त में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें अनुश्रुति के अनुसार आर्यावर्त के लगभग समस्त जनपदों के राजाओं ने एक—दूसरी ओर भाग लिया था। श्रीकृष्ण ने युद्ध के संबंघ में शांति के लिये बहुत यत्न किया था और इस प्रयत्न में असफल होने पर स्वकर्तव्य विमुख मोहग्रस्त अर्जुन को भगवद्गीता के रूप में सुरक्षित कर्मयोग का उपदेश दिया था।

कुरुजनपद आज कल अम्बाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर के आस-पास का माग खड़ीबोली का प्रदेश हैं और उसकी बोली रहन-सहन तथा उपजातियों का एक विशेष व्यक्तित्व है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में गौड़ ब्राह्मण, कुरुजनपद से संबंध रखते हैं। गंगा की बाढ़ के कारण हिस्तनापुर के नष्ट हो जाने पर बाद में कुरु-शासकों ने प्रयाग के निकट यमुना के किनारे कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया था। पंचाल, काशी तथा मगध जनपदों के शासक कदाचित् मूल कुरुजन से संबद्ध थे, अतः ये जनपद कुरु-जनपद की शाखाएँ माने जा सकते हैं।

'जनपद काल में 'कुढ'-पंचाल' विशुद्ध माषा, यज्ञ संबंधी नियम, धर्म, शील और आचार की दृष्टि से आदर्श जनपद माने जाते थे। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कदाचित् ये प्राचीनतम आर्यजनों के प्रतिनिधि थे। ?

"पूर्वी पंजाब की सबसे बड़ी मौगोलिक इकाई कुरुजनपद थी। वस्तुतः इसके तीन हिस्से थे। कुरु राष्ट्र, कुरुक्षेत्र और कुरु जांगल—ये तीन इलाके एक-दूसरे से सटे हुए थे। थानेश्वर के चारों ओर का प्रदेश कुरुक्षेत्र, हिसार का कुरुजांगल और हिस्ततापुर का कुरु राष्ट्र था। मोटेतौर पर सरस्वती से गंगा तक का प्रदेश कुरु- जनपद के अन्तर्गत था।" 3

संस्कृत माषाकाल में जो ६०० ई० पू० से प्रारम्म हुई और पाली माषा काल में ६०० ई० पू० से १००० तक रही । यह मारत का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक

१. मध्यदेश: ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सिंहाक्लोकन—डॉ ० धीरेन्द्र वर्मा, ए० १६

२. मध्यदेश: ऐतिहासिक तया सांस्कृतिक सिंहावलोकन-डा ० धीरेन्द्र वर्मा, पू० १७

३. भारत की मीलिक एकता डाँ० वासदेवरारण अधवाल, ५० ४७ 📜

केन्द्र था । यह न केवल ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड की ही वरन् उपनिषदों के आत्मवाद की भी मुख्य भूमि रही ।

साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में जो प्रदेश अगुआ रहा, वह अन्य आचरण में मी संस्कृति के दूसरे अंशों में भी अगुआ रहा। यद्यपि बुद्ध के समय में यह दार्शनिक विचारों में ही प्रधानता रखता रहा। दूसरी बातों में काशी, कौशल, मगध आदि बढ़ गए, क्योंकि राजनैतिक प्रभृता उघर जा रही थी, राजनैतिकता के केन्द्र मगध ने, सारे भारत का केन्द्रीकरण किया। करीब ई० पू० चौथी शताब्दी से लेकर ईसवी की १२वीं सदी तक इसका कोई महत्व नहीं रहा, फिर जब दिल्ली राजवानी रही, मुस्लिमकाल में इसका भाग्योदय हुआ। यह बोलचाल की माथा रही। उपेक्षित रहने पर भी बीच में जो प्रकाश पड़ा उससे पता चलता है कि यहीं विद्या की कद्र थी। यद्यपि यह राजनैतिक कारणों से उपेक्षित रहा पर विद्या में उपेक्षित नहीं रहा।

यहाँ मूर्तिकला विशेष नहीं मिलती और न ही उसका अधिक अध्ययन हुआ है। चित्रकला भी अधिक नहीं मिलती।

लोकसाहित्य में कुछ ऐसे उद्धरण हैं जिससे वैदिक काल के लोकमानस की समानता हो सकती है। उदाहरणार्थ— 'पल्हाये' जिनमें इनका आमास मिलता है। इनका प्रचलित रूप प्रश्नोत्तर ही है—

प्रश्त--ए जी कौन जगत में एक है
बीरा कौन जगत में दोय
कौन जगत में जागता
ए जी कौन रहुचा पड़ सोय।

ज़त्तर—ए जी राम जगत में एक है वीरा चन्दा सूरज दोय पाप जगत में जागता

... ऐ जी कोई धरम रह्या पड़ सोय । <sup>9</sup> .

"सप्तिसिन्धु की भाषा का सर्वश्रेष्ठ माना जाना स्वामाविक था क्योंकि यहाँ आर्यों की वह पवित्र मूमि थी, जिसकी निदयाँ तथा कूपों तक का यश पाणिनि के समय ई० पू० चौदहवीं सदी तक गाया जाता था। वेदकाल में सप्तिसिन्धु हमारे देश का सब से बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र रहा। कुछ पंचाल सप्तिसिन्धु के बहुत

यह रात्रि के समय कोल्ह्र चलाते समय प्रश्नोत्तर के रूप में गाये जाते हैं ।

निकट था। सप्तसिन्धु का सबसे पूर्वी माग अर्थात् यमुना और सतलज के बीच का भाग करु या करुजांगल के नाम से प्रसिद्ध था ।

उपनिषद्काल के सबसे महान् ऋषि प्रवाह जाबालि, सत्यकाम, याज्ञवल्क्य कुरु-पंचाल के रहनेवाले थे। ब्रह्मज्ञान के अखाड़े में कुश्ती मारने के लिए कुरुपंचाल के मल्ल विदेह तक पहुँचते थे, यह उपनिषद् हमें बतात हैं, कुरुपंचाल उपनिषदों की भूमि थी।"

## समाज के विभिन्न स्तर

जनपदों में लोक-जीवन का सामाजिक जीवन, आर्दश जीवन होता है। समाज में रहने वालों के लिए जो भी विशिष्ट गुण आवश्यक हैं, वह सभी इनमें मिलते हैं। इनके जीवन में महान् आदर्श होते हैं और उन्हीं के अनुसार यह आचरण भी करते हैं तथा मर्यादानुकूल होते हैं। इनके जीवन में नैतिकता का विशिष्ट स्थान होता है तथा नैतिक आदर्श भी महान् होते हैं। इनके विचार सरल व शुद्ध होते हैं जिनको वह अपने जीवन में व व्यवहार में भी लाते हैं। यद्यपि लोकजीवन में पुस्तकीय अध्ययन अधिक मिलता है पर उनके जीवन दर्शन का तथा मानवीय हृदय का और अपने दैनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक दर्शन शास्त्र का उनका बहुत सूक्ष्म अध्ययन होता है। यह यद्यपि पढ़ना नहीं जानते हैं पर जीवन में सीखे हुए को गुनना अवश्य जानते हैं जिसका आघुनिक लोगों में नितान्त अभाव मिलता है। यह व्यावहारिक होते हैं इसी कारण इनकी लोकोक्तियों, कथाओं तथा गीतों में एक प्रकार का अनुभव जन्य ज्ञान पाते हैं जो उनका निजी है। उनके जीवन में व्यस्तता होती है। वह अपने कर्मठ जीवन में मानसिक व शारीरिक शिथिलता को स्थान नहीं देते। उनका नियमित जीवन होता है जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रति दृष्टि-कोण भी सुलझे हुए ही रहते हैं।

समाज किसी मी देश-विशेष के व स्थान-विशेष के जनसमुदाय की प्रचितत परम्परा व आचार-विचारों के आघार पर ही बनता है। जनसमुदाय से पृथक् उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर खड़ीबोली प्रदेश के समाज के विभिन्न स्तर की व्याख्या हम वहाँ के जनजीवन की विभिन्न जातिगत विशेषताओं, विभिन्नताओं तथा उनके जीवनयापन के आर्थिक साघनों से एवं धार्मिक आचार-विचारों के आघार पर ही कर सकते हैं। लोकसाहित्य का समाज से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। लोकसाहित्य लोक-समाज में होने वाले कार्यंकलाओं का लेखा-जोखा है जो यथार्थ व अनुपम है। लोकसाहित्य में हम क्या करते व पाते हैं, इसका

१. त्रिपथगाः भाषा का मान्यू⊤राहुत सांकृत्यायन, १ मार्च १६५६

विस्तृत वर्णन हमको उसके विभिन्न सामाजिक स्तर में स्पष्ट मिल सकता है। सामाजिक स्तर क्या है? हमारे समाज में वर्ग-विभाजन का एक विशेष महत्व है जिसका परम्परा से चला आता हुआ कारण है। समाज में जो वर्ग-विभाजन है, वह सर्वप्रथम तो जन्म के उपरान्त ही हो जाता है। पर वह दृढ़ जीवनयापन के निश्चित और विशिष्ट साघन अपनाने पर ही होते हैं।

जीवनयापन के साधन—भारत का यह माग कृषिप्रधान है। यहाँ अधिकतर कृषक हैं और कृषि तथा उद्योग ही उनके जीवन-यापन के साधन हैं। बिनयों का आर्थिक स्तर विशिष्ट तथा उच्च है। यह समाज का व्यापारी वर्ग है तथा अन्य निम्न जातियों को रुपये का लेन-देन भी इनके जीवनयापन का माध्यम है।

अधिकतर वैष्णव और शैवधर्म के मतानुयायी हैं, वैसे मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में आर्य समाज का भी बहुत प्रचार है। मुसलमानों की संख्या भी पहले बहुत अधिक थी तथा ईसाई धर्म का अपने समय में प्रचुर मात्रा में प्रचार हुआ था। जैन मतावलंबी भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

यह अपने मत व घर्म के अनुसार घामिक आस्था रखनेवाले मी होते हैं तथा अंघविश्वासी व भाग्यवादी भी होते हैं। कर्म में पूर्ण विश्वास होता है। जीवन में विशेष आस्था रखने के कारण ही उनके आचार-विचार श्रद्धायुक्त सच्चे तथा धर्मपरायण होते हैं। यह देश, सुख, सुविधासम्पन्न तथा समृद्धिशाली है जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोग स्वस्थ, सुखी तथा सन्तोषी होते हैं।

किसी भी जाति व प्रदेश पर उसके भौगोलिक कारणों का भी बहुत महत्व होता है और वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कुरु-प्रदेश बहुत ही धनघान्य पूर्ण देश है तथा यहाँ की जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्द्धक और घरती भी बहुत उपजाऊ है।

अतः हम देखते हैं कि इस प्रदेश के अधिकांश लोग अधिक शक्तिशाली होते हैं और सामर्थ्यवान होते हैं। इनका आर्थिक स्तर भी पूर्वी जिलों से अधिक सम्पन्न है, जो उनके रहन-सहन, खान-पान तथा व्यावहारिक लेन-देन, रीति-रिवाजों को देखने से ज्ञात होता है। यह स्वास्थ्य तथा खान-पान का भी प्रभाव होता है कि इस प्रदेश के निवासी अधिकतर प्रसन्न वदन, साहसी, आस्थावान, आत्मविश्वासी प्रतीत होते हैं। ये मन के साफ़ स्पष्टवादी, सच्चे व सरल हृदय होते हैं, इसी कारण ये अक्खड़ प्रकृति के होने के लिए कुविख्यात हैं साथ ही यह व्यवहार कुशल भी हैं। ये स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं जिसका मृख्य कारण वातावरण व जलवायु है।

खड़ीबोली के लोकगीतों का अध्ययन

लोकगीत, लोकजन द्वारा, विशेष परिस्थिति, स्थल, कर्म तथा संस्कार के समय हुई अनुमूतियों की लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति है। लोकगीत ही लोकजीवन की वास्तविक मावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इनमें मनुष्य मात्र के पारिवारिक और सामाजिक जीवन का सामयिक तथा मावनात्मक चित्रण रहता है। जीवन के सभी पहलुओं व मिन्न-भिन्नपरिस्थितियों में मनुष्य के मानसिक तथा शारीरिक व्यापार जैसे भी होते हैं उनका यथार्थचित्रण इन्हीं में मिलता है। लोकगीतों में सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है तथा जीवन में समय-समय पर होने वाली सामयिक क्रान्तियों का आमास मिलता है। लोकगीतों में जनता के जीवन का इतना विशद चित्रण होता है कि उनमें किसी देश की मूल संस्कृति तथा जनजीवन के दर्शन का पूर्ण चित्रण मिल जाता है। इन लोकगीतों में ही भारत की मूल संस्कृति को लोक संस्कृति का नाम दे कर घरोहर के रूप में सदा संजो कर रखा है।

लोकगीतों के द्वारा हमें जनजीवन के समस्त पक्षों के दर्शन होते हैं और उनके दर्पण में हम विशिष्ट जनसमुदाय की भावनाओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। हर जाति या जन समाज के अपने गीत होते हैं जिनमें किसी समाज विशेष की जीवनानुमूति की अभिव्यंजना होती है। जीवन की प्रत्येक अवस्था से, जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त लोकगीत अपनी ही प्रकार से प्रेरणा ग्रहण कर समयानुकूल भावनाओं को अभिव्यंक्त दिया करते हैं।

लोकगीतों से व्यवहारिक आवश्यकताओं की मी पूर्ति होती है जैसे काम के बोझ को हल्का करना, अत्याचार का विरोध करना तथा सामान्य जनता का मनोरंजन करना।

यह अशिक्षित, सामान्य जनों के उपयोग का कला माध्यम हैं। उन्हीं के जीवन से इनको विषयवस्तु प्राप्त होती है और वे ही इसमें सिक्रय भाग लेते हैं, श्रोता मात्र नहीं बने रहते। लोकगीतों का शिल्प भी इनके अनुसार ही होता है जो अधिक ग्राह्य और गेय होता है। इन्हीं के द्वारा अनेकों पौराणिक अन्तर्कथाएं भी प्रस्फृटित हुई हैं यद्यपि इनके नामों तथा घटनाओं पर स्थानीय रंग चढ़ा रहता है। इन गीतों में निम्नवर्ग के तत्व ही अधिकांश पाये जाते हैं। प्रायः देखां जाता है कि पर्वों, त्योहारों

तथा विभिन्न ऋतुओं में सामाजिक स्तर भेद को लोकगीत ही मिटाते रहे हैं।

खड़ीबोली के लोकगीतों का वर्गीकरण—खड़ीबोली के लोकगीतों में भी विभिन्न बोलियों के समान बहुमुखी विषयों का समावेश है। लोकगीतों में मानवीय भावों, विचारों तथा परिस्थितियों की समानता दृष्टिगत होती है।

खड़ीबोली प्रदेश के लोकसाहित्य में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनके द्वारा हम उनका संबंध सुदूर अतीत की संस्कृतियों से जोड़ सकते हैं। यह धरती के गीत हैं अतः धरती से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं है।

खड़ीबोली के लोकगीतों में जीवन की महान् घटनाओं का समावेश है। मनुष्य के जीवन में मुख्य प्रभावशाली तीन ही घटनाएँ हैं, वे हैं—जन्म, विवाह तथा मृत्यु। इन्हीं तीनों से मानव-जीवन की सभी भावनाएँ ओतप्रोत हैं। वह इन घटनाओं की उपेक्षा किसी भी देश अथवा परिस्थित में नहीं कर सकता। इसी से अधिकांश लोकगीतों का वर्ण्य-विषय इनसे संबंधित होता है। "लोक एक अविमाज्य संज्ञा है अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।" भ

शुद्ध वर्गीकरण के लिए दो वस्तुओं को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिये, पर लोकगीतों में हम ऐसा नहीं कर पाते उनका लोकजीवन के हर पहलू से अन्योन्याश्रित संबंध रहता है अतः उनको एक दूसरे से नितान्त अलग रखना संभव नहीं। लोकगीतों का संबंध मानवीय मावनाओं से होने के कारण वह सर्वत्र समान हैं पर फिर भी वह परिस्थितियों के कारण परिवर्तनशील होते हैं।

लोकगीतों का वर्गीकरण करने में कुछ मौलिक कठिनाइयाँ आती हैं, अनायास ही वह दूहराये जाते हैं। उदाहरण के लिए——

संस्कार संबंधी गीतों में कुछ गीत केवल एक ही संस्कार विशेष से संबंधित नहीं हैं। उनको दूसरे अवसरों पर भी गाया जाता है। जैसे—पुत्रजन्म पर गाये जाने वाले गीत ही मुंडन, कनछेदन, जन्मदिवस तथा जनेऊ आदि अवसरों पर गाये जाने हैं। उनका इन अवसरों पर गाया जाना उपयुक्त हैन कि निषिद्ध।

रसानुमूति की दृष्टि से भिन्न-भिन्न संस्कारों व अवसरों के गीत एक ही वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं। अधिकांश गीतों में एक साथ ही कई रस आ जाते हैं। होली के गीतों में शृंगार रस व हास्य रस दोनों ही आते हैं तथा वह ऋतु-गीतों में भी आ सकते हैं, और जातिगत गीतों में भी, क्योंकि अधिकतर चमारों की. हीली इस प्रदेश में प्रसिद्ध है।

रं प्रत्यवत अवस्थी साहित्यकार, दिसम्बर १६५५

गीतों का जातिगत वर्गीकरण करना भी संभव नहीं है क्योंकि गीतों पर किसी भी जाति का एकाधिकार होना संभव नहीं है। यह अवश्य है कि उनमें किसी भी जाति की विशिष्टता व चेतनता का अपेक्षाकृत अधिक आभास मिल जाता है।

इसी प्रकार श्रम-परिहार के लिए किया गीतों की रचना हुई, कुछ विशिष्ट गीत, विशिष्ट कियाओं को करते समय गाये जाते हैं पर उनमें भी कोई नियम नहीं है। कियागीतों में बहुत प्रकार के गीतों का समावश है। व्यवहारिक क्षेत्र में उन्हें, गाने के अवसर के आघार पर, किसी एक विशिष्ट किया से संबंधित नहीं किया जा सकता। प्रायः कुछ विशिष्ट गीत हर अवसर पर भी गा लिए जाने का प्रचलन है। अतः हम इन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लोकगीतों के अध्ययन के लिये एक निश्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

यहाँ पर हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को घ्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए स्थूल रूप से कुछ विभेद करने का प्रयत्न किया है। जो इस प्रकार है—

- १—अनुष्ठानिक गीत—जिसके अंतर्गत संस्कार संबंधी तथा घार्मिक गीत आते हैं।
- २--लोकगीतों में ऋतु-वर्णन ( होली, सावन )
- ३--खड़ीबोली के लोकगीतों में स्त्री-पुरुषों के विशेष तथा विभिन्न किया-कलापों का उल्लेख, श्रम-गीत ।
- ४—बाल-गीत—इसके अन्तर्गत लड़के-लड़कियाँ दोनों ही के गीत आते हैं।

अनुष्ठानिक गीत (संस्कार संबंधी लोकगीत)—संस्कार और मानवीय कार्यकलाप, विश्वास तथा दर्शन द्वारा निर्मित दो किनारे हैं जिनसे होकर जीवन-धारा प्रवाहित होती रहती है। यही दो किनारे धारा को मर्यादित संतुलित तथा नियमित होने में सहायता करते हैं। इनका अतिक्रमण साधारण रूप से नहीं होता; यदि होता है तो उसको सामाजिक, धार्मिक तथा ऐसी ही किसी क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है। हिन्दू जीवन सांस्कारिक अधिक है। इसमें मिन्न-मिन्न संस्कार अपने-अपने समय पर आते रहते हैं ये इसी प्रकार के विमिन्न संस्कार हिन्दू जीवन के नियामक का कार्य करते हैं।

पहले ये संस्कार जीवन में पय-प्रदर्शन का कार्य करते थे तथा जीवन के

अनिवार्य अंग हो गये थे। संस्कारों के द्वारा ही जीवन में नियमितता तथा व्यवस्था आती है।

वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य घ्येय है मनुष्य के विचारों का परिष्कार करना तथा आदर्श बनाना। परिष्कार करने के हेतु ही हिन्दू धर्म में विशेषतः संस्कारों का समावेश है, जो जीवन के प्रथम चरण से आरंभ होते हैं और अंत तक रहते हैं।

"मानव की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवनयात्रा के विभिन्न संक्रमणकालों का विशेष महत्व होता है। जन्म-विवाह एवं मरण इस प्रकार की तीन मुख्य स्थितियाँ हैं जिनके आस-पास मानव-समूह विश्वासों, रीति-रिवाजों और व्यवहारों का एक ऐसा जिटल ताना-बाना बुन लेता है कि उनके वास्तिवक स्वरूप को समझे बिना उस संस्कृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त नामकरण, वयःसिन्ध, रजोदर्शन आदि की स्थितियाँ मी महत्वपूर्ण होती हैं और अनेक संस्कृतियों की समाज-व्यवस्था में उन्हें पार करने से व्यक्ति भी समाजिक स्थिति एवं उसके अधिकारों और कर्तव्यों में मूलमूत परिवर्तन हो जाते हैं। समाज संगठन का यह पक्ष मानव के उत्तरोत्तर परिवर्तित होन वाले उत्तरदायित्वों एवं कार्यों की दिशा निश्चित करता है।" भ

प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन से संबंधित १६ संस्कारों का विधान था जो सभी शास्त्रीय थे जिनका संबंध जीवन के आरम्म से लेकर अंत तक के काल से था।

"सम्प्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार सोलह हैं, यद्यपि विभिन्न ग्रन्थों में उनकी संस्था भिन्न-भिन्न है। आधुनिकतम पद्धतियों में यह संस्था स्वीकृत कर ली गयी है। <sup>२</sup>

इस समय जन-समाज में यह समस्त संस्कार तो प्रचलित नहीं हैं किन्तु कुछ किसी न किसी रूप में अब भी अवश्य ही पाये जाते हैं। प्रत्येक संस्कार के दो रूप पाये जाते हैं—शास्त्रीय या पौरोहित्य तथा लौकिक। लौकिक संस्कार का संबंध अनुष्ठानिक गीतों से है जिनमें निश्चित विधान नहीं होता और जिसका समस्त कार्य स्त्रियाँ गीतों के द्वारा ही करती हैं। इन गीतों का मंत्रोच्चारण से पृथक्, महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य स्थान है। ये औपचारिक गीत, अपना मांगलिक महत्व रखते हैं।

खड़ीबोली के लोकगीतों में हमें सभी शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख तो नहीं

मानव और संस्कृति, श्यामाचरण द्वे, पृ० २५६।

२. हिन्दू संस्कार, राजनली पायहेंग, १० २६।

मिलता, किन्तु मुख्य दो संस्कारों का उल्लेख अवश्य है—ये हैं जन्म और विवाह।
मृत्यु जो जीवन की मुख्य घटना है, उससे संबंधित गीतों का भी उल्लेख मिलता
है पर वह सुखद नहीं है, अतः वह नगण्य है क्योंकि "इसके मूल में यह धारणा थी
कि अन्त्येष्टि एक अशुभ संस्कार है और शुभ संस्कारों के साथ इसका वर्णन नहीं
करना चाहिये। संभवतः यह तथ्य भी इसका कारण था कि मृत्यु के साथ ही व्यक्ति
की जीवन-कहानी का अंत हो जाता है। मरणोत्तर संस्कारों का व्यक्तित्व के
परिष्कार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतीत नहीं होता। भि" इतना होते हुए भी अन्त्येष्टि
एक संस्कार के रूप में ही माना गया है।

मनुष्य जीवन की यह तीन महान घटनाएँ हैं जिनमें प्रथम दो तो मनुष्य-जीवन के विकास, उत्साह व हर्ष से सम्बद्ध हैं तथा अंतिम शोक से। और उसी भावना को व्यक्त करने वाले गीत यथासमय गाये जाते हैं। शुम अवसरों पर गाये जाने वाले गीत 'शगुन' के गीत कहलाते हैं। संस्कारों की दृष्टि से हम लोकगीतों को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं:—

जन्म-संस्कार—"यह सिद्धान्त भी प्रचिलत था कि उत्पन्न होते समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, अतः पूर्ण विकसित आर्य होने के लिए उसका संस्कार व परिमार्जन करना आवश्यक है। रे"

जन्म-संस्कार मानव-जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। अतः जब से बच्चा गर्भ में आता है उससे कुछ ही महीनों पश्चात् से ही कोई न कोई अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान के नौ महीने तक की संपूर्ण अवधि जन्म-संस्कार के अन्तर्गत आ जाती है।

पुत्रजन्म, परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए ही एक विशेष-संस्कार होता है। परिवार के लिए तो ये संस्कार उसके जन्म से पूर्व ही प्रारम्भ हो जाते हैं। विभिन्न जातियों तथा प्रदेशों में पुत्र के गर्म में आने से जन्म तक वैसे तो कई संस्कार होते हैं, परन्तु खड़ीबोली-क्षेत्र में जन्म से पूर्व अधिक संस्कार प्रचलित नहीं हैं— साध पूजना आदि एक दो संस्कार ही ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व होने वाले संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। जन्म के पश्चात् के लौकिक संस्कारों में 'छठी' और 'दशूटन' विशेष हैं। 'दशूटन' प्राचीन पौरोहित्य नामकरण संस्कार ही है।

१. हिन्दू संस्कार-राजवली पाएडेय, पृ० २६। . .

२. वही--ए० ३४।

मुंडन, कनछेदन संस्कार जन्म के पश्चात् के हैं जो आयु के विशेष-वर्ष में मुहूर्त निकाल कर किए जाते हैं।

शिक्षारंभ-संस्कार—यह बालक की शिक्षा आरंभ करवाते समय होता था—-'गणेशपूजा', 'गुरु-पूजा' आदि मुख्य था, जो लोकभाषा में 'पट्टी पुजना' कहलाता है।

जनेऊ— 'यज्ञोपवीत संस्कार' को कहते हैं जो कभी-कभी विद्यारंभ के अवसर पर या १२ वर्ष की अवस्था में स्वतंत्र रूप से या फिर विवाह से पहले किया जाता है।

विवाह—विवाह के पूर्व तथा बाद में होने वाले संस्कार—कन्यापक्ष तथा वरपक्ष दोनों ही ओर अपनी-अपनी माँति किये जाते हैं । इन संस्कारों में प्रदेशींय भिन्नता के साथ-साथ जातिगत भिन्नताएँ भी पायी जाती हैं।

मृत्यु-संस्कार—इससे हमारा तात्पर्य यहाँ केवल उसी गीत से है जो वृद्ध की मृत्यु के बाद स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं—यह शोकगान है।

ऊपरदिये गये चार मुख्य संस्कारों के आघार परहम लोक-संस्कारों का विशद रूप से अध्ययन करेंगे—

पुत्र-जन्म--मनुष्य में संतान के प्रति आकर्षण स्वामाविक है। यह मानव-संरक्षण का शास्त्रीय प्रयोजन है। बालक के जन्म के पूर्व दो संस्कार होते हैं गर्माधान--तथा पुंसवन।

गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। इसके द्वारा माता-पिता अच्छी संतित पाने की कामना करते हैं। इस संस्कार के आरम्भ में वैदिक मंत्रों के द्वारा ध्विन करके देवताओं का आह्वान किया जाता था और उनसे प्रार्थना की जाती थी कि वे माता के गर्भ में योग्य संतान धारण करा दें। इस संस्कार से माता-पिता के मनो-विकारों की शुद्धि होती थी। प्रवान रूप से यह इन्हीं दोनों का संस्कार होता था और उनके द्वारा माता के गर्भ में आने वाले शिशु का संस्कार भी होता था, पर यह अब प्रचलित नहीं है।

इसके पश्चात् पुंसवन संस्कार है। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भ के शिशुओं को पुत्र रूप देने का है। गर्भाधान के दो-तीन माह बाद संस्कार सम्पन्न किया जाता था।

तीसरा संस्कार है सीमन्तोन्नयन, जो पुंसवन के बाद माँ व बालक की कुशलता के लिए किया जाता है और इसमें माता-पिता पुत्र पाने की अपनी कामना प्रकट करते हैं। स्त्री को आमूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित कर उसकी नारियल, सुपारी आदि पंचमेवों से व शुभ वस्तुओं से, गोद भरी जाती है। यह प्रथम बार गर्भाघान के सातवें मास में होता है। स्त्रियों में अब भी इसका रूप मिलता है जिसे लोकाचार में 'साध-पूजना' कहते हैं। यह शुद्ध लौकिक रूप है इसे 'साध पहराना' भी कहते हैं। साध-पूजने की प्रथा का प्रचलन अब कम है पर फिर भी कुछ परिवारों में अब भी मिलती है।

इस अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में पुत्र-जन्म की कामना व्यक्त की जाती है तथा भावी माता को सौमाग्यशालिनी बताया जाता है और पुत्र-जन्म की कामना से ही प्रसन्नता प्रकट की जाती है। यहाँ पर जन्म के साथ पुत्र जोड़ देना आवश्यक है। कारण कि अभी भी भारत की जनता कन्या के जन्म को महत्व तथा प्रसन्नता का स्थान देने को तैयार नहीं। कन्या के जन्म की परिस्थित पुत्रजन्म की परिस्थित से विपरीत होती है। कन्या के जन्म के साथ ही विषाद का भी जन्म होता है और कन्या की जननी को अपराधिनी, अमाग्यशालिनी के रूप में ही समझा जाता है। इसी से कन्या के जन्म संबंबी गीतों का उल्लेख साधारणतः नहीं मिलता है—यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ उदाहरण अवश्य हैं, लेकिन इनमें भी कन्या की उपेक्षा, कन्या-जन्म की अनिच्छा, तथा उससे संबंधित समाज के विचारों का जान होता है। यहाँ स्त्री-पुरुष परस्पर वार्तालाप करते हैं जिसके द्वारा कन्या के प्रति उनकी धारणा स्पष्ट होती है—

गूंद ला री मलिनयाँ हार,
जच्चा मेरी कामिनयाँ
राजा रानी दो जनें री आपस में बद रहे होड़
जो गोरी तुम घीय जनोगी, महलों से करदूं बाहर
जच्चा मेरी कामिनयाँ
जो गोरी तुम पूत जनोगी, सब कुछ ले लो इनाम
जच्चा मेरी कामिनयाँ

इस प्रकार की भावना अन्य गीतों में भी मिलती है। यहाँ पर वह पूरा न देकर न्दो पंक्तियाँ ही उद्धृत की जाती हैं—

> सास सप्ती ने बेटा सिखाया, धमा-चौकड़ी मची जो गोरी तुम धीय जनोगी, तमें खेंच दूं गली

इसी प्रकार अन्य गीत हैं जिनमें जन्म से पूर्व की होड़, पित-पत्नी का परस्पर समझौता, तत्पश्चात् उत्तरार्घ में पुत्र-जन्म होने पर, तत्काल उसकी प्रतिक्रिया का बहुत ही सजीव व यथार्थ चित्रण है।

> मेरी मालन गूंद लाई हार, जच्चा लचकावनिया धन पुरुष मसलत वारें मेरे राजा जी

कोई क्या कुछ हमको काज जो गोरी तुम धीय जनोगी-गोरी जी कोई सड़कों पै बिछाऊं खाट कोई सीरे की पिलाऊं पात कोई जेवर लुंगा काढ़ जो गोरी तुम पूत जनोगी--गोरी जी कमरों में बिछाऊं तेरी खाट बरों की पिलाऊं तुझे पात पीहर से लूंगा बुलाय कोई हरदम ताबेदार कोठे के नीचे उतरी कोई होय पड़े नन्दलाल कोई बज रहे तबल निशान, जच्चा लचकावनिया न्हाय धोय ठाढ़ी भयी, कोई लाओ हमारी होड़ जच्चा लचकावनियां। होड उतारूं तेरी सेज पै कोई दूजा जनोगी नन्दलाल, जच्चा लचकावनिया

साध पूजने के समय गाये जाने वाले गीतों में स्वप्न से सम्बन्धित गीत मी उपलब्ध हैं—स्वप्न पूर्वामास कराते हैं तथा प्रतीक के रूप में उनसे अर्थ निकाले जाते हैं। सरल वधू जो स्वयं अनुभवहीन है, अपनी अनुभवी सास से अपने स्वप्नों के संबंध में बताकर शंका-समाधान कराती है—

सपने में जौ का खेत
हरो-हरी दूब लहरे लेय रे
सासू सपने का अरथ बताओ
सपने में हरी-हरी दूब
जौ का खेत लहरे ले रह्या
बहू होंगे तुम्हारे नन्दलाल
जौ का हरा-हरा खेत जो देखिये
सासू किस बिधि होंगे नन्दलाल
इसकू बी हमें बताइये
कोठे में सिर बहू, चुल्ह ही में टांग
आँखों में पट्टी बांधिये

इसी प्रकार एक अन्य स्वप्न है:— सासु सपने में अंबुआ का पेड़ तो झलर झलर करै सुनियो मेरी सासु, कंवर जी की अम्मा ए चतर जी की अम्मा री सासु सुपने में अंबुवा का पेड़ तो झलर झलर करे चुपकर बहु मेरी चुपकर, बैरी ना सुने, दुसमन ना सुनै री

बहु ये बड़े भाग हमारे, ललन जी के सोहले कंवर जी की अम्मा, चतर जी की अम्मा साध पूजते समय निम्नलिखित गीत गाये जाने की प्रथा है-गंगाजल जमुना मैंने बोई थी चौलाई री अरी सासुतो बुझे बह कद की तून्हाई री अरी पड़वा तो पुन्नों मैं तो दोयज की नहाई री अरी ससुरा तो बुझेरी बहु क्या कुछ भावै री अरी पहली तो साध मेरा सौरा री पुराव जी उच्चे तो नीच्चे मुझे महल चिनावै जी दूजी तो साध मेरी जेठ पुराव री ऊंचे तो री नीचे मुझे परदे चलावै री मथरा के पेड़े मुझे लावे खिलावे री तीजी तो साध मेरे देवर पुरावें री पांचवी चौथी तो साथ मेरा राजा पुरावें जी अरी इकसठ राज मेरा राजा रजावै री अरी साध री साध मेरी अम्मा भेंजी री

साध में सात वस्तुएँ होती हैं—मेंहदी, रोली, चूड़ी, आस-आटे की लम्बी मठड़ी, सिन्दूर, (सिमरक) एवं कपड़े व कलावे (लाल डोरी) सूत जो अत्यन्त शुभ माना जाता हैं।

गिंभणी स्त्री की उस काल की खान-पान संबंधी सभी इच्छाओं को 'दोहद' कहते हैं। दोहद को पूर्ण करना पित के लिए आवश्यक होता है। इसके संबंध में बहुत-सी लोककथाएँ प्रचलित हैं। किस प्रकार पत्नी की इच्छा दुर्लम वस्तुओं की होती है और पित अपने प्राण संकट में डाल कर भी पत्नी की इच्छा पूरी करते पाये जाते हैं। साधारणतः इन गीतों में गर्भवती स्त्रियों की खाने में हिन-

का ही संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए एक-दो गीत यहाँ पर देना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं—

> मेरा मन माँगे ताजी बड़ी, सरस मन माँगे ताजी बड़ी कचेरी बैठन्ते सौहरे हमारे, लौंग करूं अक बड़ी मुद्दले बैठन्ती सास हमारी, लौंग करूं अक बड़ी मेरा मन माँगे ताजी बड़ी

इसी प्रकार है:--

खट्टी नौरंगिया मन भाव मोरे राजा मिट्ठी नौरंगिया मन भाव मोरे राजा

साध के गीतों में अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा मेवा की अधिक चर्चा होती है। मेवा का सेवन करने से ही भावी संतान प्रतिमावान होती है। इन गीतों का वर्ण्य-विषय साधारणतः तीन प्रकार का होता है —

- १---गर्भस्थिति का पूर्वामास कराने वाले गीत;
- २--गर्भ निश्चय प्रकट करने वाले गीत;
- ३---गर्भिणी की इच्छा व रुचि में परिवर्तन करने वाले गीत।

गिंभणी के लिए कुछ निषेध इस प्रकार हैं—वह नये कपड़े नहीं धारण कर सकती तथा नई चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, मेंहदी नहीं लगा सकती, स्याही, बिंदी भी नहीं लगा सकती। 'साध पहरने' का दिन निश्चित हो जाने पर ५ या ७ दिन पिहले से स्नान व श्रृंगार नहीं कर सकती। इस अवसर पर स्नान करने को मैल छुड़ाना कहते हैं। बहू के मायके से वर-वधू के लिए कपड़ा आता है। 'आस बिराई' में नाना प्रकार के फल व मिठाई आदि होते हैं। जिनके पीहर में साध नहीं चलती उन के लिए माँग कर किसी के घर से 'आस' मँगाई जाती है। इसको 'आस औलाद' कहते हैं।

पुत्रजन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों को खड़ीबोली-प्रदेश में 'ब्याही' कहते हैं। यह प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जन्म से लेकर दशूटन के दिन तक गायी जाती है। इनमें मुख्यतः गर्माधान की अवस्था का, शारीरिक व मानसिक स्थिति के परिवर्तन का, प्रसव-पीड़ा का, नेग लेन-देन, गुप्त प्रेम, लड़ाई-झगड़ा आदि से संबंधित तथा प्रसन्नतासूचक गीत मिलते हैं। भारत की आदर्शवादी परम्परा का वास्तविक रूप हमें इन लोकगीतों में दृष्टिगत होता है। धार्मिक वातावरण का भी अमिट प्रभाव मिलता है। इसी से पुत्रजन्म संबंधी गीतों में बालक का

राम-कृष्ण के सदृश होने का उल्लेख मिलता है। पुत्र को जन्म देने वाली जननी को ही धन्य समझा जाता है। दे इन गीतों में गर्भवती स्त्री के शारीरिक हाव-भाव का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण मिलता है। माँ की रुचियाँ भी बड़ी विलक्षण होती हैं।

गर्भवती स्त्री की इच्छा खाने की किसी विशेष-वस्तु के लिए होती है। उसकी इस समय की खाने-संबंधी हर इच्छा पूरी हो जाना आवश्यक समझा जाता है। इसका उल्लेख गीतों में बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलता है। इन गीतों में हास्य समस्या के रूप में दिखाया गया है। दूसरों से इस आपित-काल में सहायता माँगने की समस्या उत्पन्न होती है। उनकी इस असह्य स्थित का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है।

१--- 'हमरे तो पीड़ उठी, नणदल हंसती डोले'

२-- 'हो पड़े नन्दलाल क्ये पै कौन सिभाले सिर की गगरिया'

पुत्रजन्म के समय हिन्दू-परिवारों में विशेष प्रसन्नता का अवसर समझा जाता है और इस समय गाये जाने वाले गीतों में परिवार के सभी लोगों के प्रसन्न होने का उल्लेख भी मिलता है। पुत्र को जन्म देने वाली माता को सौभाग्यशालिनी की पदवी मिलती है। 'घन है उस मात को जिसने कंवर पैदा किये,' यह एक मनोवैज्ञानिक बात है। यह गीत पुत्र की लालसा से तो प्रेरित नहीं, जितने बंध्यात्व के कलंक से निवृत्त होने की प्रेरणा से। वह भगवान की बहुत कृतज्ञ है और कहती है—

चंदा जैती चाँदनी, गुलाब जैता फ्ल सूरज जैती किरन मोहे राम दिया ललना

गीतों में जच्चा का तथा उसके खान-पान का भी वर्णन मिलता है। इस समय जच्चा का और उसके खाने-पीने का विशेष घ्यान रखा जाता है तथा उसको दूघ

श्र-जनमें राम खुशी हुई मोरे मन में ब-श्रजुध्या में राम भयो, दसरथ घर बाजत वधाये कृष्ण संबंधी-किशन मथुरा में जाके पैदा हुए।

२. 'धन्य है उस मात को जिसनै कंवर पैदा किये।'

श्रोठ स्ले मुख पीला जी महल में,
 मैं पूंछू मेरी गोरी किस गुन मुख पीला महल में।

४. श्ररी मुक्तै पहिला री लगा सास्सू मेरा मन चने के साग में।

हलीरा आदि पौष्टिक-पेय पदार्थ स्वास्थ्यलाभ करने के हेतु दिये जाते हैं। सोंठ, पीपल, हलीरा आदि से संबंधित गीत इस अवसर पर गाये जाते हैं। पुत्रजन्म की सुचना फूल की थाली बजा कर की जाती है।

बालक के जन्म के अवसर पर प्रस्ता को अपनी स्त्री-संबंधियों की जिनमें सास ननद, जिठानी आदि की सहायता की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इनमें से इस अवसर पर या बाद में भी सभी के कार्य पृथक्-पृथक् होते हैं। सभी स्त्री संबंधियों का, जो ससराल के द्वारा संबंधित है उदाहरणार्थ-सास, जिठानी. ननद आदि का—-अपना-अपना निजी स्थान होता है जहाँ पर वह अपने को महत्व-पूर्ण अनभव करती हैं। दाई का बच्चे जनवाना, सास का चरुआर रखना. ननद का सतिये<sup>3</sup> रखना तथा जिठानी का पलंग बिछाना आदि कार्यों का भी गीतों में उल्लेख मिलता है। ननद-भावज के बीच होने वाले मनोमालिन्य के प्रमाण भी मिलते हैं। जच्चा की उदारता व अनुदारता के दृष्टान्त भी देखने में आते हैं। ये गीत बहुत रोचक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। इन विविध-क्रियाओं के करने पर उनको उचित नेग मिलता है। सब काम प्रसन्नतापूर्वक व कुशलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने पर प्रसन्न होकर जच्चा यथायोग्य तथा सामर्थ्यानसार पारिश्रमिक व प्रसन्नतासूचक के रूप में आभूषण व वस्त्र देती है, ऐसी प्रथा प्रचलित है, इसी को 'नेग देना' कहते हैं। ' 'नेग लेना' और 'नेग देना' दोनों ही प्रसन्नता व सौभाग्य के विषय समझे जाते हैं। ननद तो अपनी भाभी से बालक के जन्म के पूर्व ही प्रतिज्ञा करवा लेती है कि अगर पूत्र होगा तो मैं अमक वस्तु लंगी। इनकी 'होड़' बदने का उल्लेख विविघ गीतों में विविघ रूपों में मिलता है। ननद-भावज के शर्त बदने के गीतों में से एक का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है—

> ननद भविजया का साय, झिलमिल चरखा जो काते भाबो जी होंगे नन्दलाल, हमें क्या दोगी मेरे हाथ का कंगन है भारी, वो ही तुमें दंगी

नेग के गीतों में जच्चा की उदारता और अनुदारता दोनों ही के चित्रण मिलते हैं।

हलीरा—सौठ, जीरा, घी, मेवा, गुड़, श्रादि अनेक वस्तुओं द्वारा बनाया गया पेय-पदार्थ जो इस अवसर पर पुत्रवती माँ को पिलाना आवश्यक समका बाता है।

र. चरुश्रा-एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें अनेक घरेलू श्रौषिथों को डाल कर जच्चा के लिए पानी श्रौटा कर उसके कमरे में ही रखा जाता है। उस पर गोबर से कुछ स्वस्तिक व चक्र भी बनाये जाते हैं।

३. स्वस्तिक बनाना।

अब अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप तथा सुविधानुसार जहाँ पर बालक का जन्म अस्पतालों में होने लगा है, वहाँ पर सास तथा अन्य स्त्री-संबंधी अपने को अपमानित व उपेक्षित अनुभव करती हैं, ऐसा उल्लेख नवीन गीतों में मिलता है—

मेरी छं.टी-सी जच्चा ने जुलम किया,

के अंग्रेजो जाप्या परसंद किया सास्सु का बुलाना बंद किया,

के अम्मा का बुजाना परसंद किया

समय-समय पर जच्चा के नखरों का वर्णन तथा व्यंग्य मिलता है जिसमें विरोधाभास और अतिशयोक्ति होती है—

> जच्चा मेरी लड़ना ना जानै री सांप मार सिरहाने रक्खा बिच्छुमार बगल में री जच्चा मेरी लडना न जानै री।

छठी के गीत-वालक के जन्म के छठें दिन जच्चा प्रसृति-गृह से बाहर निकलने लगती है। इस दिन प्रसुता की शुद्धि तथा स्नान होता है और पूजा होती है। छठी से पहिले बच्चे को कपड़े नहीं पहनाये जाने। छठी को 'बै' की पूजा सायंकाल के समय की जाती है। सौर-गृह के द्वार पर एक गोले में थोड़ा नाज, गुड़ व तीहरू डाली जाती है और प्रस्ता को शिश् समेत बाहर निकाला जाता है। यह कार्य देवर (पित का छोटा भाई) करता है जिसका उसे नेग मिलता है। इस कार्य को 'बाहरी' कहते हैं। इसके पश्चात् जच्चा को फिर सौरगृह में उसकी चारपाई के समीप सिरहाने की ओर पथ्वी पर बिठा कर 'बै' की पूजा कराई जाती है जो गोबर की बना कर दाई लाती है। खाट के पाये में चाँदी की हँसुली डाली जाती है और उसके बाद थोड़ा नाज डाल कर उस पर तेल का दिया जलाया जाता है। वही चार रोटियाँ और उनके ऊपर चावल तथा शक्कर रख दी जाती है। तभी जच्चा हल्दी के छींटे लगाकर 'बै' की पूजा करती है और रोटियाँ मनसकर दाई को देती हैं। छठी के दिन से ही रोटी-दाल खाने को दी जाती है। छठी के दिन ही स्याही सरसों के दीपक पर झाड़ कर पहली बार बच्चे की आँख में डाली जाती है, किन्तू उस दीपक का प्रकाश बच्चे को नहीं देखने दिया जाता ।

'सौबर' में जब तक गंदगी रहती है, उन्हें प्रेत-बाधा का भय रहता है। 'सतवाह' या छठी इसी प्रकार की एक निशाचरी है जिसको संतुष्ट करने के लिए प्रसव के छठें दिन प्रसूता से यह पूजा करायी जाती है। गंदगी को दूर करने के लिए ही 'छठी पूजन' किया जाता है। इस प्रकार हमारे इस टेहले में भी आदिमानव के विश्वासों की छाया वर्तमान है। इस देवी का एक नाम चिंका देवी भी है। इस दिन ननद की विशेषता रहती है वह 'सितये' रखती है जिसके लिए उसको उचित नेग मिलता है। कहीं-कहीं पर इसी दिन कुंआ पूजने की भी प्रथा है। पर यह तब होता था जब गावों में घर ही में कुआँ होता था। इस दिन से सूतक नहीं माना जाता और जच्चा को सब कोई छ सकते हैं।

कुछ बालकों की छठी इस अवसर पर न मनायी जाकर उसके विवाह से पिहले मनायी जाती है। इसमें भी गीत 'व्याही' ही गाये जाते हैं। इस दिन संबंधियों का तथा परिचितों का प्रीतिभोज होता है और लेनदेन की प्रथा है। बालक को इस दिन सर्वप्रथम देख कर सब आशीर्वाद देते हैं तथा सामर्थ्यानुसार भेंट भी देते हैं।

'छठी' के गीतों में बड़ी विविधता है। इस वर्ग में दाई, जच्चा, पर्दा, जीरा, खिचड़ी, कठुला, पालना, ननद, जिठानी नाम के अनेक गीत गाये जाते हैं। इन गीतों में लोकाचार का वर्णन, हास-विनोद तथा प्रस्ता का मनोविज्ञान सुंदर रीति से प्रकट हुआ है। पुत्र की माता का मान, पुत्र-कामना तथा सास-ननद के झगड़ों का वर्णन भी इनमें रहता है।

यह जन्म देने वाली जाजमातृ के हेतु गाये जाते हैं। इस 'जाजमातृ' को ही स्रोक भाषा में 'वैमाता' कहते हैं। देवी का आह्वान इस प्रकार किया जाता है—

> ऐसी बिहाई मेरे नित उठ आओ आओ बिहाई तुम्हें पूंजूगी रोली तन्ने जगाई मेरे ससुर की पौरी आओ बिहाई तुझे पूंजूंगी पेडा तैन्ने बुलाये मेरे देवर जेडा आओ बिहाई तुमें पूंजूंगी मेंहदी तैन्ने बुलाई परदेसन ननदी आओ बिहाई तुमें पूंजूं बतातै तैन्नें दिखाये हमें खेल तमासे

जन्म-गीतों में लवकुश की ब्याहियाँ मी हैं तथा कृष्ण संबंधी भी हैं। सीता के वनवास तथा लवकुश के जन्म के संबंध में इस गीत में बहुत अच्छा वर्णन है। यह बहुत विस्तृत गीत है, अतः इसको यहाँ संपूर्ण नहीं दिया जा रहा है।

भाभी पहले तो ननद को बहुमूल्य वस्तु देने का वायदा कर लेती है, बाद में प्रायः घर की स्थिति देखकर या लालच में पड़कर कंजूसी के कारण ननद की मनचाही वस्तु देने से मुकर जाती है। इसके संबंध में भी कई गीत बहुत प्रसिद्ध हैं जो बहुत रोचक हैं। यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर छठी, दशूटन आदि के दिन बालक की बुआ अपनी ओर से गवाती है। इसका आशय संभव है इस अवसर को अधिक मनोरंजक बनाना है और हर ननद-भावज को स्मरण दिलाना है। ये गीत 'जगमोहन' और 'मनरंजना' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन गीतों में ननद-भावज का झगड़ा, नारी की संकुचित मनोवृत्ति, भाई-बहन का स्तेह तथा विवेक-शून्य व्यक्ति के निरादर की बात बड़ी स्पष्टता से कही गयी है। इन गीतों में स्त्रियों का मनोविज्ञान प्रकट होता है। और उनकी व्यावहारिक बुद्धि प्रबंध-क्षमता तथां सरस, कोमल भावनाओं का सुंदर समन्वय हुआ है। इस गीत में स्त्री का आभूषण प्रेम, उसका हठ, उसका अपने भाई-बहन तथा पितृगृह की हर वस्तु से मोह तथा सभी लोकाचारों का विस्तृत वर्णन है।

विवाह के बाद से ही स्त्रियों में मातृत्व की भावना का उदय हो जाता है और वह उसके लिए अनेकों कामनाएँ करने लगती हैं। उनकी पूजा-आराधना के मूल में यही अभिलाषा निहित रहती है। वह अपने मन में उसके सामाजिक महत्व को भली भाँति समझती रहती हैं। पर अगर दुर्भाग्यवश उनके बालक नहीं होता है तो उनका समाज तिरस्कार करता है और 'वंध्या' घोषित कर देता है। 'वंध्या' का दुख बहुत ही व्यापक होता है, उसको कहीं पर भी स्नेह व संतोष नहीं मिलता और वह अपना जीवन निरर्थक मानने लगती है। उससे संबंधित करण रस के गीत हैं, इन गीतों का नाम 'साड-फाँसे' है।

यह कृष्ण-जन्म संबंधी गीत है जिसमें बताया गया है कि संसार में अन्य समी वस्तुएँ सुलम हैं, उघार मिल सकती हैं, मोल मिल सकती हैं, पर बालक नहीं r

दशूटन (नामकरण संस्करण)—यह साधारणतः तो बालक के जन्म के दसवें दिन ही होता है, पर कभी-कभी किन्हीं अशुभ नक्षत्रों में बालक का जन्म होने के कारण दसवें दिन न होकर अन्य किसी शुभ दिन भी होता है। 'मूल नक्षत्र' में बालक का जन्म होने से बालक को माता-पिता के लिये अशुभ माना जाता है। ऐसी अवस्था में २७ दिन बाद विधि-विधान से मूल-शांति होने के बाद ही दशूटन होता है तथा नामकरण किया जाता है। अभी तक के सब कार्य को स्त्रियाँ स्वयं ही सम्पन्न करती आयी हैं पर दशूटन पर पुरोहित को बुलाकर यज्ञ करवाया जाता है। इस अवसर पर लौकिक और शास्त्रीय, दोनों ही क्रियाएँ होती हैं। इस दिन जच्चा के पीहर से उसका पिता या भाई बालक के लिए वस्त्र, आमूषण तथा अन्य निकट संबंधियों के लिए भी वस्त्र व खानपान की सामग्री

लाते हैं जिसको 'छूछक' या 'खिचड़ी' कहते हैं। यह समारोह बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, खान-पान तथा प्रीतिमोज होता है और लेनदेन की प्रथा है। दशूटन के दिन प्रायः सभी संबंधी व परिचित, बालक को प्रथम बार देखकर कुछ न कुछ उपहारस्वरूप देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भी 'ब्याही' गाये जाने की प्रथा है।

पुत्र-जन्म से संबंधित गीतों में कुछ सामान्य अभिप्राय मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:---

- १—पुत्र-जन्म की कामना और वंध्या-स्त्री की मनोव्यथा, समाज में उसका उपेक्षित जीवन जिसकी चरम सीमा है——जीवन का अंत तक कर देने का विचार, सपत्नी का आगमन ।
- २---पुत्र-जन्म से पहले की सुखद कल्पनाएँ, ननद-भावज का परस्पर होड़ बद लेना।
- ३---पुत्र-जन्म संबंधी गीतों में ननद, सास और दाई से बहू का विरोध।
- ४---नेग के संबंध में ननद, सास और दाई के द्वारा बहु का विरोध।
- ५--पित को बुलवाकर प्रसव की पीड़ा को बाँटने के लिए पत्नी की प्रार्थना।
- ६---पुत्र-जन्म संबंधी गीतों में राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या तथा नन्द-यशोदा की प्रधानता ।
- ७--पुत्री के जन्म पर उपेक्षा की भावना और जच्चा को कष्ट देना ।
- ८—कुल, मर्यादा, स्वाभिमान और निष्ठा से संबंधित लोकगीत ।

• इन गीतों में पुत्र-कामना की अभिव्यक्ति देवी-देवताओं से की जाती है। राम, सूर्य, गंगा, देवी आदि इस प्रार्थना के लिए इष्ट माने गये हैं।

मुंडन—यह बालक के पहले, तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता है। जन्म के बाद पहली बार बालक के बाल किसी मंदिर के पास, गंगा के पास या थान आदि पर बहुत धूमधाम सेकटवाये जाते हैं। मुंडन बुआ की गोदी में होता है। मुंडन के समय लड़के की बुआ, आटे की लोई लेकर बैठ जाती है और जैसे झालर गिरती जाती है सैसे वह उसको आटे में गूंथती जाती है। इसमें बालक के माता-पिता रुपये या मोहर रख देते हैं। यह नेग बुआ को ही मिलता है। बाल उतरवाने के लिए तो मिल्न-भिन्न स्थानों की मनौती भी मानते हैं। उदाहरण के लिए, शाकुम्बरी देवी के मंदिर पर, बालासुंदरी, गढ़ की गंगा पर, हरिद्वार में। मुंडन के अवसर पर गाये

रे. थान — किसी सिद्ध-पुरुष की समाधि के स्थान को कहते हैं। यह स्थान का ही बिगड़ा हुन्ना रूप है।

जाने वाले गीत अवसर-विशेष के होते हैं तथा कभी-कभी पुत्रजन्म संबंधी भी गाते हैं---कुछ विशेष गीत भी गाये जाते हैं। १

कनछेदन—मुंडन के बाद कनछेदन-संस्कार होता है। लड़िकयों के कान तो साधारणतः छिद जाते हैं और कोई विशेष आयोजन नहीं किया जाता, पर लड़कों का तो कनछेदन-संस्कार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भी देन-लेन व खानपान की प्रथा प्रचलित है। गीत प्रायः 'व्याही' ही गाये जाते हैं।

जनेऊ—'जनेऊ' शब्द यज्ञोपवीत का ही अपभ्रंश है। जब बालक १२ वर्ष का होता हैतो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यह विवाह के समान ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीनकाल में इसके बाद से ही विद्यारंग होता था। पर अब यह प्रथा भी कुछ ब्राह्मण-परिवारों में ही प्रचलित रह गयी है। जनेऊ में तीन तार होते हैं जिनका आशय मानते हैं कि ये निम्न-वस्तुओं के द्योतक हैं—

१—-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ; २-ऋषि-ऋण, देवऋण और पितृऋण से मुक्त होने का संकल्प; ३--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-तीनों ही वर्णों के लोग यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं।

जनेऊ को बहुत पवित्र मानते हैं। लोकविश्वास है कि उसमें विष्णु जी का वास होता है। इसी से शौच जाते समय दाहिने कान में लपेटने की प्रथा है।

आधुनिक समाज में कुछ तो आर्थिक किटनाइयों के कारण और कुछ महत्व की कमी के कारण उस संस्कार को अलग से पूर्ण महत्व न देकर केव विवाह के पहले ही किया जाने लगा है। इस प्रकार समय, श्रम व अर्थ की सुविधा व बचत रहती है। इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत अलग नहीं होते —इसमें व्याही तथा 'बन्ने' आदि गीत ही गा लेते हैं।

विवाह-संस्कार—जन्म आदि संस्कारों के पश्चात्, सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह ही होता है। यह आशावाद और उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। इसमें जीवन के नवीन तथा महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते समय की जाने वाली मंगल-कामनाएँ व मंगल-कार्य सम्मिलित रहते हैं। इस अवसर पर परिवार के सभी निकट व दूर के संबंधी एकित्रत होते हैं। विवाह के अवसर पर विशेष रूप से, स्त्रियों के मन में विशेष उल्लास रहता है। इसका प्रमाण हमें उनके

१. घुंबरवाले बाल लला के,

दादा भी रहसै, दादी भी रहसै हंस के करें हैं गरब-लाल के।

<sup>[</sup>इसी प्रकार सभी संबंधियों का उल्लेख करते हैं।]

समय-समय पर गाये जाने वाले मांगलिक गीतों में मिलता है, जो उन्हीं के द्वारा बनाये व गाये जाते हैं।

विवाह-संस्कार सामाजिक तथा घामिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। यह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये तोरण-द्वार है, जिसके पार विशाल कर्म-क्षेत्र मनुष्य की प्रतीक्षा करता रहता है। इस कर्म-भूमि में स्त्री-पुरुष दोनों को ही समान रूप से एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर ही लोक-मान्यताओं, लोक-विश्वासों तथा लोक-भावनाओं को उचित अभिव्यक्ति मिलती है। इनका प्रादुर्भाव घामिक पुस्तकों अथवा शास्त्रों से नहीं होता, अपितु ये देश, काल, जाति के बनाये हुए लोकाचार तथा परंपराएँ होती हैं इसीलिये उनमें देश, काल, जाति के अनुसार भिन्नताएँ भी मिलती हैं उदाहरणार्थ—पूर्वी उत्तरप्रदेश में 'परछन' के समय (वधू के प्रथम बार ससुराल आगमन के समय) सास, वधू को लक्ष्मी मानकर उसके चरण-स्पर्श करती है, परन्तु खड़ीबोली-प्रदेश में यह प्रथा इसके वित्कुल विपरीत है।

संपूर्ण विवाह में शास्त्रीय संस्कार तो केवल पाणिग्रहण संस्कार ही है जिसको कि निश्चित मूहर्त्त में विद्वान पंडित ही वैदिक मंत्रों द्वारा सम्पन कराता है, अन्य तो लौकिक, सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व की प्रथाएँ ही हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध नारीजगत् से है पर कुछ का पुरुषों से भी है। इस को हम दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं—कन्या-पक्ष के यहाँ सम्पन्न होने वाली प्रथाएँ तथा वर-पक्ष के यहाँ होने वाली लोकाचार संबंधी प्रथाएँ। हर पक्ष में भावनाओं की भिन्नता होने के कारण रीति-रिवाजों में भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है।

कुछ सामाजिक व लोकाचार संबंधी प्रथाएँ तो विवाह निश्चित होने के दिन से ही आरंभ हो जाती है। इनमें सब से पूर्व रोपना, अथवा, रोकना, नामक प्रथा है। 'रोपना' से बीजारोपण का अर्थ लगाया जाता है। 'रोकना' अर्थात् लड़के तथा लड़की को एक-दूसरे के लिये प्रतीक्षा करने के लिये रोक देना — के अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस अवसर पर वर-पक्ष की कुछ स्त्रियाँ व पुरुष, कन्या को देखने जाते हैं तथा कन्या को आमूषण, जोड़ा, कुछ फल, खिलौने, मेवा-मिठाई, चूड़ी-बिन्दी आदि श्रृंगार की वस्तुओं से उसकी गोद भरते हैं। और फिर कन्या-पक्ष वाले वर को यथासामर्थ्य धनराशि, मिठाई तथा फल आदि मेंट करते हैं। इस प्रकार 'रोकना' प्रथा होती है। तत्पश्चात् कुछ समय के बाद सुविधानुसार सगाई या वाग्दान-संस्कार होता है।

सगाई—इस अवसर पर कन्या पक्ष वाले घन, फल, मिठाई जोड़े तथा अन्य वस्तुएँ यथासामर्थ्य भेजते हैं तथा उसके साथ ही साथ या कभी-कभी कुछ दिन बाद एक पत्र मेजा जाता है जिसको 'लगन' या 'टेवा', 'टेहवा' कहते हैं जिसमें कन्या-पक्ष, वर-पक्ष से प्रार्थना करता है कि वह अमुक तिथि को विवाह के लिये पघारें। 'सगाई' का अर्थ संमवतः निकट संबंधी अथवा सगे हो जाने से है। वर-पक्ष वाले अपने मित्र व संबंधियों को बुलवाकर सगाई दिखलाते हैं तथा उसके बदले में 'संजोया' भेजते हैं। 'संजोये' में कन्या के लिये जोड़ा, आभूषण, मेंहदी, बिंदी, श्रृंगार का सब सामान, फल, मेवा, खिलौने संजोये जाते हैं। इसमें केवल कन्या से संबंधित आवश्यक वस्तुएँ 'शुभ' के लिये रख ली जाती हैं और अधिकांश वापिस कर दी जाती हैं। इसी सामान से कन्या की 'सिरगुंदी' (बाल बनाने की किया) की जाती है। इस अवसर पर महिलाएँ 'सुहाग' गाती हैं।

यदि विवाह तथा सगाई के बीच में अधिक विलम्ब होता है तो कन्या-पक्ष की ओर से वर-पक्ष को 'त्यौहारियाँ' भी भेजनी पड़ती हैं। विवाह के बाद भी एक वर्ष तक कन्या के घर मुख्य त्यौहारों पर सामान जाता है, उदाहरण के के लिये सावन में सिंघारा, फागुन में 'फगुआ', दिवाली आदि पर मिठाई। विवाह के पूर्व और भी बहुत से लोकाचार होते हैं जिनमें हलद, बान, मढ़ा, तेल भात आदि मुख्य हैं।

हलद—यह ८, ७ या ५ दिनों की होती है । इसमें नायन तथा अन्य संबंधी भी लड़की के शरीर पर हल्दी चढ़ाते हैं । हल्दी बहुत गुणकारी है । इसका प्रयोग अनेक रोगों में किया जाता है तथा इसके प्रयोग से छूत की बीमारी होने की आशंका भी नहीं रहती । विवाह के अवसर पर लड़के व लड़की को नये ग्राम व शहर में जाना होता है । उनकी आबहवा बदलती है तथा हर प्रकार के व्यक्तियों से स्पर्श होता है—इसी से रोगों से बचाव के हेतु ही इसका यह वैज्ञानिक प्रयोग—बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । इससे त्वचा मुलायम, साफ़ तथा सौन्दर्य ूर्ण भी हो जाती है ।

तेल--दूब से चढ़ाया जाता है, यह बान भी ५, या ७ होते हैं। इनके बाद प्रति-दिन कन्या को उबटना मला जाता है। ( उबटना सुवासित सामग्री से बनाया हुआ सौंदर्य-प्रसाधन है। चमेली के तेल में मिलाकर शरीर पर मलते हैं) इसका उद्देश्य कन्या की सौंदर्य-वृद्धि करना और उसको आकर्षक बनाना ही होता है।

मढ़ा—मढ़ा बारात जाने अथवा आने से पहले दिन अथवा एक दिन पूर्व चढ़ता है। इसमें सब संबंधी खानदान के लोग माग लेते हैं। मढ़े में ५ अथवा ७ सरकंडे होते हैं,। सराई में सुपारी, हल्दी की गाँठ रखकर तथा लाल कपड़ा रखकर कलावे में पिरोकर दोनों सिरों पर बाँध देते हैं तथा उन सरकंडों में पाँच, सात अथवा नौ स्थानों पर कलावे से गाँठ लगा दी जाती है, फिर उसको उठा कर टेहले वाले

कमरे के बाहर खूँटी पर रख दिया जाता है। कन्या के विवाह में इसका अर्थ लिया जाता है कि कन्या का विवाह छप्पर के समान है जिसको सब मिलकर कंधे पर उठाते हैं। इस प्रकार, लड़की के विवाह में सभी मिलकर कार्य करते हैं। 'मढ़े' में एक सफ़ेद चादर भी ऊपर बाँध दी जाती है, उसको 'मढ़ा' बाँधना कहते हैं। इस पर स्वस्तिक चिह्न बना होता है तथा चावल, हल्दी, सुपारी आदि भी म गलिक वस्तुएँ उसके बीच में ऊपर डाल देते हैं।

भात--कन्या तथा पुत्र के विवाह की तिथि निश्चित होने के बाद माँ अपने पीहर भाइयों को विवाह में आने का निमंत्रण देने जाती है। साथ मिसरी के कूजे, मेवा, मेंहदी, कलावा, रोली, एक चिट्ठी आदि ले जाती है, इसको 'भात न्यौतना' कहते हैं । भात के अवसर से संबंधित इसी वर्ण्यविषय के बहुत से गीत हैं जिनमें 'नरसी का भात', 'नींदना मात' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका वर्ण्य-विषय होता है भाई से विवाह में सहायता देने की प्रार्थना करना। इनमें बहिन अपनी आर्थिक असमर्थता तथा सामाजिक कटु-आलोचनाओं के मय का भी उल्लेख करती है। भाई यथाशक्ति अपने सामर्थ्यानुसार आमृषण व वस्त्र लेकर विवाह के एक-दो दिन पहिले पहुँचता है और वहाँ पर उसका उचित स्वागत होता है। लड़की के विवाह में वह जोड़ा पायजेब, बिछ्ए, नथ आदि तो लाता ही है, इसके अतिरिक्त, सामर्थ्यानुसार और भी वस्तुएँ लाता है। बहिन हार पर माई तथा माई के परिवार की आरती करके घर में प्रविष्ट कराती है। घर में माई को बुरा तथा सुहाली खिलाई जाती है और नाई उस समय माई का अंगूठा घोता है जिसका कि उसको उचित नेग मिलता है। इस अवसर पर भाई को 'सीठने' भी दिये जाते हैं जो कन्या की चाची, ताई, भाभी आदि संबंधी देती हैं---उदाहरण के लिये---

> भातियों की मूंछ जैसे कुत्ते की पूंछ मत पाड़ियों रे लाल, वो तो विचारा गरीबड़ा

तथा--

भातियों के कान जैसे फुट्टी दुकान गधे मत बाड़ियों रे लाल, वो तो बिचारा गरीबड़ा

इसी प्रकार, सभी अंगों से संबंधित और मी 'सीठने' दिये जाते हैं। लड़के के विवाह में मामा अधिक सामग्री नहीं ले जाता—'धुड़चढ़ी' का पूरा जोड़ा ले जाना आवश्यक होता है।

अमीतक लड़की के विवाह से पूर्व की प्रथाओं का उल्लेख किया जो कन्या-

पक्ष में मनायी जाती हैं। इसी अवसर पर वर-पक्ष के यहाँ भी कुछ समारोह होते हैं।

सगाई चढ़ना—'लगन आना', 'तेलबान', 'मढा' वा 'मात' आदि । इनमें अधिक अंतर नहीं होता । लगभग दोनों पक्षों में समान ही होते हैं, गीत अवस्य कुछ भिन्न होते हैं —िजन्हें 'घोड़ी बन्ने' कहा जाता है ।

वर-पक्ष के यहाँ विवाह के पहिले दिन 'घुड़-चड़ी' का विशेष महत्वपूर्ण आयोजन होता है।

घुड़-चढ़ी--विवाह के पहले दिन या उसी दिन वर की घुड़-चढ़ी होती है। घुड़-चढ़ी के पश्चात् वर अपने घर वघु को बिना साथ लिये नहीं लौटता । अतः किसी मित्र के घर या मंदिर में रात्रि में ठहर जाता है और वहीं से वह वर-यात्रा में सम्मिलित होता है। प्राचीन काल में आधुनिक काल के समान याता-यात के सुगम साधन नहीं थे। इसलिये वर घोड़े पर जाता था और अन्य संबंधी लोग रथ या बहेलियों में यात्रा करते थे। वर को सर्वप्रथम घोड़े पर चढ़ाकर मंदिर में ले जाया जाता है तथा वहाँ उससे पूजा व दान कराया जाता है। घड-चढ़ी के अवसर पर लड़के के सभी संबंधी टीका करते हैं और गीत गाते हैं--यह घोड़ी-बन्ना, सेहरा आदि कहलाते हैं। तत्पश्चात् यात्रा आरंभ होती है, लडके के विवाह में सभी संबंधियों के मन में अधिक उत्साह रहता है। इसमें लड़की के विवाह से भिन्न मनःस्थिति रहती है, अतः इन गीतों की लय, वर्ण्य-विषय तथा लड़की के विवाह में गाये जाने वाले गीतों में भेद पाया जाता है। इस अवसर पर वर के साथ छोटा माई या छोटी बहिन को भी घोड़े पर बैठाया जाता है। इसी अवसर पर माँ क्एँ में पैर डाल कर बैटती है, दूध पिलाई का 'नेग' माँगती है और सब आधि-व्याधियों को सराई में बन्द कर के बारात लौटने तक रखती है जिससे यात्रा निर्विष्न समाप्त हो । भाभी काजल डालती है तथा राई-नौन से नज़र उतारती जाती है।

बारात जाने के बाद, उसी दिन रात्रि में सब घर की व पड़ोस की स्त्रियाँ मिलकर एक प्रथा मनाती हैं जिसको 'कोयल' कहते हैं। इसमें सब से पहिले 'सोब्बो' लिखा जाता है जो निम्न प्रकार का होता है—

एक ब्राह्मणी नाई बन जाती है और समधनों को आकर बारात का हाल सुनाती हैं। घर की सब स्त्रियाँ उसे घेर कर बैठ जाती हैं और पूछती हैं कि 'बाग' में क्या-क्या दिया ? दावत कैसी की है ? तब वह ब्राह्मणी, जो नाई बनती है, तरह-तरह की गंदी बातें बोलती हैं जैसे 'चौदा सौ' रुपये दिये हैं इत्यादि। इस अवसर पर वह शब्दों को बिगाड़कर बोलती है जिससे उनका दूसरा अर्थ लग जाता है, जा प्रायः अश्लील होते हैं।

इसके बाद भाँग, बनाई जाती है। एक लम्बा-सा डंडा लेकर 'नाई' भाँग घोंटता है। भाँग घोटते-घोटते वह गाना गाता जाता है तथा मस्ती में झूमता रहता है।

इसके बाद एक ब्राह्मणी नाई बनकर आती है और आकर कहती है कि मुझे बारात में लड़के की माँ, बुआ इत्यादि की खबर लाने के लिये मेजा है। उस समय एक गाना-गाती है—

> में तो दूरों से आया री माई रामलीला मुझे जगदीश ने भेजा री माई रामलीला बहु को सुध लादे री माई, सुक्खी की खबर ला दे मुझे पास ही सुला दे री माई—रामलीला

इसी प्रकार घर के प्रत्येक पुरुष का नाम लेकर उसकी स्त्री के साथ मजाक होता है।

इसके बाद 'चूड़ी' पहनी जाती हैं । एक ब्राह्मणी मिनहार का वेश बना कर हरी चूड़ियाँ, बैंजनी चूड़ियाँ, कहकर आवाज लगाती हैं और उसे घर में बुला लिया जाता हैं। घर में आने पर उससे सब से पहिले बहू का जोड़ा बँघवाते हैं। 'चूड़ियाँ वाली' बहुत मजाकिया स्त्री बनती हैं। चूड़ियाँ पहनाते समय वह कहती है—ये हरी-हरी चूड़ियाँ तुम पहनो सुहागन चृड़ियाँ, इसके बाद चूड़ी पहनाती जाती है और घर के प्रत्येक पुरुष का नाम ले-लेकर उसकी स्त्री को उसकी चूड़ियाँ पहनाती है। स्त्रियाँ अपने-अपने देवरों, पुत्रों के नाम की भी चूड़ियाँ पहनती हैं। चूड़ी पहनाते समय चूड़ीवाली यह गाना गाती हैं—

जगदीश की पौड़ो पौड़ा रे मिनहार लला कला का हाथ हठीला रे, मिनहार लला कला पहिरन बैठी रे मिनहार लला वो तो बड़ी ही हठीली रे मिनहार लला

ये चूड़ियाँ सचमुच में नहीं पहनाई जाती हैं, यह सब झूठ-मूठ का अभिनय होता है। पर बहुत ही सफल अभिनय होता है।

चूड़ियाँ पहनने के बाद, आधी स्त्रियाँ छत के ऊपर चली जाती हैं और आधी नीचे चौक में बैठी रहती हैं फिर 'कोयल' बुलाई जाती है। नीचे वाली स्त्रियाँ बोलती हैं—

"मत बोलौ री बहनों"

इसी प्रकार, घर के प्रत्येक पुरुष का नाम लेकर बोलती जाती हैं और ऊपर वाली स्त्री 'मत बोलो री बहनों' कहती जाती हैं। इस प्रकार, 'कोयल' समाप्त हो जाती है। कहीं-कहीं पर इस क्षेत्र में 'कोयल' के बाद बहू-बन्ने भी बनाये जाते हैं और उनके फेरे कराये जाते हैं। आपस में ही घर की लड़की बन्ना बनती हैं और कोई भी बहू, बहू बनती हैं। उन्हीं स्त्रियों में से एक पंडित बनता है और उनके फेरे कराये जाते हैं। यह एक प्रकार का स्वांग होता है। वेशमूषा पात्रों के अनुरूप ही पहनी जाती है। इस समय 'सुहाग' गाये जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि 'सुहाग' इसलिये गाने चाहिये क्योंकि बहू को इस समय 'सुहाग' चढ़ता है और फेरे होते हैं। 'कोयल' में अब इतना ही होता है।

बारात जाने के अगले दिन दोपहर को स्त्रियाँ गाना-बजाना व नृत्य करती हैं। यह लड़के के विवाह की मुख्य प्रथा होती थी जिसका प्रचलन अब कम हो गया है। इसमें लगभग सभी प्रकार के गाने गाये जाते हैं, जो चलते हुए तथा हँसी, मजाक व नृत्य के होते हैं। इसको 'खोड़िया' कहा जाता है।

'सोड़िये' के बाद 'बघावा' गाया जाता है। घर की व सानदान की सब स्त्रियों के नामों को ले-लेकर उनको बघाई दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। यह 'बघावा' बघाई-गीत इस प्रकार का होता है कि इसमें वह लड़के की माँ का नाम लेकर गाते हैं, उदाहरण के लिये—

## बधावा है 'कमला' की कोख जिसने जाया है हरि सापूत

उधर कन्यापक्ष के यहाँ जब बारात पहुँचती है तो उसको सादर 'जनवासे' में (एक निश्चित स्थान पर) ठहराया जाता है। दोपहर के खाने में चटनी या रायता नहीं दिया जाता है—यह खटाई है। अभी संबंध बनने से पूर्व ही उनमें 'खटाई' न पड़े। संभव है, इसमें यही घारणा हो। फेरों से पूर्व लड़की का बाप जनवासे में नहीं जाता।

बारात पहुँचने के पश्चात्, सबसे पहिली तथा महत्वपूर्ण प्रथा 'बाग' होती है। इसको 'न्यौतनी' भी कहते हैं। इस समय लड़की वाला अपने पुत्र व अन्य संबंधियों के साथ कुछ भेंट भेजता है। लड़की का भाई वर की पूजा करता है तथा भेंट देता है और अपने घर पर सादर पघारने का निमंत्रण देता है। तब बारात 'बारद्वारी' अथवा सेवल के लिये सज कर चलती है। इसको 'चढ़त' भी कहते हैं।

्न्यौतनी' से पूर्व वर-पक्ष का नाई बाजा लेकर कन्या-पक्ष के घर जाता है

तथा उनको सूचना देता है। कहीं-कहीं इसे 'सुहाग पूड़ा' भी कहा जाता है। इसके पश्चात् ही कन्या-पक्ष वाले उनको लेने जाते हैं।

'बाग़' की प्रथा भी परिस्थितिजन्य प्रथा थी। पहिले बड़ी-बड़ी धर्मशाला एवं कोठियाँ नहीं होती थीं, इसलिये बारात बाग़ों में ही ठहरती थी। इस समय ग्रामवासी वधू के माई को लेकर पूजा करते थे, यही 'बाग' की प्रथा अब मी अवशेषरूप में मिलती है।

जब बारात घर आ जाती है तो वर की 'सेवल' या पूजा होती है। इस समय लड़का द्वार पर पड़ी हुई चौकी पर खड़ा होता है। वधू की मामी अथवा बड़ी बहन 'सेवल' या 'आरता' करती है। यह चौकी जिस पर वर खड़ा होता है, यह वर के बहनोई को मिलती हैं। इसके पश्चात् खान-पान के बाद पाणिग्रहण-संस्कार होता है।

पाणिग्रहण संस्कार—ये संस्कार निश्चित मुहूर्त में विद्वान् पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा ही कराया जाता है। इस समय वर-वधू अग्नि के सम्मुख समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञाएँ करते हैं। इस संस्कार को कहीं-कहीं 'कन्यादानरें भी कहा जाता है।

कन्यापक्ष में गुरुजन (कन्या से संबंध में बड़े सभी संबंधी) पूरे दिन ब्रत रखते हैं तथा कन्यादान सम्पन्न हो जाने के परचात्, मोजन करते हैं। व्रत के पीछे दो भावनाएँ निहित रहती हैं। उनमें से एक यही है कि कन्यापक्ष में गुरुजन उपवास रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कन्या सुखी तथा धन-धान्य से पूर्ण रहे। दूसरी भावना इस संकल्प की परिचायक होती है कि गुरुजनों ने कन्या के विवाह के संबंध में संकल्प किया है कि वे कन्या को सुपात्र के हाथों में सौंपकर ही निश्चिन्ततापूर्वक तथा शांति से भोजन करेंगे।

विवाह के समय अन्य विधि-विधानों के अतिरिक्त 'कन्यादान' मुख्य होता है। विवाह के अन्तर्गत जितने छोटे-बड़े संस्कार होते हैं उन सभी का केन्द्ररूप यही संस्कार है। कन्यादान का दृश्य बहुत ही कारुणिक होता है। पिता अपनी छड़की को सदा के छिये पराये हाथों में दे देता है—कन्यादान को छोकगीतों में सूर्य-प्रहण और चन्द्रग्रहण से भी अधिक कष्टप्रद बताया गया है। इस समय माता-पिता की बहुमुखी मावनाएँ होती हैं, एक ओर तो वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति की भावना से प्रसन्न होते हैं, पर साथ ही दूसरी ओर वरपक्ष का आतंक भी बना रहता है तथा वह कन्या के भविष्य की अनिश्चितता के संबंध में कल्पना करके भी काँप उठता है। इसी समय जब पिता, वर को कन्या का हाथ पकड़ाता है तो कन्या का भाई पानी की घार गिराता है, उस समय भाई को

पानी की घार न टूटने देने का आदेश दिया जाता है। इसका ताल्पर्य कदाचित् यह है कि उस समय वर-वधू दोनों कुलों का संबंध एकरस ही बना रहे। कन्यादान के समय भाई के हाथ से पानी गिरवाने से यह आशय भी रहता हैं कि बहन के विवाह के बाद उसका माँ के यहाँ संबंध बनाये रखना भाई के ऊपर ही निर्मर करता है। इसी समय भाई वर-वधू के हाथ में खील भी देता है। 'खील' का शुभ-संस्कारों में बहुत महत्त्व माना जाता है, इसका उल्लेख साहित्यिक कृतियों में भी मिलता है।

कहीं-कहीं इसी अवसर पर या कुछ पहिले ही कन्या के हाथ पीले किये जाते हैं। यह किया एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। "हाथ पीले करना" तो कहावत के रूप में भी लड़की के विवाह के लिये ही प्रयुक्त होता है। घर तथा बाहर का जिन स्त्रियों से लेन-देन होता है वह हल्दी से लड़की के हाथ पीले करती हैं और हाथ में छल्ला, अंगूठी तथा रूपये देकर जाती हैं। हाथ पीले कराई के अवसर पर अग्ये सब रूपये व आमूषण लड़की को ही दिये जाते हैं।

वर का जीजा या फूफा गठबंबन करता है। गाँठ में साबुत सुपारी तथा एक टका मी बाँबते हैं। इसके बाद सप्तपदी माँबरे होती हैं। 'सप्तपदी' के बाद लड़की, लड़के के वाममाग में आ जाती है। इस अवसर पर स्त्रियाँ एक बहुत ही करूण गीत गाती हैं जिसमें वह कहती हैं कि अभी पहली ही माँबर है अभी तो बेटी बाप की हैं, अभी दूसरी ही माँबर है, इसी प्रकार छः माँबर तक तो बेटी बाप की ही रहती हैं परन्तु सातवीं माँबर के होते ही वह पराई हो जाती हैं। मानो अपनेपन की सीमा छः माँबरों तक ही होती है।

सप्तपदी के बाद जब वघू पूर्णतः वर की हो जाती है और इसका सूचक होता है उसके वाम माग में बैठना । इस अवसर पर 'छायादान' करने की प्रथा है । दो काँसे की कटोरियों में गर्म घी करके दो-दो आने पैसे डाल दिये जाते हैं । दोनों उस घी में अपना मुँह देखते हैं । ये घी और पैसों सहित दोनों कटोरियां 'मड्डरी' या 'डकौत' को दे दी जाती है । यह बहुत मारीदान समझा जाता है, कतः मड्डरी के अतिरिक्त इस दान को कोई नहीं लेता । इसके बाद वर-वघू दोनों के पिता यथा-शक्ति दान करते हैं । इसके पीछे देवी-देवताओं की वर-वयू पर अनुकम्पा बनाये रखने का प्रयत्न ही रहता है तथा इस शुम-अवसर पर प्रसन्नता अभिन्यक्त करने का एक माघ्यम मी माना जाता सकता है ।

यह संस्कार सम्पन्न हो जाने के पश्चात् वर-वधू घर के अन्दर ले जाये जाते हैं। 'थापे' के सम्मुख दोनों को बैठा दिया जाता है, तथा वर से 'छन' अथवा 'छन्द' सुनाने को कहा जाता है। यह परम्परा, लोकजन की संगीत तथा हास्य± प्रियता की परिचायक हैं तथा इसी अवसर पर नारी-समाज वर की बृद्धि-परीक्षा भी लेता है। इसी समय वर के साथ अनेक मजाक भी किये जाते हैं जैसे-वघ के जुतों को वर से पुजवा लेना। इस समय वर-पक्ष के लोगों को सीठने अथवा गालियाँ भी दी जाती हैं। 'छन' सुनकर वर की यथासामर्थ्य मेंट करते हैं, रुपये व आमुषण । 'छन' के रुपये वर की निजी सम्पत्ति होती हैं। अगले दिन सबेरे क्रुवर 'कलेवा' अथवा 'बासड़ा' होता है। इस समय वर के साथ उसके छोटे माई तथा भतीजे आदि भी आते हैं। अधिकतर घरों में इस अवसर पर बासी खाना खिलाने की प्रथा है। जिन बर्तनों में वर भोजन करता है, वह वर के साथ ही भेज दिये जाते हैं।इसी समय केंगना भी खिलता है—'कंगना' भाभी खिलवाती हैं जिसका उसको 'नेग' मिलता है । इस समय वर से तथा उसके संबंधियों से जी मर कर मजाक होता है। जिसके द्वारा वह स्त्री-संबंधियों से मली-माँति परिचित हो जाता है। सभी महिलाएँ स्वयं वर से परिचय कर लेती हैं तथा हर प्रकार से वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती हैं। 'कंगने' पर भी वर को बहुत-सा सामान मेंट स्वरूप मिलता है। इसी दिन शाम को बहुत बढ़िया खाना खिलाने की प्रथा है, जिसको 'बढ़ार' कहते हैं। खाना खाते समय स्त्रियाँ पर्दे के पीछे से वरपक्ष के लोगों को खुब 'सीठने' देती हैं जिसको कोई मी बुरा नहीं मानता यद्यपि यह अक्लील मी होते हैं। तीसरे दिन विदा का आयोजन होता है। अब प्रायः विदा दूसरे ही दिन करने लगे हैं. अतः बढार की प्रथा कम हो गई है।

विदा-विदा से पहले लड़की की दिया जाने वाला पर्लंग विद्याया जाता है। उस पर वर-वधू को बैठाकर, सूप में घान रख दिये जाते हैं। सर्वप्रथम पुरोहित वर-वधू को तिलक करता है तथा रपये देता है और पाँव छूता है। इसके बाद वर के जितने भी बड़े होते हैं, तिलक कर के पाँव छूते हैं व रपये और नारियल देते हैं। इसके बाद लड़की के माँ-बाप, चाचा-चाची, माई-भाभी घान बोते हैं, ये किया गठवें वन करके ही की जाती है। घान बोने के बाद वर उठकर चला जाता है और वधू को भी उठाकर अन्दर ले जाते हैं, फिर उसको उन्हीं कपड़ों में विदा करते हैं। मंडप में बिखरे हुये घान उठा कर रख लिये जाते हैं और जब लड़की अपनी ससुराल से विदा हो जाती हैं तो इन्हीं घानों को लेकर माता-पिता गंगा जी में बहा देते हैं और बेटी व्याह के गंगा नहाते हैं। 'गंगा-नहाना' एक मुहावरा-सा बन गया है। किसी महत्वपूर्ण संकल्प व अनुष्ठान के सकुशल पूर्ण होने पर प्रायः लोग 'गंगा' नहाते हैं। धान बोना इस सत्य का परिचायक है। जिस प्रकार घान बोने के बाद, उग आने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोप

दियें जाते हैं, इसी प्रकार कन्या भी होती हैं—जो पलती है एक स्थान पर, फूलती है दुसरी जगह। घान वैसे शुभ भी माने जाते हैं।

विदा से पूर्व पिसी हुई मेंहदी को घोलकर या गेरू से टेहले वाले कमरे के दोनों ओर दीवार पर दो-दो 'थापे' लड़की से लगवाये जाते हैं। इसके बाद कमरे की 'देहली' का लड़की से 'पूरी-बूरा' या चावल-गेहूँ सुहाली, कुछ पैसे रख कर पूजन करवाया जाता है। इसको 'देहली पूजना' कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस घर को छोड़कर वह जा रही है वह सुख-शांति से पूर्ण रहे, अपने घर की तथा माई-मतीजों की शुभ बनाती हैं। 'थापे' का आशय संभवतः यह था कि तब फोटो का रिवाज न था—वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व तो पुत्री की स्मृति-स्वरूप उसकी हाथ की छाप माँ दीवारों पर लगवा लेती थीं। विदा से पूर्व बेटी तथा वर को भंडार में ले जाकर मिठाई खिलाते हैं।

कन्या का विदाई का दृश्य बहुत ही कारुणिक हो जाता है। सम्पूर्ण नारी और पुरुष समाज के आत्मसंयम की इस समय परीक्षा हो जाती है। जो पिता जीवन के बड़े से बड़े संकट के समय भी घैर्य नहीं खोता और अपने ऊपर पूरा संयम रखता है, वही पिता कन्या की विदाई के समय घरातियों और बरातियों के सामने बच्चों की तरह विलख उठता है। उसका सारा संयम टूट जाता है और माँ तो यहाँ तक कहती है कि कन्या से तोमेरा घरभी खाली, पेट मी-खाली, अतः अब मैं भविष्य में कन्या कभी नहीं जनूँगी। अपनी कोख को खाली करते समय उसको जो मार्मिक वेदना होती है उसका वर्णन असंमव है। इस करुण अवसर को और भी करुण बनाते हैं, इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत! इन गीतों में कन्या सभी संबंधियों के स्नेह की तुलना करती हैं जिनमें माँ का स्नेह ही सर्वोपिट ठहरता है।

कन्या-पक्ष वाले तो अपना सब कुछ अर्पण कर चुके होते हैं, अब आँसुओं के अतिरिक्त उनके पास शेष रह ही क्या जाता है। उबर कन्या अपने लखपती बाप से व्यंग्यपूर्ण प्रश्न करती है कि किस कारण मुझे यह परदेश मिल रहा है। यह माव इस गीत में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है—

## काहे को व्याही विदेश, रे लक्खी बाबुल मेरे भइयों को दीन्हें महल दुमहले, हमको दियो परदेस रे

विदा के समय बाहर 'घ्यानों' की जिनमें फूफा तथा दामाद आते हैं तथा मामा समधी आदि की 'मिलाई' होती है। सब पुरुष संबंधी—प्राम के गोहरे तक जाते हैं और वहीं पर अंतिम विदाई होती हैं तथा इस समय लड़की को डोली में रुपये दिये जाते हैं।

लड़की की विदाई की तुलना रहस्यवादी किव इस लोक से उस लोक में जाने से करते हैं। उसके लिये इस जग के मातृ-गृह का अस्तित्व समाप्त होता है। यह पुनर्जन्म के समान ही होता है, एक वातावरण, परिवार तथा रागात्मकता की छाया से दूसरे ही प्रकार की छाया में जाती है। उनकी प्रसन्नता मिश्रित वेदना, प्रसव-वेदना के समान होती है। इस प्रकार पूर्ण विवाह-संस्कार विशेष कर, कन्यापक्ष वालों के लिए हर्ष और विषाद का अद्मुत अवसर होता है।

इधर कन्यापक्ष वाले अपनी 'कच्चे दूघों से पाली नादान बेटी' को विदा करते हैं और घर और पेट से खाली होते हैं। उघर वर-पक्ष विजयी के समान सुल-सम्पत्ति के साथ वधू का गृह-प्रवेश कराता है। इस समय का उसके घर का उल्लास व हर्ष दर्शनीय होता है । हर प्राणी-नयी बड़ को देखने को उत्सुकहोता है। वर-वधू के स्वागत के लिए सभी मांगलिक लक्षण प्रस्तृत किये जाते हैं— सुहागिन स्त्री, मंगलकलश, शंखघ्वनि, चौक पूरना आदि । मौ, मार्मा आदि बहू को बहुत प्यार से डोर्ड़ा से उतारती हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर माँ, चौमुखे दिये से आरती करती है, न्योछावर करती है, बलैया लेती हैं। बेटा-इहू माँ के पाँव छुते हैं, माँ अशोष देती है अन्य स्त्रियाँ बघावे गाती हैं। पर फिर जैसे हो गृह-प्रवेश करने लगते हैं तो बहनें 'राह' रोकती हैं, माई उन्हें 'बार रुकाई' के रुपये देता है। इस प्रथा के मूल में संभवतः यह भावना हो कि बहनें जो अब तक माई की आकर्षण तथा स्तेह की केन्द्रविन्दु रहीं अब कहीं माम। के आने से उपेक्षित न हो जाएँ—भाई उनको मेंट देकर आश्वासनदेता है कि नहीं तुम्हारा स्थान पूर्ववत् रहेगा । माँ,बेटा-बह़ को 'थापे' के आगे ले जाता है **और** वहाँ पर दोनों से पूजा कराई जाती है, रुपये का थैलो में बहु का हाथ डलवाया जाता है तथा मीठे चावलों से उसका 'मुँह जुठलाया' जाता है, फिर वहीं मंठे चावल सभी खाते हैं। तत्परचात् बहु की 'मुँह दिखाई' होती है और सब संबंधी बहु का मुँह देख कर उसको आशीर्वाद देते हैं तथा यथा संभव मेंट देते हैं। इस अवसर पर छोटे देवर या किसी बालक को बह की गोदी में बिठाया जाता है जिसका आशय है, शीघ ही समय आने पर बहु की गोद बालक से मरे।

अगले दिन 'कंगना' तथा 'संटी' खेलते हैं। यह फूल की संटी होता है। इस दिन कुछ क्षण के लिए बहू को समानाधिकार प्राप्त होता है—वह जा भर कर पित को पिटाई कर सके और फिर जीवन भर पिटने के लिए तैयार हो जाती है। फूल की संटी कामदेव के पुष्पबाण की पिरिचायक भी है। इस संटी के प्रयोग को दोनों को वैसे भी समानाधिकार है।

दो-चार दिन वयू मेहमान की तरह रहती है, फिर शुभ मुहुर्त में बहू का छोटा

भाई आकर उसको अपने घर लिवा ले जाता है और इस अवसर पर बहू के भाई का बहुत स्वागत होता है। इस प्रकार विवाह-संस्कार सम्पन्न होता है।

गौना—इसके बाद गौने की प्रया होती है जिसमें लड़का तया कुछ विशेष सम्बन्धी प्रायः संख्या में पाँच—एक निश्चित समय पर शुभ-मुहर्त में वधू को विदा करा कर ले आते हैं। इस समय भी पर्याप्त लेन-देन होता है तथा गीत भी। पहले जब बाल-विवाह की प्रया थी तो वास्तविक विदा का दृश्य इसी समय उपस्थित होता था क्योंकि कन्या, विवाह के बाद ५-६ वर्ष बाद प्रथम बार श्वसुराल जाती थी पर अब गौने का महत्व कम हो गया है और या तो विवाह के साथ ही गौना हो जाता है जिसकी 'पटड़ा फेर' कहते हैं और या कुछ ही दिन, एक या दो मास पश्चात्। इस अवसर पर लड़की के घर 'सुहाग' और लड़के के घर 'घोड़ी बन्ने' गाये जाते हैं।

मृत्यु-संस्कार—मनुष्य घरीर से संबंधित, अन्तिम संस्कार यही है। जो व्यक्ति अच्छी-बड़ी अवस्था में अपने बेटों, पोतों के सामने स्वामाविक मृत्यु पाता है, उसकी अर्थी को खूब सजाया जाता है। इस सजी हुई अर्थी को 'विमान' कहते हैं, विमान की कलाना भी स्वगंछोक जाने के लिए ही करते हैं। इस 'विमान' को गाजे-बाजे के साथ इमशान तक ले जाते हैं। इस समय मृतक के पौत चवर बुठाते हैं। इसके पीछे घारणा रहती हैं कि मौतिक जीवन की संपूर्ण सुविधाओं का उपमीण कर मानों वह अन्य अच्छे छोक के लिए महायात्रा कर रहा है। यह केवल परिवर्तन है उन्नित के लिए, न कि कोई दुख का विषय है। इसी से इसका संबंध शोक से नहीं बल्कि प्रसन्नता से हैं। यह गाना, बजाना व सजावट उस मृतक व्यक्ति के बेटों, पोतों तथा अन्य संबंधियों के लिए शुम समझा जाता है। छोटे-छोटे बालकों को ऐसे वृद्ध मृतकों के विमान अथवा अर्थी के नीचे से निकाला जाता है क्योंकि ऐसा करने से वह दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इसी विचार से जिनके बालक नहीं जीते, वह बालकों की टोपी अथवा कुरता बनाने के लिए शमशान से विमान की कपड़ा ले आते हैं। इस प्रकार यहाँ वृद्ध की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता है।

'शव' को गाँग के 'गोहरे' ले जाकर उतारा जाता है। वहाँ पर घट फोड़ दिया जाता है। यह घट, किया करने वाला बड़ा पुत्र हाथ में लिए रहता है। शव को ऊपर जितने मी शाल-दुशाले ढके रहते हैं, वह मंगी को दे दिए जाते हैं। शव-याता के समय बहुत से लोग रुपयों, पैसों की बखेर भी करते हैं। अन्त्येष्टि-किया बड़ा पुत्र करता है और उसको किया के समय बहुत नियम-संयम से रहनो पड़ता है। तख्त पर सोना तथा एक समय मोजन करना आवश्यक हैं। इन दिनों परिवार में काले उड़द की दाल बनती है तथा बिना छने आटे की रोटी। बारह दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ती। निकट के पुरुष संबंधी दसवें तक हजामत भी नहीं बनाते। रुमशान में संध्या को दीपक जलाने तथा घट मरने दसवें तक जाते हैं।

दसवें दिन महाब्राह्मण को पुत्र, यथाशक्ति दान देता है। इस दान में के सभी वस्त्एँ होती हैं जो जीवनकाल में मृतक की आवश्यकता थी व प्रिय थी। उसी दिन सभी परिवार के लोग हजामत बनवाते हैं तथा स्त्रियाँ भी सिर से स्नान कर सिंदुर आदि लगाती हैं। कुछ परिवारों में इन दिनों गायत्री का जाप तथा गरुड़पुराण का पाठ होता है। तेरहवीं के दिन घर की शुद्धि होती है तथा बाह्मण-मोजन कराया जाता है।

यद्यपि इस समय साघारणतः गीतों का विघान नहीं होता पर स्त्रियों का इस समय का रदन एक लय में होता है और उसके साथ जो शब्द वे कहती हैं, वह प्रायः मृत-व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का नाम लेकर शोक प्रकट करती हैं। इनको इस प्रदेश में 'उलाहणी' कहते हैं। यह गीत यद्यपि बहुत कम प्रचलित हैं, पर इनके द्वारा हमें पूरी प्रथा का पता चल जाता है—यह परंपरागत प्रथाओं का दोतक है।

इन शोक-गीतों के वर्ण-विषय, मृतक तथा उससे संबंधित वस्तुओं व स्वभाव से होते हैं। ये जीवन की परिस्थितियों की तथा सांसारिक संबंधों की क्षणमंगुरता पर प्रकाश डालते हैं और मृतक के संबंधियों तथा उसके व्यवहार में आने वाली पदार्थों का मार्मिक वर्णन कर करणा की लहर उत्पन्न करते हैं। इनमें अकाल मृत्यु पर खेद तथा मृतक से लौटने तक का आग्रह किया जाता है तथा इनमें मृतक का रूप-गुण वर्णन मिलता है और उस समय होने वाले अपशक्तों का मी वर्णन रहता है। एक उलाहणी का उदाहरण हम यहीं पर दे रहे हैं जो वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है—

ए चन्दन रूल कटाइयोणी, ऐ बाढ़ी बेग बुलाइयोणी
ऐ सात्तो बाज्जे बाजियाणी, ऐ बेट्टों मूंड मुंडाइयाणी
ए बहुये लेस लिंडाइयाणी, ऐ पोत्तो चंवर डुलाइयोणी,
ऐ दोहतों रास कराइयोणी, ऐ भर बजारो काढ्ढोणी
ऐ चुंदरी पड़े दिसावरोणी, ऐ मरना री बुड्ढे का
ऐ पैसे बहुएं पांवलियाणी, ऐ बाग्गो साड़ी साहणी
ऐ क्या क्या पुन्न कराइयोणी, ऐ गऊंएं पुन्न कराइयोणी।
ऐ सोन्ने सुरी मढाइयोणी, ऐ चांदी सींग मढ़ाइयोणी।

वृद्ध की मृत्यु पर नायन जिस गीत को गाती है, वह 'उठावणी' भी कहलाती है। उठावणी का तात्पर्य है अरथी उठाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत—
मृत्यु के समय 'पल्ले लेकर' रोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

सघवा तरुणी स्त्री की मृत्यु पर मी विलाप का गीत मिलता है। वैसे सघवा सौमाग्यवती स्त्री की, जिसके पति जीवित हों, उसकी मृत्यु बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 'पति के कंघे पर चढ़ कर जाना' मुहावरा भी बन गया है।

वृद्ध की अर्थी उठ जाने के बाद फाटक तक स्त्रियाँ भी पीछे-पीछे जाती हैं तथा जिसका बूढ़ा मरता है वह 'नायन' को रुपया देती है, बाद में समधिन देती है और फिर सब संबंधी व परिचित जो उपस्थित होती हैं एक-एक या दो-दो पैसा देकर 'बेल' बढ़वाती हैं। यह सब बेटों आदि का नाम ले लेकर वंश-वृद्धि करती हैं। यह जीवित लोगों के लिए शुभ की कामना करवाने का एक रूप है।

छोटे बालक के मरने में, सायंकाल यदि कोई स्त्री रोती हैतो ऐसालोक-विश्वास है कि माँ रोवे तो बालक को कष्ट होता है; क्योंकि यमराज के यहाँ छोटे-छोटे बालक पानी भरने का काम करते हैं। जब दिन भर वह पानी भर कर निबटते हैं तो मजूरी के रूप में उनको पानी पीने के लिए दिया जाता है। यदि ऐसे समय बालक की माता रो उठे, तो जितने औंसू गिरें, उतना ही जल बालक को नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी माँ को कदापि रोना नहीं चाहिये।

खड़ीबोली के संस्कार संबंबी गीतों में जन्म से मृत्यु तक के सभी प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है तथा इनके लोकमहत्व का पता चलता है। लोकजीवन में उनका क्या महत्व है, इनसे यह भी पता चलता है। इन गीतों में जीवन का पूर्णरूपेण यथातथ्य-चित्रण है।

# धार्मिक गीत: व्रत, त्योहार, अनुष्ठान संबंधी

धर्म, लोकजीवन की विरासत है। लोकमानव, धर्म की चादर के नीचे अपनें को सुरक्षित समझता है। उसके सम्मुख जो भी कुछ कठिनाई आती है, उस समय धर्म का भीला विश्वास ही उसका साथी बनता है। धर्म, लोकजीवन में इसीलिए जीवित है कि लोकमानव का इसके अतिरिक्त न अपनी बुद्धि पर विश्वास है और न ही पृथ्वी की और किसी शक्ति पर। लोक मानव के ये अंधविश्वास तथा प्रथाएँ, वेदों तथा शास्त्रों द्वारा बोले वाक्य ही प्रतीत होते हैं। धर्म ही उसको माग्यवादी बना कर विषम परिस्थितियों में भी हारने नहीं देता। भाग्य को दोष देकर फिर वह कर्म में रत हो जाता है।

लोकजीवन में घार्मिक मावना होने के कारण घर्मभीरुता की मावना भी

सदा बनी रहती है। वह प्रकृति के हर अवयव की पूजा करता है क्योंकि हर समय प्रकृति उसकी सहचरी है। वह वृक्ष, सरिता, सर्प सभी की निष्ठा से पूजा करता है। प्रत्येक मास में कोई न कोई पर्व आकर उसकी इन वार्मिक भावनाओं को जागृत करता रहता है। इन सभी पर्वी के अवसर पर गीत गाने की प्रथा है। देवेन्द्र सत्यार्थी के अनुसार "लोकगोतों का बचपन धर्म को छाया में व्यतीत होता है। अनेक गीत ऐसे मिलेंगे कि जिनका जन्म, पूजा, वत, त्यौहार के साथ होता है। लोकजीवन के देवी-देवता, व्रतों, उत्सवों को समझने के लिए लीकजीवन के आदिम काल के विश्वासों की थोड़ी जानकारी आवश्यक है। जो देवता, प्रागैतिहासिक काल के जाने-पहिचाने ऐतिहासिक पुरुष हैं--जैसे राम-कृष्ण, उनसे संबंधित उत्सवतो उनकी स्मृति में मनाये जाते हैं अन्य उत्सवों का संबंध मानव के आदिम विश्वासों से है। लोक-विश्वासों के कारण ही अनेक देवताओं के प्रति लोकजन में निष्ठा वर्तमान थी । इस निष्ठा ने ही आगे चल कर शक्ति का रूप ले लिया। उनके लिये नदियाँ पालक तथा घ्वंसक दोनों ही थीं, इसीलिए वह उनको पूजता था। खड़ीबोली के लोकगीत इन्हीं घामिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और इनमें भाग्यवाद की झलक स्पष्ट दीखती है। संसार में मनुष्य की बनाई हुई विषमताओं को भी वह भाग्य का ही कारण समझते हैं।

धार्मिक लोकगीतों में माग्यवाद का तथा कर्मवाद का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है। कमी-कभी तो कर्म और भाग्य दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हो जाते हैं। हिन्दू समाज में कर्मवाद का सिद्धांत अपना प्रबल प्रमुख जमाये हुए है। साघारण जनता का इस कर्म में अटल विश्वास है कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है— 'कर्मप्रवान विश्व करि राखा' तुलसीदास जो की इस चौपाई की प्रतिब्वनि हमें लोकगीतों में मिलती है।

किसी मी देश की सजीवता, समृद्धि और उसके जीवन का ठीक-ठीक अनुमान उसके त्यौहारों और उत्सवों ही से लगाया जाता है। जो देश जितना ही अधिक उत्सव-प्रिय होगा, उतना ही अधिक सुखी और समृद्ध होगा। हमारा देश सदा से अपने उत्सव और त्योहारों-मेलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यही उत्सव-प्रियता उसके पूर्व गौरव को सूचित करती है। इस समय हमारा देश पूर्ववत् सुखी और समृद्ध तो नहीं, परन्तु फिर मो यह उत्सव-प्रियता का अवशेष ही है या परम्परा का निभाना ही है। उत्सव को अधिक रोचक और सफल बनाने में लोकगीतों का विशेष हाथ है। इन धार्मिक गीतों को तोन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:—

१--देवी-देवताओं से संबंधित लोकगीत।

२--- त्रत-त्योहार संबंधी तथा दैनिक फुटकर गीत।

३--जोगियों के गीत।

#### देवी-देवताओं से संबंधित लोकगीत-

इस प्रकार के लोकगीतों में अनेक देवताओं की उपासना का उल्लेख मिलता है। राम, कृष्ण, शिव, देवी, माता, साँझी आदि सभी गीतों पर हम दृष्टिपात करेंगे। प्रत्येक हिन्दू के घर में तथा मन्दिर के मुखद्वार पर गणेश जी की प्रतिमा अवश्य रहती है। कोई भी कार्य आरम्भ करते समय गणेश-स्तुति की जाती है जो इस प्रकार है—

सिमरूं गौरी पुत्र गनेस नाम लिये से संकट सब भागें.....

तथा इसी प्रकार-

सिमरत कटें हैं कलेस माता तुम्हारी पारबती पिता तुम्हारे महेस घूपदीप पकवान मिठाई भोग लगाऊं हमेस सिमरूं गौरी पुत्र गनेस।

कुछ देवी-देवता संबंबी गीत, शीतला माता, दुर्गा आदि से संबंधित, राम-कृष्ण, शिव, हनूमान, मैरों से संबंधित गीत तथा विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले दई-देवता के गीत भी मिलते हैं जिनमें इनकी आराधना की जाती है।

स्त्रियों की श्रद्धा जितनी देवियों के प्रति है, उतनी देवताओं के प्रति नहीं। जब घर में कोई बीमार होता है, कोई अपशक्तुन होता है अथवा कोई आपित आती है तो उस समय वह मगवती देवी, दुर्गी या काली की प्रार्थना करती हैं। शीतलादेवी इन देवियों में प्रधान हैं। माली, शीतलादेवी का परम भक्त माना जाता है, अतएव उनकी कृपा के लिए उसकी सहायता आवश्यक होती है। देवी के गीत दो मागों में विमक्त किये जा सकते है—प्रथम, वह जो स्त्रियाँ घर में या जागरण में गाती हैं। यह स्फुट मी होते हैं तथा प्रबंध मी; दूसरे, मगत कहलाते हैं।

स्फुट में देवी की प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसके पराक्रम का उल्लेख, उसके स्थान तथा शोभा का वर्णन, जात की तैयारी, तथा यात्रियों की कठिनाइयों का वर्णन मिलता है। यह गीत स्त्रियाँ विशेषरूप से चैत्र या क्वार में गाती हैं। चैत्र तथा क्वार मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक ब्रत रखे जाते हैं।

इस प्रदेश में अने कों देवियों की पूजा होती है जिनमें सात मुख्य हैं और शांतलादेवी उनमें प्रमुख तथा उल्लेखनीय हैं।

शीतला देवी—विज्ञान चेचक को एक रोग मानता है परन्तु लोकविश्वास में उसे शीतलादेवी कहा जाता है। इतने भयंकर रोग का जिसमें शारीरिक तपन की चरम सीमा होती है, उसका नाम शीतला सुनकर आश्चर्य होता है। डॉक्टर तारापुरवाला के मत से, मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह नीच और भयंकर वस्तु को किसी सुंदर नाम सेपुकारने का प्रयत्न करता है। इस मयंकर बीमारी को शीतला कहने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। चेचक के प्रकाप के साथ उनकी पूजा मी होती है। साधारण अवस्था में स्त्रियाँ उनका बहुत आदर करती हैं। देवी के गीत अनन्त हैं, उनमें से एक-दो का उदाहरण हम परिशिष्ट में दे रहे हैं। बासोड़ा पूजने का मी एक विशेष गीत है।

लड़की व लड़के के विवाह के अवसर पर जो लोकगीत गाये जाते हैं, उनमें देवी-देवताओं के आवाहन से संबंधित गीत मिलते हैं। हमारा समाज धर्मभी रु है, इसी से वह अनिष्ट की आशंका से, पहिले से ही बचाव करता है, जिस प्रकार कि किसी भी संकामक रोग के पहिले उसके बचाव का उपाय कर लेते हैं। आधुनिक-युग तो बचाव में बहुत विश्वास करता है पर स्त्रियाँ तो पहिले से ही उसके निवारण का उपाय कर देती थीं। इसी लिए किसी भी मंगल कार्य के आरंभ में मंगलाचरण होता है जिसमें सभी देवी-देवताओं को विवाह में आमंत्रित करते हैं। लगन लिखे जाने से पहिले स्त्रियाँ देवी-देवताओं के जो गीत गाती हैं, उन गोतों में इन सब बातों का उल्लेख रहता है। इन गीतों में भूमियाँ, मीरा, जौहर, सेती, चावण, बूढ़े बाबा आदि लोक देवताओं से संबंधित गीत हैं।

विवाह के अवसर पर पूजित देवो-देवताओं को राजसी अथवा तामसी प्रवृत्ति का माना जा सकता है। पूजा के इस आनुष्ठानिक आयोजन में टोने-टोटके का बाहुल्य है जो स्पष्टतः व्यंजित करता है कि सामान्य नारी-मानस की स्थिति आदिम युग की मानवीय सम्यता से अधिक विकसित नहीं हो पाई। मानवेतर सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में देवत्व की कल्पना कर मय और विस्मय की मावना से उपासना एवं प्रार्थना करने की प्रवृत्ति असम्य और अर्थ-सम्य जातियों की देन है। बहुदेववाद की मावना निम्नतर स्तर के लोगों में विभिन्न रूप से मिलती है। ऐसे लोगों में अधिवश्वास के कारण देवो-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जादू-टोने एवं अनेक

एक विशेष माता का त्योहार—जिसमें देवी की पूजा ठंडे खाने से, वासी खाने से की जाती
है। विशेष वस्तुष हैं—मीठा चावल, गुड़, पूर्व आदि।

विभिन्न अभिचारों का प्रचलन हो जाता है। वह प्रकृति में, पाषाण में, जल में, वायु में, मनुष्यों द्वारा निर्मित चित्र एवं मूर्तियों में—दूसरे वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य के सारे चेतन पदार्थों में देवा-देवता के अस्तित्व को मानते हैं। प्रेत और आसुरोशक्ति से मनुष्य सदा ही मयमीत होता है। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास किया करता है। इस चेष्टा में अज्ञान और विस्मय माव दोनों हो हैं।

मूत-प्रेत एवं अन्य अनिष्टकारी शक्तियों से हट कर मनुष्य ने उन रूपविहीन तत्वों को भी साकारता देकर अपने जीवन को मंगलमय एवं निर्विष्न बनाने के लिए अनुष्ठान एवं लोकिक विधियों की रचना की । यहाँ तक कि भयंकर रोग भी देवता बन गये। उदाहरण के लिए शीतलादेवा, छोटो माता देवी आदि।

विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न और अनिष्ट की आशंका के निवारण की ओर अधिक प्रवृत्त होना स्वामाविक ही है। मारतीय परम्परा की सामान्य देवो लक्ष्मी और सरस्वतो, इस पर मुला दो जाती हैं। केवल शक्ति की परिचायक विभिन्न नामधारिणो देवियों का अर्चन होता है। रतजगे में मातृदेवी, कुलदेवी, दुर्गा, चामुंडा आदि का आह्वान और पूजन करते हैं।

पूर्वज-पूजा—पितर-पीर, सती, शीतला, मैरों, मृतसौत, कुलदेवी, गीत के स्वरूप में विद्यमान हैं तथा अम्बा, माता, काली, कराली, दुर्गा का पूजन करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए रात्रि-जागरण भी किया जाता है। प्रसाधन बहुत सरल होते हैं, ली जलती है। अखंड जोत जलाई जाती है जिसका तात्पर्य है सौमाग्य अखंड रहने की कामना करना। रात्रि जागरण होता है तथा गीतों का कम चलता है।

देवी के गीत जो विवाह के अवसर पर गाये जाते हैं, उनका वर्ण्य-विषय नख-शिख वर्णन होता है। अनन्त सौंदर्णमयी नारो रूप किसी स्वर्णकार को कृति है। स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर पूर्वजों को निमंत्रण देती हैं व श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करती हैं। वह सौत तक से भी भयभीत रहती है, अतः वह सौत का भी पूजन करती हैं। शीतला की पूजा परिवार में वैभव, वात्सल्य-मावना की अभिव्यक्ति है। वह मैरों को पूजा भी करती हैं।

इस संपूर्ण पूजा-आराघना में तथा टोने-टोटके में सब देवी-देवताओं का आवाहन करना, किसो को रुष्ट न करने व सब का सहयोग पाने की भावना निहित रहती है।

जनपदों में पंचदेवों की उपासना को घरेलू रूप में लिया गया है। स्वस्तिक, सूर्य-पूजा का चिह्न है। विवाह में कोई मांगलिक कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें पहिले हल्दी या रोली से स्वस्तिक चिह्न न बनाया जाता हो।

घार्मिक गीतां एवं वतो में देवी-देवताओं आदि के गीत हैं। स्त्रियों के जीवन का तो यह विशेष अंग है। पहले जब स्त्रियों का क्षेत्र घर तक ही सीमित था, वतों-त्योहारों आदि का विशेष महत्व इसी कारण था कि वे जीवन में इनके द्वारा कर्मण्यता लाती थी तथा इसी के कारण घर में एक उल्लासपूर्ण और व्यस्त वातावरण रहताथा। वतों का विघान आत्म-शुद्धि के उद्देश्य का मी दोतक है।

वतों, अनुष्ठानों आदि का स्त्री-लोकसमाज में विशेष महत्व है। वह इनको अधिकतर पति,पुत्र या माई की मंगलकामना के लिये ही करती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह उपयोगी है। इसके अतिरिक्त व्रत में खाई जाने वाली भिन्न-भिन्न त्रस्तुएँ भी जिनका चुनाव मौसम के अनुसार ही निर्घारित किया गया होगा, गुण-कारी होती है। व्रतों आदि में जो वस्तुएँ दान की जाती हैं, वह भी निरर्थक नहीं होतीं । व्रतों के करने में जीवन में पवित्रता, संयम, नियम आदि गुणों का समावेश होता है। अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण हो जाता है। अतः हर दृष्टि से व्रतों से लाम ही होता है। उनके कारण दिनचर्या में कुछ विभिन्नता भी आ जाती है। इन्हीं व्रतों के विधिपूर्वक करने से अनायास ही उनका भावपक्ष और कलापक्ष-निखर आता है और जीवन में अकर्मण्यताऔर नीरसता भी नहीं आने पाती। कुछ व्रतीं का तो सामाजिक महत्व है जिनको सामूहिक रूप से मनाने की प्रथा प्रचलित है। ज़ैसे-शावण में तीजों के दिन झूलने की प्रथा सामृहिक रूप से की जाती है। इस दिन स्त्रियाँ आपस में सभी के घर जाती हैं तथा एक ही स्थान पर इकट्ठी होकर झूला झूलती हैं। उस समय गाये जाने वाले गीत सामाजिकता का पाठ मो पढ़ाते हैं, साथ ही आहार-व्यवहार में भी सुधार करते हैं।इनमें ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं जिनसे पुरातन आदशों का मास होता है और पुरांतनप्रियता का पता चलता है। ये गीत प्रायः भजन ही होते हैं जिनका निर्माण समयानुसार मिन्न-मिन्न अवसरों पर होता है।

वृत-त्योहारों में 'साँझी' का बहुत महत्व है। साँझी, कुमारी कन्याओं का एक आनुष्ठानिक त्यौहार है। राजस्थान, पंजाब और ब्रज में कुछ हेर-फेर के साथ वही रूप मिलता है।

आधिवन मास को प्रतिपदा से कुंबारी कन्याएँ साँझी का बत आरम्म करती हैं जो पितृ-पक्ष में नौ दिन तक चलता है। कई स्थानों पर प्रतिदिन संध्या को घर के बाहर द्वार के किसी भी ओर थोड़ी सी ऊँचाई पर गोबर से भूमि लीप कर सूर्यास्त के पिहले सांझी की आरती के हेतु सांझी तैयार की जाती है। सांझी के श्रांगार के हेतु अपरिमित सामग्री एकत्रित की जाती है।

साँझी, दीवार के कुछ माग को लीप कर उस पर गोबर की ही रेखाओं द्वारा अंकित की जाने वाली आकृतियों को कहते हैं। गोबर की इन रेखाओं पर गुलाब, गुलबाँस, कनेर आदि की पंखुरियाँ चिपकाकर उन्हें सजाया जाता है जिससे आकृतियों में रंगों का सामंजस्य पैदा हो जाता है। आहिवन मास के संपूर्ण पितृपक्ष में ये आकृतियाँ प्रतिदिन कमशः मिटाकर नयी बनाई जाती हैं। इस समय प्रकृति मो पूर्ण रूप से प्रकृत्लित होती है और सौंदर्यमयी होती है। वह साँझी के प्रश्नारार्थ मिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण एकत्र कर लेती हैं। इस प्रकार साँझी के आकृतिगत पक्ष के द्वारा कुँवारी कन्याओं को आवश्यक रूप से रेखांकन एवं रंग मिश्रण का ज्ञान उपलब्ब होता है। इन्हीं आकृतियों के सम्मुख खड़ी होकर वे प्रतिदिन संघ्या को साँझी के गीतों द्वारा पूजन करती हैं, । नैवेद्य चढ़ाती हैं और उसे बाँट कर खाती हैं।

साँझो की आफ़्रितियों को प्रतीक मान कर पूजन किया जाता है। साँझी की आफ़्रितियाँ भिन्न-भिन्न जातियों, संस्कारों और मावनाओं से प्रभावित होती हैं। ये बालिकाओं के मानसिक विकास और स्वर को प्रकट करती हुई प्रागैतिहासिक मानव के पश्चात् विकसित कृषि-सम्यता के संकेतों और प्रतीक चिह्नों से अपना संबंध मी स्थापित करती है। अंकन की प्रेरणा मनुष्य में स्वामाविक है, अंवविश्वास, प्रयाएँ, और धार्मिक रीति-रिवाजों को चित्रांकन की प्रवृत्ति से रूप प्राप्त हुआ और कुछ आकृतियाँ आनुष्ठानिक हो गयीं। (चित्र देखें)

साँझी की आकृतियों से यह मली प्रकार जात होता है कि कुँवारी कन्याएँ अपने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं का ही-अंकन करती हैं जैसे, चाँद सूरज, तारे, चिड़ियायें, नाई, नायन, चाटवाला, घोबी आदि । साँझी का आनुष्ठानिक पक्ष बालिकाओं के मावी जीवन की सौमाग्य-कामना से संबंधित है। मावी मंगलकामना के लिए वह आराघना करती हैं, यह सौमाग्य का आदर्श प्रतीक है। साँझी के गोतों का स्थूल वर्गीकरण इस प्रकार है—आरती के गीत, साँझी की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के गीत, परिचयात्मक गीत, साँझी का रूप वर्णन तथा सांझी के विदा के गीत।

साँझी के गीतों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—सामूहिक गान, लय, लघुचरण द्रुतगामी, संवादात्मकता, लघुकथा सूत्र टेकपूर्ण तथा दोहरा-दोहरा कर गाना। इनमें आदर्श के प्रति श्रद्धा होती है। विनोद गीण होता है और कुतूहल रस-प्रधान।

त्रत-त्यौहार कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जिनकी अविधि एक दिन न होकर संपूर्ण मास तक होती है, उदाहरण के लिए कार्तिक, माघ, वैसाख मास तथा पु षोत्तम मास जिसे 'मलमास' भी कहते हैं। इन पूरे महीनों में विशेष प्रकार का यम, नियम, स्नान, पूजन, खान-पान का विधान है और उसो का माहात्म्य होता है। कु इ प्रदेश में गंगा का हो विशेष महत्व है। कार्तिक मास में या इन अन्य महीनों में महि-लाएँ सामूहिक रूप से गंगा-स्नान करने जाती हैं—सबेरे ४ बजे ही—तारों की 'छइयाँ' में। उस समय जाने में उनको सरलता रहती है, अवकाश होता है तथा उस समय जल भो गर्म रहता है। फिर सूर्य की किरणों के साथ-साथ जल ठंडा होता जाता है। गंगा-स्नान करने जाते समय स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं, वह प्रभातों कहलाती है—

राम नाम लीजो मेरी संग की सहेली, मेरी बैहण भैणली राम चरण छूती

तथा--

कहीं मिलते राम चरण छूती, मैं तो बागों गई थी व्हाँ भी ना मिले....

इन गीतों में भगवान संबंधी, राम-कृष्ण संबंधी भजन होते हैं। उदाहरण के लिए—

> जागो प्यारे मोहन, अब तुम जागो भोर भई चिड़ियां चोंचाई, नन्ददुलारे काले काले कागा बोले, पंछी बोलन लागे

'प्रभाती' मजनों में स्त्रियाँ केवल करण और श्रृंगार के ही गीत नहीं गातीं अपितु समय-समय पर मित से ओतप्रोत गीत भी गाती हैं जहाँ उनका हृदय, श्रृंगार तया करणा से भरा रहता है। वहीं उसमें मित की मी कुछ कम मात्रा नहीं रहती। इन गोतों में मित की प्रधानता रहती है। कहीं-कहीं पर इनमें मनुष्य जीवन की नश्वरता का वर्णन रहता है, तो कहीं मगवान के बाल रूप का सुन्दर चित्रण। इन गीतों में रहस्यवाद की गमीर व्यंजना मी मिलती है। इन्हीं में कुछ गीत सूरदास और तुलसोदास आदि कवियों के भी अपभाश रूप में उपलब्ब होते हैं।

कार्तिक मास में नहाने के समय भी स्त्रियौँ यह गीत गाती हैं--

उठ मिल लो राम भरत आये
भूरी सी हथिनी पै जरद अम्बरी ऊपर चंवर डुलत आये
राह रघुवर अंगन लिपाया
मोतियन चौक पुरत आये
बहियां पसार मिलै चारों भइया
नैनों से नीर ढलत आये।

यह दोहा नहाते समय या किसी भी नदी में स्नान करते समय कहती हैं— गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग । महिमा बड़ी समन्द की पाप कटें हरद्वार ॥

ऊपर के दोहे के बाद कहती हैं 'जल मिलै सोहर मिलै' और बाद में कहती हैं—

> धोऊं सीस मिलै जगदीस धोऊं नैन मिलै सुख चैन धोऊं कान मिलै भगवान धोऊं कंठ मिलै बैकुंठ धोऊं काया मिलै माया

प्रभाती के समान ही संघ्या को भी दोनों समय मिलने पर वह गीत गाती हैं जिन्हें सही साँझ के गीत कहती हैं। इनमें प्रभात व संध्या के समय का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन होता है। इनका वर्ष्य-विषय प्रभाती के समान ही हरि-गुण-गान या प्रकृति-वर्णन होता है—

> दोनों बखत मिलै हर का गुन गाय लौरे यो संसार ओस का मोती धूप पड़े ढल जाय रे

गंगास्नान आदि के अतिरिक्त वनस्पति पूजने का बहुत महत्व है। इनमें पीपल तया तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तो तुलसो-पूजन का विशेष महत्व है। पूरे महीने तुलसी के पौथे पर दीपक चढ़ाते हैं और आरती करते हैं तथा देव- उठानी एकादशों को या किसी भी दिन 'तुलसी-विवाह' भी करते हैं। तुलसी का घर-घर में बहुत महत्व होता है। तुलसी पूजन के अवसर पर स्त्रियाँ यह दोहा कहती हैं तथा आरती करती हैं—

तुलसी रानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो

तथा--

मैं तुमसे बूझूं तुलसा दे राणी मधुवण किस गुण पाये

तथा-

तुलसा माता तू मुक्ती की दाता दिवला सींचूं मैं तेरा, कर निस्तारा मेरा

इस प्रकार वनस्पति पूजन में तुलसो और पीपल का विशेष महत्व है। जोगियों के गीत—जोगियों, और भिखारियों के गीत लोकसाहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा लोक को सदा ही उद्बोधन प्राप्त होता रहा है।
मुसलमान मिखारी साई कहलाते हैं और हिन्दू मिखारी जोगी। यहां परजोगियों
के गीत भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं।

भिखारियों के गीतों का वर्ण्य-विषय साधारणतः चेतावनी संबंधी होता है कि किस प्रकार माया-मोह से लिप्त जीव को संसार की नश्वरतां का उपदेश देना चाहिये। इसमें काया, माया की अस्थिरता का तथा साँसारिक संबंधों की व्यर्थता का कथन होता है।

यह ब्रह्म जीव संबंध पर प्रकाश डालते हुए निस्संग जीवन व्यतीत करने के आदेश अथवा सत्य, परोपकारादि गुणों से परिपूर्ण स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं।

यह दया-वर्म प्रेरक होते हैं और प्राचीन सत्पुरुषों की जीवन-गाथा तथा हरिश्चंद्र, घुव, प्रह्लाद, हसन-हुसैन आदि की लोक-गाथाएँ मी सुनाते हैं। इनके गीतों में कुछ मनोरंजक स्थल भी हैं जो निम्नस्तर के हैं। हिन्दू भिखारियों पर सिनेमा का प्रमाव भी पड़ा है तथा कबीर और गोरखपंथी साबुओं का भी प्रचुर मात्रा में प्रमाव है। इनकी भाषा मिली-जुली होती है। मुसलमान फ़कीर तो प्रायः जुमेरात व जुम्मे को ही अधिक दिखायी देते हैं पर हिन्दू तो सभी दिन भीख माँगते दिखायी पड़ते हैं। वह कहते हैं—

#### "करो रे मन वा दिन की तदवीर"

मुसलमान फ़कीर कहता है-

#### "अल्ला की प्यारी दुनिया, दम के दीदार"

सांसारिक ऐश्वर्य, घन, माल, जीव को पतित बनाने वाले हैं इसलिए इनका उपमोग सोच-विचार कर करना चाहिये। दान-मोग और नाश लक्ष्मी की यहीं तीन ही गित हैं। इस लोक में दान के त्वरित फल का वर्णन गंगा घाट पर 'बिछुए' बजा कर माँगने वाले 'गंगापुत्र' नामक भिखारी किया करते हैं—

हो तेरी पड़ौसन कर रहमन
तू क्या देक्खे मेरी जजमान—हरंगंगा
छल्ला देवे लल्ला पावे
पेठा दे, बेटा ले जाय—हर गंगा

जोगी अथवा योगी नाम के सप्रदाय के जन्मदाता संत गोरखनाथ जी थे। मरथरी व नादिया जोगी प्रायः कस्बों और नगरों में मीख माँगते दिखायी देते हैं। मरथरी जोगी गांकर माँगते हैं। वह प्रायः मरथरी गोपीचन्द और महादेव के गीतें गांते हैं। इसके अतिरिक्त लीग प्रुगार तथा वीररस मी गाते हैं जिनमें हीर-राझा, कंवर निहालदे, अमर्रासह राठौर, दयाराम गूजर आदि की कीर्ति-कथाएँ हैं। जोगियों के गोतों को इस प्रदेश में साका और पंवाड़े कहते हैं। 'साका' असाघारण कार्य है और 'पवांडे' लोकजीवन की वस्तु है।

वर्णन-सौंदर्य, कोमल मर्मस्पर्शी मावनाओं का विस्तार, हिन्दू संस्कृति के गौरव चिह्न तथा हठयोगी के संकेत साकों में हैं। मोरी तथा दरवाजों के कथन में प्रतीकात्मकता का आश्रय ग्रहण कर सूफीऔर योगियों की साधना-पद्धित की उत्तमता से अभिव्यंजना को गयी है। नारी के शंकाकुल स्वभाव तथा भाई-बहन के स्नेह का जो गम्मीर चित्रणलोकगीतों में होता है, वह अनुपम है। इनमें अतीत बोलता है। आज कल जोगी लोग सेंदू और फूलसिंह की प्रकाशित रचनाएँ गाते हैं। इनमें मुख्य यह हैं— अमरिंसह का नौमहला, गोराबादल, राजा रत्नसेन, जयमल फते, जगदेव पमार, जसवंत रजपूत का साका।

जोगियों के गीतों के मुख्य दो राग होते हैं—बैंबे हुए राग, बेल के राग । 'जाहर का साका,' नामक गीत में दोनों ही प्रकार के राग हैं । एक रामचन्दर नाम के जोगी के मुख से सुना सुंदरबाई के संबंध में है । वह 'दाह' गाँव, जिला मेरठ का रहने वाला है और आयु ५० वर्ष है। वैसे यह गीत बुल्ली साँगी का गीत है,इन गीतों को जोगी सारंगी पर गाते हैं।

जोगी प्रायः वैराग्य संबंधी भजन गाते हैं। जोगी की वेशमूषा गाने की शब्दावली तथा लय, सभी से श्रोता के सम्मुख एक विशेष प्रकार का वातावरण उपस्थित हो जाता है, और उसमें भी शब्द और घ्वनि से प्रमावित होकर कुछ समय विशेष के लिए वैराग्य की मावनाएँ जागृत होने ती हैं। जोगियों के गीतों का गृहस्थजीवन में समय-समय पर बहुत ही अच्छा प्रमाव पड़ता है, इनके उदाहरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

लोकगीतों में पूरा हिन्दू दर्शन विणित है। इनमें प्रमुकी सर्वव्यापकता, सर्व-शक्तिमत्ता का मास होता है। मनुष्य के कर्मों का महत्व व उनके परिणामों पर भी प्रकाश पड़ता है। जोगियों के मीतों में प्रायः निर्मुन पद भी मिलते हैं जिनमें ज्ञान और वैराग्य होता है। पहले तो जोगी बारात में भी जाते थे। प्रातःकाल फ्रकीरों को और जोगियों की सदाएँ व दुआएँ सुन पड़ती हैं और मनुष्य सहसा सचेत होउठता है। आत्मनिरीक्षण तथा अनुकूल व्यवहार की इससे बलवती प्रेरणा मनुष्य को और कहीं कभी नहीं मिलती। भिख़ारियों की यह संस्था जीवन में नियमित-व्यवहार और शुद्धाचार की नियामिका रही है।

भिखारियों के पदों को हम निर्गृत पदों में रख सकते हैं। निर्गृत पद मिक्त-भावना से ओतप्रोत होते हैं। इनमें प्रवानतया संसार की नश्वरता का वर्णन रहता है। निर्गुण का विषय तो भजनों में मिलता है, पर उसकी एक विशेष-लय होती है, जो बैरागिया कहलाती है। यह बहुत मधुर होती है। इन्हें सुनकर श्रोतागणआनन्द-विभोर हो जाते हैं। निर्गुण गाने वाले कबीर के सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित हैं और इनको लोकजीवन से भी जोड़ दिया गया है। इनमें भिक्तभावना का भी उल्लेख हुआ है। ईश्वर को प्रियतम मान कर माधुर्यभाव की भिक्त-परम्परा, संतों में प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। इन निर्गुन गीतों का प्रधान विषय ईश्वर पर विश्वास और संसार की निस्सारता का वर्णन करना है।

लोकगीतों में कहीं-कहीं पर रहस्यवादी भाव भी मिलते हैं। भक्तिमाव में अपनेपन को भूल कर जब मक्त अपने हुदय के भावों को प्रकट करता है, तब जिस किवता का उद्गम होता है वह काव्यकला और किवता सभी दृष्टियों से महत्व-पूर्ण होता है। यद्यपि रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक सांसारिक ही होते हैं पर इनमें अभिव्यक्ति पारलोकिक ही होती है। इनमें रहस्यवाद तथा वैराग्य भी छिपा होता है।

# ऋतु संबंधी लोकगीत-

मारत कृषिप्रवान देश है। जिसमें ऋतुओं का विशेष स्थान है। यहाँ का लोकजीवन इसी पर आश्रित है। अतः उनके मनोरंजन रीति-रिवाज, कार्य-कलाप भी इसी के अनुसार विमाजित हैं। मारत में चार ऋतुएँ प्रधान हैं—शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। इममें भी जहाँ तक लोक गीतों का संबंध है, वसन्त—अर्थात् होली संबंधी तथा वर्षाऋतु संबंधी सावन के गीत ही अधिक उपलब्ध हैं। ये अवसर कमशः फाल्गुन-चैत्र मास तथा सावन-भादों में ही आते हैं। इनमें शृंगार व करणा का ही पुट अधिक है। यहाँ पर हम पहले श्रावण संबंधी गीतों का उल्लेख व अध्ययन करेंगे।

सावन के गीत—सावन का महीना मनमावन कहलाता है अतः इसे गीतों का महीना भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। ऋतु-गीत वैसे तो सभी ऋतुओं में मिलते हैं परन्तु खड़ीबोली-प्रदेश में सर्वोपयोगी और सर्व सुंदर ऋतु होने के कारण वर्षा ऋतु के गीत बहुत हैं जो बहुत ही मनोहारी हैं। अन्य ऋतुओं से संबंधित गीत बहुत कम हैं। श्रावण का महीना आते ही खड़ीबोली प्रदेश के जन-जन में संगीत मुखर हो उठता है। वर्षा हो चुकी होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति संगीतमय हो जाती है तथा संपूर्ण वातावरण आह्लादकारी हो उठता है। स्त्रियाँ इस वातावरण से प्रमावित हो कर जीवन के प्रति सजग हो उठती हैं और उल्लासमग्नहोकर प्रकृति को सहयोग देती हैं और घर-घर में तथा

बागों में पेड़ों को डालियों पर रंग-विरंगे कपड़े, विशेषतया हरी साडियां, (प्रकृति से मेल मिलाने के लिए) पहन कर झलती हैं और प्रकृति के साथ आत्मसात् हो जाती हैं--यह रूख बहुत ही सुखदायक और आकर्षक होता है। देखनेवालों का मन भी उस दृश्य से आह्लादित होकर उसमें भाग लेने को लालायित हो उठता है। प्रतिदिन एक-न-एक नये गीत और नये-नये स्वर इस मास में सुनने को मिलते हैं। विविध मावों का उद्देलन झूले के दोलन के साथ होता है। सावन का झुला उनके अन्तर की प्रसन्नता का प्रतीक बन कर सम्मुख आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से आत्मविभोर हो कर बाल, युवा, वृद्ध-सभी का हृदय गा उठता है और प्रकृति से तादात्म्य हो जाता है। इनमें प्रकृति वर्णन बहुत उच्चकोटि का मिलता है। विभिन्न ऋतुओं का, ऋतू-परिवर्तन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उनके अनुरूप संयोगावस्था और वियोगावस्था में मन पर क्या-क्या प्रतिक्रियायें होती हैं, इसका खड़ीबोली के लोकगीतों में बहुत ही स्वामाविक और मनोवैज्ञानिक वर्णन मिलता है। किस प्रकार मन की भावनाओं तथा परिस्थितियों के कारण संयोगावस्था में प्रिय लगनेवाली वस्तुएँ वियोगावस्था में अप्रिय और असहनीय हो जाती हैं तथा मनुष्य अपनी ही भावनाओं के अनुरूप विश्व को किस प्रकार देखता है, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण इन लोकगीतों में मिलते हैं।

प्राचीनकाल में कछ व्यापारी लोगों को अन्य उद्योग-धन्धों के लिए परदेस जाना होता था। अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य में भी कठिनाई होती थी और यातायात में सुविवाएँ न होने के कारण 'चातुर्मास' में परदेस गए हुए पति अपने घर लौट आते थे। सभी प्रोषित-पतिकाएँ इस महीने में अपने पति की बाट जोहती थीं और उनके आ जाने पर आनन्दमग्न हो जाती थीं। कभी सुविधा पाकर वह अपनी माँ के घर भी चली जाती थी। वहाँ माँ की छत्रछ।या में अतीत की सुखद स्मृतियों के साथ तथा अपनी बहन, भाभी व चिरपरिचित सिखयों के साथ वह एक बार स्वयं को भी भूल जाती थी और उनकी व्वसुराल की सब यातनाएँ, व्यथा, चुटन आदि का एक मौखिक निकास हो जाता था। इस प्रकार हँस-गाकर अपनी व्यथा मुखरित कर वह तन-मन से अपेक्षाकृत स्वस्थ अनुभव करती थीं। सावन ऋतु का विशेष पर्व—तीज होता है। इस अवसरपर विवाहिता, सौभाग्यवती तथा कुमारियाँ रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर एक-दूसरे से मिलती हैं, घर जाती हैं तथा एक स्थान पर बाग व घर में ही पेड़ के नीचे पड़े हुए झूले पर सामृहिक रूप से झूला-समारोह होता है। यह हास्य-उल्लास का अवसर होता है। इससे जीवन में प्रेरणा मिलती है, उमंग उत्साह का यह वातावरण मानसिक जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करता प्रतीत होता है।

इन गीतों का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। आयुनिक मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मन में विषम-परिस्थितियों के तथा अनुभवों के कारण जो अनेकों गुल्थियाँ पड़ जातो हैं, उनको किसो-न-किसी रूप में अभिन्यक्ति तथा प्रदर्शन होना ही चाहिए । यह मानसिक रोगों के उपचार में भी सहायक होता है। बालक तो अपनी मानसिक गुत्थियों को खेलों द्वारा तथा अन्य हास्य व रुदन के द्वारा निकालते हैं लेकिन वयस्क इतनी सरलता से नहीं निकाल सकते। उनको अन्य साधन भी चाहिये। आध्निक पढ़े-लिखे लोग जो इन मानसिक रोगों से अधिक पीड़ित होते हैं, वह अपनो भावनाओं पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ा कर छिपाने में निपुग होते हैं। वह चित्रकारी तथा लेखनकला के द्वारा कुछ अंश में अपनी वास्तविकता को छिपाते हैं तथा अपने मनबहलाव के वाह्य पर क्षणिक साधन, सिनेमा, रेस, क्लब आदि में जाकर अपना मनोरंजन करते हैं पर लोकमानव आधुनिक सभ्यता से भी अनिमज्ञ हैं और न हो उन्हें मनबहलाव के कृत्रिम-साधन उपलब्ध हैं और न उनकी आर्थिक सामर्थ्य हो इनका उपयोग करने की है। वह सहज और सरल हृदय हैं विशेषतः नारी, का अपने पारिवारिक व्यस्त जीवन में अनेक आर्थिक व सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों में निरन्तर तपते रहने के कारण मन व शरीर मंज जाता है। यह समय-समय पर लोकगीत व लोककथाओं के द्वारा अपनी व्यथा को व्यक्त करतो हैं। उनकी व्यथा के प्रदर्शन का तथा मनोभावों को व्यवत करने का यही सीवा-सादा माध्यम है जिसके कारण इनकी अधिकतर गुल्यियाँ सुलझ जातो हैं। इसके लिए इनको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। आधुनिक सभ्यता में हम कुछ ऐसे रंग गये हैं कि प्रकृति के साथ हम लोग सामंजस्य कर ही नहीं सकते, और न प्राकृतिक आवश्यकता की ओर ही हमारा घ्यान जाता है। कारण, आज का जीवन कुछ ऐसा यंत्रवत् हो गया है कि प्रकृति की ओर ध्यान देने का कुछ तो अवसरहो कम मिलता है और कुछ इस ओर से उदासीन भी हो। कोई भो वस्तु क्यों न हो हम उसका उसी के अनुरूप मनोरंजन नहीं कर पाते जब कि हमारो ग्रामीण महिलाओं में यद्यपि पहले की अपेक्षा कम है पर अब भी प्रकृति के अनुरूप जीवन को ढालने की क्षमता है व यथासंगव प्रकृति का साथ भी देती हैं। विशेषतः होले। व सावन आदि कातो वह मुक्त हृदय से स्वागत करती हैं। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह मास ग्रीष्म ओर शिशिर के बाद आते हैं। ये ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ प्रसन्नता ओर उत्साह के प्रतीक हैं। दुख के बाद सुख अपेक्षाकृत ओर भी सुखद लगता है। सावन में अनेक दुवां की गीतों के रूप में दाहराने का सुअवसर मिल जाता है। झूले की पैंगों के साथ सभी स्त्रियाँ अपनी अवस्या के अंतर को भूल कर जब अपने-अपने हृदयों को खोलतीं हैं तो ऐसा

प्रतीत होता है कि यह अवसर उनको प्रकृति ने उनकी शिकायतों के सुनने के लिए हो निश्चित किया है। इस अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का वर्णन रहता है।

सावन के गीत भावप्रधान होने के साथ-साथ वर्णनात्मक अधिक हैं। इनमें चम्पेबाग का उल्लेख मिलता है। 'इंदरराजा' वर्षाऋतु के देवता माने गये हैं, बिजली बादल तथा उसकी गरजन उनके विशेष अस्त्र हैं, जो लोकनारी के हृदय पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं जिनसे डर कर वह अपने प्रियतम के लिए कामना कर उठतो है। इसका उदाहरण हमको निम्नलिखित गीत में द्िरगोचर होता है—

### "इन्दर राजा बागों में झूल रहे जी"

रिमिश्चम मेह, नन्हीं-नन्हीं बूँदें, पपीहा की पिउ-पिउ, कीयल की कूक, मोर का शोर, घनवोर घटा, बिजली की चमक—सभी हृदय को ही नहीं शरीर को भी थरथरा देते हैं और पित की कामना के लिये उद्दीपन का कार्य करती हैं। वर्ण्य-विषय की दृष्टि से इन गीतों में मन की कुंठा, कृतिम तथा सामाजिक आदर्शों के भार से उत्पन्न आकुलता, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग अथवा अकस्मात् निलन या कियाविद्या नायिकाओं की चातुरी (छल-छद्म) और गुप्त अभिसार के वर्णन होते हैं। इनमें नायिकाओं में विविध प्रकार स्वकीया, परकीया, सामान्या, ऊड़ा, अनूठा, मुखा, मध्या, प्रौढ़ा, अभिल्षित वासक-सज्जा तथा कलहान्तरिता, सभी के चित्र मिलते हैं। इनमें स्थानीय व सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं।

सावन के गीतों में बारहमासों का बिशिष्ट स्थान व महत्व है। बारहमासों में बिशेषतः वियोग के गीत हैं। वियोग के उत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का वियोगिनों के लिए क्या रूप हो जाता है बारहमासा में अभिव्यक्त होता है। इनमें प्रत्येक ऋतु की विशेषता के साथ ही उसकी विरिहिणी पर प्रतिक्रिया भी प्रकट की जाती है। साहित्य में जो षद्ऋतु का वर्णन है, वही लोककाव्य में बारहमासा माना जाता है।

सावन के गीतों में प्रकृति से सामंजस्य स्थापित किया गया है। गीतों में बिजली, बादल, पुरवइया आदि को संबोधित किया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि नारी उनसे साहचर्य की भावना का अनुभव करती है। राधा, कृष्ण, ब्रज के गोप, यह सब लोकनारी के अपने ही जीवन से संबंधित हैं और जो कुछ भी उनके जीवन में घटता है उससे वह सादृश्य स्थापित कर लेती हैं। इसमें शृंगार और करणा, इन्हीं दो रसों की प्रवानता मिलती है।

इन अधिकांश गीतों का आधार प्रेम ही होता है और घटनास्थल बाग या पन-घट होता है। पशु-पक्षी भी इस ऋतु में मिलन तथा विरह की भावना को और अधिक उत्तेजित करते हैं। बारहमासा आसाढ़ मास के वर्णन से से प्रारंभ होता है। इनके वर्ण्य-विषय में वर्ण मर के प्रत्येक माह के विशेष त्योहारों का महत्व मिलता है। प्रत्येक माह में प्रिय की अनुपस्थित कितनी दुःखदायी होती है, इसका भी वर्णनात्मक उल्लेख बारहमासों में पर्याप्त मिलता है। विशेषतया सावन-मास में प्रिय का न होना असहतीय हो उठता है। सावन में प्रिय की अनुपस्थित से विरह चरमसीमा पर पहुँच जाता है। गत ग्यारह मास से वह जीवन की सारी विषमताएँ इसी आशा पर सहती हैं पर जब यह आशा भी दुराशा में परिणत हो जाती है तो बैर्य का बाँव दूर जाता है। इसी से गीतों में उल्लेख मिलता है— "बीते हैं ग्यारह जो मास"। नारी जीवन का, नारी हृदय का, तथा उसकी मनोगत सभी प्रकार की भावनाओं, आशंका, भय, कोघ तथा ईर्ष्या का जितना सजीव और स्वामाविक चित्रण हमें ऋतु-गीतों में मिलता है, वह अन्यत्र मिलना कठिन है।

श्रावण के गोतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। 'ये बारहमासे' नारी जीवन के आस-पास घुमते रहते हैं तथा उससे संबंधित होते हैं। इनका केन्द्र नारी जीवन ही होता है। इसमें राम-कृष्ण से संबंधित गीत भी हैं। इनका उदाहरण परिशिष्ट में दिया जा रहा है, जिसमें भाई के प्रेम, भावज के तिरस्कार तथा देवर आदि सभी संबंधियों के व्यवहार का बहुत ही रोचक वर्णन है । सावन के गीतों में बारहमासों के अतिरिक्त कथागीतों का भी बहुत महत्व है। इनमें ऐतिहासिक महत्व भी होताहै जिनमें आल्हा,जाहरपीर,गोपीचन्द, भरथरी, मखन, चन्दना, हंसाराव, चन्द्रावल, नर सुलतान, गुग्गापीर, आदि कुछ लोकगाथाओं के रूप में प्रचलित हैं। ये लोककथा-गीत ही परिवृद्धित होकर लोकगाथा का रूप ले लेते हैं। इस ऋतु की प्रमुख लोकगाया 'आल्हा' है । 'आल्हा' में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नीज के राजा जयचन्द के आपस के झगडों का विशद वर्णन है। इसमें 'आल्हा' तथा उसके माइयों के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ इसके अन्तर्गत मिलती हैं जिनमें पशुपक्षियों का भी महत्व-पर्ण योग है तथा दैवीय शक्तियों का भी प्रभाव रहा है। सावन मास में जब हल्की-हल्की फुहार पड़ती है तो ोलक की ताल पर 'आल्हा' चौपालीं तथा अमराइयों में गूँज उठता है । इसमेँ लोकजन के अंवविश्वासों तथा आदर्शों को पर्णे हप से अभिन्यक्ति मिली है। इसीलिए यह उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय गाथा है।

इनमें स्थानीय और सांस्कृतिक प्रभाव भी रहता है। कैंवर निहाले, की प्रेम-कथा में लोकलाज और मर्यादाका विचार अतीव प्रभावकारी है। स्त्रियाँ नरवरगढ़ के हाकमा, नर सुलतान और निहालदे की इस प्रेमकथा को भी बड़े उत्साह से गाती हैं। स्त्री के लिए प्रेम, जीवन और पुरुष के लिए प्रेम, खिलवाड़ है। नर सुलतान और निहाल दें को प्रेमकथा ऐतिहासिक है। इन प्रणयकथाओं में तथा वीर गाथा में स्त्री वीरता, सतीत्व की रक्षा के हेतु आत्म बलिदान तथा प्रिय मिलन के लिए सर्वस्व तथाग करने को प्रस्तुत रहती हैं। इस प्रकार नारी-चरित्र की विशिष्टता का उल्लेख इनमें मिलता है। इन प्रेमकथाओं में से कुछ का उल्लेख निम्न रूप में है।

चन्दना--यह बहुत प्राचीन गीत है। चन्दना ऊढ़ा नायिका है। चन्दना अपने पीहर में है। वहाँ पर उसकाप्रेम किसी सुनार से हो जाता है। माँ उसे हर तरह से समझाती है कि वह उससे संबंध न रखे। चरखा कात कर मन बहलाने का सुझाव देती है पर चन्दना कहती है मुझसे चरखा नहीं काता जाता, कातने से देह में पीड़ा होती है, उँगली और कमर में दर्द होता है । हर तरह से तंग आकर माँ ससुराल में समाचार भिजवा कर उसके पति को बुलवाती है। उसका पति ससुराल में ले जाने के लिए आता है, वह पहले चन्दना को कुछ नहीं कहता। रात को खाना खा कर सो जाता है, बहाना बनाता है, पर वास्तव में जगता रहता है। पित को सोता हुआ देख कर उसकी स्त्री सुनार के यहाँ उससे विदा लेने जाती है। रात में पित चुपचाप उठकर उसका पीछा करता है तथा सब कुछअपनी आँखों से देख कर स्थिति के गांभीर्य को समझता है। पर जानवूझ कर यह भेद किसी से स्पष्ट नहीं करता और अगले दिन उसको विदा कराकर ले चलता है, मार्ग में वह उससे बदला लेता है और उसकी हत्या कर देता है । इस प्रकार अनियमित संबंघों का परिणाम भयंकर होन। स्वाभाविक ही है। यही चन्दना को देखना पड़ा। यह नारी जाति का कलंक है। इसको लोक समाज में सत्य घटना समझा जाता है।

चन्द्रावली—यह ऐतिहासिक कथा है। जनश्रुति बतलाती है कि चन्द्रावली मेरठ के ही किसी गाँव की थी। वह गीत के कथनानुसार किसी कामुक युवक के चंगुल में फँस गयी और अनेक उपाय करने पर भी उनसे वह छूट न सकी। अंत में वह अपने सतीत्व की रक्षा के हेतु तथा दोनों कुलों की लाज रखने के लिए आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। यह बहुत ही प्रसिद्ध लोककथा है। इससे मुग़लकालीन अत्याचारों का ज्ञान होता है तथा स्त्री के चरित्र की महत्ता का परिचय मिलता है। इससे उस युग की स्त्रियों के मनोबल तथा उनके चारित्रिक व आत्मिक बल का उदाहरण मिलता है।

निहालदे—यह भी सावन का बहुत प्रसिद्ध गीत है। निहालदे एक बहुत सुंदर लड़की है। माँ के अधिक मना करने पर भी बाग में अपनी सहेलियों के साथ झूलने चली जाती है। बाग़ में उसे मुगलों ने घेर लिया। सब सहेलियाँ तो भाग गयीं पर मुग़लों ने निहालदे को पकड़ लिया क्योंकि वही सबसे सुंदर थो। सिखयों ने सब समाचार जाकर घर पर कह दिया। भाई, बहन को छुड़ाने आया और मुग़ल के द्वार पर पहुँच कर उसे मार कर बहिन को छुड़ा लाया।

जाहर-गुगापीर—आत्मा की अनश्वरता में विश्वास उत्पन्न कराने वाला यह गीत लोक-मर्थादा की रक्षा के लिए उच्चतम बिलदान की कथा है। रानी बाछल को यही मालूम था कि उसका पुत्र जाहर, काल का ग्रास हो चुका है परन्तु अपनी प्रियतमा सिरियल से अभिसार के लिए वह नित्य आता था, इसलिए उसने अपने को कभी विधवा नहीं माना। किन्तु सावनी तीज को झूळे पर बैठी सिरियल का शीश-पट जब चंचल समीर ने उड़ा कर एक ओर कर दिया तो वह सिदूरी माँग तुरन्त लोकचर्चा का कारण बन गयी। इस पर सास बाछल को लज्जा हुई और संदेह हुआ तथा इसी कारण आवेश भी हुआ। वह बहू पर अविश्वास कर उस पर लांछन लगाती है पर बहू विश्वास दिलाने का प्रयत्न करती है और कहती है—

### तेरे तो लेखे सासु मर जो गया री चला जो गया री, मेरे वो नित उठ आय पिया

अंत में बहू सास को प्रमाणित करने के हेतु गुग्गा को दिखाता है पर वह घरती में समा जाता है अपने कहने के अनुसार—क्योंकि उसने इस मिलन-भेद को गुष्त रखने को कहा था। जाहर ऐतिहासिक पुरुष है पर शेष घटना युग-विश्वास का रंग हो सकती है। इस गोत में लोकिकता और अलौकिकता का अद्मुत मेल है।

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक छोटो-बड़ी कथाएँ सावन के गीतों के रूप में लोकसमाज में प्रचलित हैं, जिनमें ढोला-मारू, हंसाराव, बनजारा आसिक, घोबी बेटो, लच्छो मखन, मनरा, हंसामोरिनी, आदि हैं। इनमें कुछ लोकिक तथा अन्य काल्पनिक तत्व विद्यमान हैं। काल्पनिक कहने से कथा का महत्व कम नहीं होता क्यों कि कथा में जोवन न सही पर जोवन की अनेकरूपता तो विद्यमान रहतीं हो है।

फुटकर सावन-गीत—सावन के प्रबंध-गीतों के अतिरिक्त लघुगीत भी हैं जो भिन्न-भिन्न विषय से संबंधित हैं। उनको हम फुटकर गीतों के वर्ग में एख सकते हैं। इनमें वैयक्तिक सुख-दुख, शांति-संवर्ष, अनुराग तथा डाह, बड़ी सरलता से ध्वनित हुए हैं। इनमें नारों के दोनों चित्रों का उल्लेख मिलता है। सरल मुग्वाएँ तथा कुटिलता और कलंकमरों कुल्टाएँ दोनों का ही समान रूप से प्रदर्शन है। यह घरेलू चित्र हैं। यह गीत जीवन की विशाल चित्रपटी है। इनमें मानव मनो- विज्ञान के सुंदर विश्लेषणपूर्ण सजीव उदाहरण मिलते हैं। हम सपत्नी की ईर्ष्या के सबंघ में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

> एजी आया है सावन मास, हिंडौले गड़ाइयो जी महराज रेसम झूल बटाय हिंडोले डालियो जी महाराज ऐजी झूलेगी छोटी बड़ी नार, झोटे देंगे हाकमां जी रिमझिम बरसे है मेह, राजा तो भेजे हैं आचकूं महाराज एजी चुंदड़ी को घरा उतार, ओढ़ो काली कमली जी महाराज एजी हुक्के के नौ दस टूक, चिलम चिटकाइये जी महाराज मैं तो कातूंगी मोटा-झोटा सूत, बटाऊँ रस्से जेवड़े कस कर बाँधूंगी सौक, ढीले बाँधूं अपने हाकमा जी महाराज

इन गीतों में प्रायः बनी-बनाई परम्पराएँ ही बार-बार दोहराई जाती हैं। उदाहरण के लिए वन, बाग़ आदि की उपमान भी सर्वस्वीकृत रहते हैं।

> जाय उतारा सेले बड़ तले, झूला तो डाला चम्पेबाग्र में एक बन लाँघा दूजा बन लाँघा, तीजे में.....

यहाँ पर हम सावन मास में गाये जाने वाले लड़ कियों के गीतों का भी अध्ययन करेंगे। जेठ मास के अन्त में उमड़ते बादलों के साथ बालिकाओं का कोमल स्वर झूल की पैंग के सहारे तरंगित हो उठता है। इन गीतों का वर्ण्य-विषय इस प्रकार है—माई के प्रति बहिन का सौहाई व सद्मावना, बहिन के प्रति माई का अतुल स्नेह तथा बलिदान-तत्परता,। सास, ननद और मौजाइयों के मनोमालिन्यपूर्ण व्यवहार तथा वाक्-संघर्ष और नारी का संकृचित मनोविज्ञान तथा माता का कन्या के प्रति कहणापूर्ण मोह सम्मिलित परिवार के पारस्परिक संबंधों का दिग्दर्शन।

यह वर्णनात्मक और संवादात्मक होते हैं। इनमें स्वल्प शब्दों में बाल-मनुहार तथा सहृदयतापूर्ण व्यवहार का सुन्दर अंकन हुआ है। बालकों के नन्हें हृदय में छोटी-छोटी बातों से हर्ष और शोक की लहर उत्पन्न हो जाया करती है और वह अपनी उन मावनाओं को अपने विशिष्ट ढंग से ही व्यक्त कर देते हैं—

कच्ची नीम की निबौली, सावन की रुत आई जी क्यों क्यों मेरे मुन्ना से भइया, (भाइयों का नाम लेकर) नींदड़िया क्यों सोई जी, तमारी तो भैणा भांजी, सासरे घर झुरमें जी झुरमें है झुरमण दे बुलावै आवै सावण जी आधी सी रैन पहर का तड़का, बीरन घोड़ा ले चल दिये जी उठ उठ री बाहण हठीली खोल्लो चन्दन किवाड़ जी उट्ठी बीर मिलन कू मेरा टुट्या गल का हार जी हार तो हैं और भतेरे बीरन कब कब आवे जी चुग देगे मेरे चिड़ी चिड़गले, पो देग्गा मेरा बीरा जी थाली में घर गिरी छुहारे भोजन करने बैट्ठे जी परात में ले रोली रुपया टीका करणे बैट्ठे जी

इन गीतों में चित्रात्मकता और संवादात्मकता का योग ब त सुंद र है। भाई के प्रति बहन की कोमल भावनाएँ, सास के प्रति विरसता और माता के दुलार पर अथक विश्वास ध्यान देने योग्य है। इनमें वात्सल्य-रस की अनुपम झाँकी है। कन्यायें सावन के गीत भाई को माध्यम बना कर गाती हैं क्योंकि उनका सबसे अधिक 'प्यार अपने भाई के प्रति होता है, उसको पाकर वह फूली नहीं समातीं।

विवाह के पश्चात् उनके निकटतम पित हो जाता है, उसको पाकर वे प्रसन्न होती हैं और उसके विरह में वे पागल हो जाती हैं। माई को भी वह मूल नहीं पाती, यदा-कदा उसकी याद मन में शूल जाती है। हम यहाँ एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें बालिका का प्रकृति-प्रेम, भाई के प्रति स्नेह तथा सास के प्रति भावना का पता चलता है। प्रकृति-प्रेम को प्रकट करने वाला एक बालिका का गीत इस प्रकार है:—

चक्की तले मैंने धनिया बोया, हाँ सहेली धनिया बोया धनिये के दो किल्ले फूट्टे हाँ सहेली किल्ले फूट्टे किल्लों की मैंने गऊ चराई गऊओं ने मुझे दुध्धा दीया हाँ सहेली...

दुध्धे की मैंने खीर पकाई, हाँ सहेली खीर पकाई खीर पका मैंने बीरन जिमाये, हाँ सहेली... बीरन ने मुझे चूंदरी दी चंदरी मेरी झमकै सास मेरी चमकै

सावन के इन गोतों में माई-बहन के प्रेम का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृ-स्नेह का यह पाठ, कन्याओं के मन में बाल्यकाल ही से रम जाता है और इसी बल तथा पूंजी को लेकर वह ससुराल जाती हैं।

> सावन सूना भैया बिन हो गया जी किस्कू बनाऊँ लपझप पूरियाँ जी किस्कू राघू रस खीर. .सावन. . .

इन सावन के गीतों में, जो बालिकाओं द्वारा गाये जाते हैं—वह उनके अनुसार ही सुबोध-सुगम होते हैं। यह अन्य लम्बे कथा-गीतों से कुछ भिन्न होते हैं तथा यह अति संगीतपूर्ण, लयपूर्ण, लम्बे छंद के होते हैं और माषा की क्लिट्टता का अभाव रहता है। इनमें प्रेमविलासिनियों के दाँव-पेंच वाले वर्णन का अभाव रहता है। इस प्रकार यह अलंकार-विहीन माषा के तथा साम्यमावों से परिपूर्ण गीत, निश्चय ही सावन के भाई-बहनों के गीतों में महत्व रखते हैं। इस प्रकार सावन के दोनों वर्गों का अध्ययन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनका खड़ी-बोली क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान है। इनका वर्ण्य-विषय बहुत व्यापक है और यह अपने में पूर्ण हैं।

होली—भारतवर्ष में हर त्यौहार का संबंध किसी देवी-देवता से माना जाता है। इसी प्रकार होली का भी संबंध होलिका से है। महिलाएँ फाग से पहिले दिन होली पूजने जाती हैं। माताएँ बच्चे को मेवा, लड्डू, मखाने तथा गोलों का हार पहनाकर होली पूजने ले जाती हैं जहाँ पर होली के लिए ईधन जमा होता है। महिलाएँ भी चीचली के घागे से चारों ओर घूम कर होली पूरती हैं और लोटे से पानी छोड़ती जाती हैं तथा दीपक जलाकर रोली आदि से पूजा कर बेट चढ़ाती हैं। घर आकर मेवे-मिठाई आदि में से मिनस कर हार बच्चों को खाने के लिए दे देती हैं और बच्चे हारों को तोड़ कर बड़े प्रेम से खाते हैं, फिर मुहूर्त में, ब्राह्मण होली में आग लगते हैं। जिस समय होली में आग लगती है लोग गेहूँ की बाल उसमें मूनते हैं तथा उस मुने हुए गेहुओं की बाल को प्रसाद मान करखाते हैं और एक-दूसरे को देकर शुमकामना करते हैं व गले मिलते हैं। बाल मूनना, फसल के लिए शुम होता है।

अगले दिन प्रातः जब होली जल लेती है तो राख को बड़े व बच्चे सब लगाते हैं तथा बच्चों के लिए राख को उठाकर उस घर में रख लिया जाता है। इससे बच्चों पर प्रेतादि का प्रमाव नहीं होता। कहा जाता है उस दिन वातावरण में प्रेतात्माएँ रहती हैं और दूध आदि पीने से वह बालकों पर असर कर जाती हैं।

दूसरे दिन से रंग खिलता है। उसमें पुरुष विभिन्न रूप बनाकर झुंड में होली खेलते हैं। उनमें से किसी के सेहरा और मोड़ आदि बाँव कर, फटे कपड़े पहनाकर और गये पर बिठा कर निकलते हैं। उसको कहा जाता है होली का 'मडुवा'। ये हास्य तथा उल्लास की अभिव्यक्ति का अनोखा साधन होता है। स्त्रियाँ नाच कर

लोक राब्द है। मन के संकल्प का अपभ्रंश है, कोई वस्तु मन से किसी के निमित्त संकल्प कर देने को कहते हैं।

होली खेलती हैं तथा लड़िकयाँ दूल्हे-दुल्हा बन कर होली खेलने जाती हैं।

पूस-माघ के जाड़े और शीत की उग्रता के कारण गीतों की ध्विन मंद पड़ जाती है। माघ में वसंतपंचमी से फिर गीतों की लहर उठती है और फागुन मास में तो वह अपनी चरमसीमा परही पहुँच जाती है। इस महीने में होली और धमार ही अधिक गाये जाते हैं। अनुष्ठान संबंधी गीत इस माह में मी कम ही हैं।

वसंतागमन पर प्रकृति का उल्लास दर्शनीय होता है। शीत व्यतीत होने पर मानो जगती को नूतन प्राण व नवजीवन प्राप्त हुआ हो, जो वृक्ष लतादि में पुष्प-सौरम, पिंधयों में कोयल की कूक और मानवों में गीत बन कर फूटता है। खड़ीबोली प्रदेश की उर्वरामूमि में यही उल्लास खेतों में पीली सरसों तथा वायु को प्रत्येक सिहरन पर थिरकती हुई गेहूँ की बाल के रूप में, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र बिखर जाता है।

सावन में जिस प्रकार स्त्रियों के कंठों से करुण स्वरलहरी प्रवाहित होकर वातावरण को आर्द्र बनाती है, उसी प्रकार फागुन में मनुष्य का कंठरव उसके उन्माद को बढ़ाता है। गीत पर गीत फूट पड़ते हैं। रात और दिन होली के गीतों का समा-सा बँवा रहता है। इनका प्रधान वर्ण्य-विषय राधा-कृष्ण तथा शिव की होली होती है। इनमें श्रृंगार भावना और की ड़ा भावना ही प्रधान होती है। शिव जी संबंधी एक बहुत प्रसिद्ध गीत है—

दुनिया ने बोया मकी बाजरा भोले ने बो दई भंग दुनिया ने खाई मकी बाजरां भोले ने खाई भंग मेरी माँ भोला री भोले ने पी लई भंग

मानव समाज के स्वस्य जीवन के लिए व्यक्ति की दिनचर्या में विनोद, हास और उल्लास के लिए कुछ क्षण आवश्यक हैं। सहज प्रवृत्तियों का अवरोध मन को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं रख सकता।

क्षुंघा और काम मानंव की दो आदिम प्रवृत्तियाँ हैं जिनको, भिन्न नहीं, एक दूसरे की पूरंक कहा जा सकता है। इसीलिए भारतीय त्यौहारों में भावनाओं की अभिव्यक्ति का पूर्ण व्यान रहा है। भारत कृषि-प्रघान देश है। किसान की पूरे मौसम कार्यरत रहना पड़ता है। विदेशों के अनुसार वह दिन के छः घंटे कार्य नहीं करता बल्कि जिस समय उसकी खेती को उसकी आवश्यकता होती है वह तुरंत खेत पर पहुँच जाता है। उसका माग्य तथा जीवन उसी खेती पर निर्मर करता

है। परन्तु जब त्यौहार आता है तो वह उन्मुक्त होकर गा उठता है, रंगों में डूब जाता है। जीवन की लीक को छोड़ कर वह संपूर्ण जीवन क्षेत्र में दौड़ता है। हर क्षेत्र की छूता है, हर पग पर उसको जीवन ही झलकता प्रतीत होता है। हर बातावरण तथा उसके प्रभाव को अभिव्यक्त करने के लिए हर मौसम के प्रारंग में ऐसे त्यौहारों की अभिव्यंजना की गयो है ताकि वह उस मौसम के अनुरूप व्यवहार करके उसका स्वागत कर सके। दोपावली की दीपशिखाएँ शरद् का स्वागत करतो हैं तथा आने वाले शरद् के लिए लोकजन को तत्पर कर देतो हैं और विश्वास दिलाती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। होली, गर्मी के आगमन को सूचना देती है। लोकजन रंग में डूब जाता है। रंग से मोग कर वह आने वाली गर्मी के लिए तत्पर हो जाता है।

यौन विचारों ने ही सामाजिक आदर्शों को जन्म दिया । होली कुंठाओं को मुक्त करने का अवसर है। मनोवैज्ञानिकों के विचार से आदर्श, वाह्य और कृतिम हैं। इसलिए जब कभी ऊपरी दबाव कम हो जाता है तभी सभ्यता के घने वन में खोया मानव अपनी आँ बें खोल कर मूल प्रवृत्तियों की ओर दौड़ता है। होली एक ऐसा ही त्यौहार है जो सामाजिक स्वीकृति पाकर मानव को उसके अपने वास्तविक रूप में ले आता है। हमारो मर्यादित प्रवृत्तियाँ भी उन्मुक्त हो जाती हैं और आमोद-प्रमोद में निबैंब हो जाते हैं तथा संयम और शिष्टाचार को मर्यादा का उल्लंबन भी क्षम्य समझा जाता है।

होली, ऋतु-परिवर्तन का त्यौहार है। शीतकाल की जड़ता के बाद प्रकृति में वसन्त आता है जो ऋतुराज कहलाता है और वह धीरे-बीरे ग्रीष्म में परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति अपने इस नए और आकर्षक रूप-रंग से पुरुष को आकर्षित करती हैतथा स्वामाविक रूप से काम का उद्रेक होता है। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही स्त्री-पुरुषों, बाल-युवा तथा वृद्धों के हृदयों में उल्लास होता है तथा नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है। कालिदास के अनुसार वसंतोत्सव की आम्प्र मंजरियों के ारा कामदेव का जन्म माना जाता है। वस्तुतः वसंतपंचमी से फाल्जुन की पूर्णिमा तक वसंतोत्सव मनाया जाता है। भारतीयों का नव वर्ष भी इसके बाद चैत्र में आरम्भ होता है। फागुन में लोग, गीत या रिसया आदि गाते है, इसलिए होली इसके स्वागत हेतु मनायी जाती है। यह पूरा मास हास्य-उल्लास ही में व्यतीत हो जाता है। ये लोक-उल्लास, लोकमानव के मन में नववर्ष के लिए आशावादी वृष्टिकोण की भूमिका होती है।

फाल्गुन के महीने में अपनी इच्छानुसार तथा समाज द्वारा स्वीकृत उच्छृ खल जीवन बिताने की छूट रहती है। फाग के साथ साधारण जनता अपने दैनिक जीवन की विषमताओं को भी भुला देती है। वह एक बार अतीत और भविष्य को भूल अपने को केवल वर्तमान में ही खो देना चाहती है। यह माह उनके गत ग्यारह माह से अनवरत रूप से चले आते हुए जीवन से परिवर्तित होता है। इन दिनों गाँवों के मुक्त वातावरण में वह बहुत-सी गुप्त दबायो हुयी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। परिणामस्वरूप उनके मन व शरीर की शिथलता कम हो जाती है। उनकी बोली में फागुन का नाम 'मस्त महीना' है—

#### "मस्त महीना फागन का कोई जीवै तो खेले होली"

होली फसल का भी त्यौहार है। इसी से इसका संबंध सृजन के तत्व पर निर्भर करता है। इन अवसरों पर योन संबंधों की भी छूट रहती है। यही कारण है कि होली पर अश्लीलता के प्रदर्शन दिखायी पड़ते हैं। इस समय की 'इसंती बयार' और 'गुलाबी जाड़ा' एक विचित्र मादकता भर देता है। यह दो ऋतुओं के सम्मिश्रण का बड़ा सुहावना समय होता है। प्रकृति के हाथों में इस समय दोनों ही छोर होते हैं—एक को छोड़ने के लिए और दूसरे को पकड़ने के लिए। इस समय एक हल्केपन का अनुभव होता है और मनोरंजन करने की इच्छा होती है। फागुन का मस्त-महीना अवस्था को उपेक्षा कर बड़े-बूढ़ों को भी सरस बना देता है। 'फ.गुन में जेठ बड़े रिसया'—इसका प्रमाण है। कोई स्त्री गा उठती है—

# "मत मारे नयन की चोट, होली में मेरे लग जायेगी।"

फागुन में जब 'बड़े बूड़ों और 'रांड़ लुगाई' को भी मस्तो छा जाती है तो फिर नवयोवना, नविवाहिता को, जो पोहर में हैं, अचानक श्वसुराल का ध्यान आ जाना स्वामाविक ही है। मादकता के वशाभूत हो उसके लिए प्रिय का विरह असह्य हो जाता है और वह एक परदेसी राहगीर द्वारा अपनी ससुराल में संदेशा भेजती हैं, जो इस प्रकार होता है—

कच्ची अम्बली गदराई रे फागन में राँड लुगाई मस्ताई रे फागन में किह्यो रे उस ससुर भले से चाल्ला ले करवा फागन में—कच्ची... किह्यो रे उस बहू भली से, चार महीने गम खाबै रे पीहर में किह्यो रे उस जेठ भले से, चारला ले करवा फागन में—कच्ची... बिन मुकलाबै ले जा रे फागन में किह्यों रे उस बहू भली से, दो महीना ग्रम खाजा रे पीहर में—कच्ची...
किह्मो रे उस देवर भले से
चाल्ला रे करवा फागन में—कच्ची...
किह्मो रे उस भाभी भली से
एक महीना गम खावै रे पीहर में—कच्ची...
किह्मो रे उस राजा भले से
चाल्ला ले करवा फागन में
बिन मुकलाई ले जा रे फागन में—कच्ची...
किह्मो रे उस गोरी भली से
दूजा खसम कर ले रे पीहर में
कच्ची अम्बली गदराई रे

इस गोत में मनोभावों को पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जातो है। फागुन के गोतों में अधिकतर वर्णन स्त्री-पुरुष के संयोग का ही रहता है। स्त्री-पुरुष ऐसे अवसर पर अवस्था का भेद-भाव नहीं देखते और मुक्त हृदय से मनोरंजन करते हैं। इसी कारण इस अवसर पर बहुत सी अञ्लोल बातों भी कुछ सीमा तक क्षम्य रहती हैं। होली खेलने में सबको छूट रहती है।

### "होली है भई बुरा न मानो"

यह अवसर मजाक के लिए उपयुक्त समझा जाता है। समाज द्वारा स्वीकृत मजािकया रिक्तों में तो देवर-माभी और जोजा-साली का ही है पर इस अवसर पर तो राहगीर तक भी मजाक कर बैठते हैं। एक स्त्री कहती हैं—

#### ''मेरी लाल चुनड़ी पै रंग बरसै, गुलाल बरसै"

स्त्री वास्तव में समझ भो नहीं पातो कि उसको रँगने वाला व्यक्ति कौन है और पूछनी है——

मुट्ठी भरा गुलाल किन्ने डाला रे जिन्ने भी डाला लाला सन्मुख अइयो नहीं तो दूंगी सहज गाली, गुम गुम गाली

एक स्थान पर भाभा, देवर के संबंध में कहता है जिसके द्वारा सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

> काँटा लागो रे देवरिया मो पै संग चलो ना जाय अपने महल की मैं अलबेली, जोबन खिल रहे फूल चमेली धूप लगे कुम्हलाये आधी रात हमें ले आयो, रास्ता छोड़ कुरस्ता धायो

सास ननद से पूछ मत आयो चलत चलत पिंडली दुखायो, सगरी देह पिराय काँटा लागो रे देवरिया—मो पै संग चलो ना जाय

हमारे लोकजीवन का कोई भी सामाजिक पर्व ऐसा नहीं जिसमें संबंधित देवी-देवता से हमारा संपर्क नहीं रहता, अतः हमारे लोकजीवन में भी लौकिक-पारलौकिक संबंध होता है। इससे प्रतीत होता है कि देवी-देवताओं को वह अपने जीवन से भिन्न नहीं मानते, वरन् एक अंग मानते हैं। होली के हास्य-गीतों में जब जन-मन उल्लिसित रहता है तब भी अपने संबंधित देवी-देवताओं की उपेधा न कर उनके सामीप्य का ही अनुमव कर गाते हैं। राधा-कृष्ण, राम-सीता तथा शिव-पार्वती से संबंधित संयोग-शृंगार के गीत जो इस प्रकार होते हैं, इन्हीं से तुल्ना कर जनता अपने व्यवहार के औचित्य को भी मान लेती है और संत्ष्ट रहती है—

होली खेलन चलो री बिरज में सासु भी खेले सौहरा भी खेले म्हारे खेलन की क्या चोरी जी बिरज में ।

होली के गोतों में राघा-कृष्ण, शिव-पार्वती दोनों का ही कुछ न कुछ माग अवस्य है तथा इस अवसर पर मांग आदि पीने की प्रथा का मूल संबंध मी उसे ही माना जाता है—

> सब रंग भीग आई, तुमै होली किन्ने सिखाई राधा क्रिसन मुरारी भर भर मारे पिचकारी तुमै

तथा--

होली खेले रघुवीर अवध में होली खेले राम के हाथ कनक पिचकारी सीता के हाथ अबीर—होली...

तथा--

"आज सदाशिव होली मनाई"

होली के इस उल्लासपूर्ण वावावरण के संयोग के साथ ही विप्रलंभ का भी वर्णन मिलता है। एक स्त्री जिसके पित परदेश में हैं, अपने जेठ से कहती है—

"जेठ तेरा बाला बीरन परदेस"

वह कहती है---

"बिना मारू कैसे कटे दिन रात।"

होली के मस्ताने अवसर पर अनमेल विवाह भी अखर जाते हैं और वह कहती है— मैं तो कोड्डा री पहर पछताई मेरी चरचा करे लुगाई मेरा बालम याणा मैं तो स्यानी उनके मरियो बाष्यू माय

इसमें बाल-विवाह के ऊपर भी आक्षेप हैं। इस समय वियोग असहनीय हो जाता है—

> रंडुआ तो रोवै आध्धी रात सपने में देखी कामिनी

यद्यपि होली के गीतों में अधिकतर रिसकता प्रिय गीत ही रहते हैं पर कुछ में सामाजिक विषय भी मिलते हैं। होली के गीतों में राष्ट्रीय झलक भी देखने को मिलती है—

दिके इब मिल गया सौराज मौज में होली गावेंगे किसानों का रब सुद्दा ऐसा, घर में नाज हाथ में पैसा चौघरन कहै घेर में आज, साँग बुल्ली का लावेंगे लाला गाँ का चक्कर काट्टे, हाली जमादार ने डाटे दरोगा चले दबा के कौला, रोब खूब ढेर बढ़ावेंगे बिल्ली बाम्मे ढेर दिनों माँ, रकम्मा उल्टी गेहूँ चणों में तारक दूबकी टुट्टी छाण, सोहणा बंगला छवावेंगे होली में आगा बड़ा उजीर, खुवाक बढ़िया रसकी खीर करेंगे गहरी जान पिछान, रग माँ उसे न्हुवावेंगे इक रंग में रंग दे सब कू, ऊंच नीच छोड़ के ढब दूं देस का होगा कल्याण, प्रेम की गंगा बहावेंगे।

खड़ीबोलो प्रदेश में चमारों को होलो विशेष प्रसिद्ध है। होली मेंढोलक बजा-बजा कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर डफ बजाने की प्रथा भी बहुत प्रचिति है। इन गीतों में सूक्ष्म मावों तथा कथानकों के स्थान पर खुला और सादा सार्वजनिक आह्लाद और उछाह का माव होता है। यह उत्साह और उमंग का त्यौहार है।

खड़ीबोली प्रदेश में होली के अवसर पर स्त्रियाँ मंडलाकार घूमती हुई एक दूसरे के हाथ मार कर गाती हैं। वह पटका कहलाता है तथा इसके साथ ही साथ नृत्य भी करती हैं जिनके प्रमुख गीत इस प्रकार हैं—

"राजा नल के बार मची होली, री मची होली"

होली में प्रयोग में आने वाले वाद्ययंत्र होते हैं—डफ,झांझ,घंटा,थाली,ढोल। होली की टेर सवा-महीने तक सुनायो देती है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के लिए इस प्रदेश में गाये जाने वाली मुख्य 'रागिनी' है जो वर्षा को छोड़ कर सभी ऋतुओं में गायी जाती है। विषय और पकड़, दोनों ही की दृष्टि से यह अति उत्तम होती है। 'रागिनी' की प्रकाशित पुस्तकों इस प्रदेश में अपनी विशेषता के साथ पायी जाती हैं।

यों तो होली सभी संबंधी पड़ोसी आदि खेलते हैं पर होली का विशेष त्यौहार देवर-माभी, साली-बहनोई आदि का है जिनको एक-दूसरे से होली खेलने के फल-स्वरूप देवर को तथा जीजा को अपनी भाभी व साली को कुछ उपहार देने की भी प्रथा है जिसको 'फगुआ' कहते हैं, यह मी नेग के रूप में आता है। नववधू को, जो पहली होली ससुराल में मनाती है—गुरुजन तथा पित, रंग डलाई का नेग देते हैं। होली तो वस्तुतः ऋतुगान है। श्रम मिलन जीवन में काव्य स्फूर्ति तथा नवीन उत्साह लाने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। ऋतु के अनुसार उनके मनोरंजन का रूप और उसके साथ संबंधित गीतों का कम बदलता है। मनोरंजन के गीतों में यहाँ होली, रागिनी और आलहा का प्रचार है जो कमशः जाड़े, गर्मी और बरसात में गाये जाते हैं। वसंत से होली तक यह सवा-महीने का मनोरंजन न जाने जीवन को कितनी कुंठाओं से मुक्त कर जाता है। होली ने बड़े-बड़े खेल खिलाये हैं। राजा कारक की होली इस प्रदेश में बहत प्रसिद्ध है—

राजा कारक बड़ पे चढ़ गये बार बार रानी बरजे तीन हजार तुमै बाग बो दूं राजा ले लो मुझसे दाम सवाये खिलाये रे खेल खिलाये, हौली रे बड़े बड़े खेल खिलाये।

टेक और तोड़ के पहले और पीछे देर तक ढोल, डफ व थाली बजती है। इस प्रकार की प्राची हो लियों में अधिकांश धार्मिक व पौराणिक विषय अथवा लोक प्रचलित कहानियाँ— जैसे सहलोचन सती, पूरनभगत, हरिश्चन्द्र, नल-दमयन्ती, कैंवर निहालदे फूलकुंवर मिलती हैं। इन हो लियों में आधुनिक हो लियों की अपेक्षा अभिव्यक्ति की सरलेता और भाव-गांभीर्य अधिक है।

महामारत के लाक्षागृह की होली इस प्रदेश में इस प्रकार प्रचलित मिलती: है—

लुक दे गया भीम गगत में
आधी रात करन का पहरा, बारा घंटे बाज गये
बाहर में कीचक सो रह्या
'बहणा की अरज सुण वीरा'
दो बाँदी आ लगी महारे बिपदा का कुछ मोल नहीं

करणा की लहर उठाने वाली निहालदे की होली का एक अंश प्रस्तुत है-

रानी जिन्दी मुझ्झे नाँय मिलेगी
नगरी दूर समै चौमासा नद्दी नाले कर गये जोर
चारों तरफ से बिजली चमके बादल करै गगन में सोर
मारग दिसा समझ मेरी मैण्या, जो मोकूं तो नाय मिलेगी
परदेस्सों में मरणा होग्गा, काया को खावेंगे स्याल
मेरे प्रान छुटै रस्ते में वहाँ डाल पर जागी कंवर निहाल
दूनों प्रान छुटे रस्ते में व्हाँ जल मर जागी कंवर निहाल
दूनों जीव भटकते रहजागें मेरी काया खाक मिलेगी
हरियाना में होली इस प्रकार को मो प्रचलित है—

पित इस जीने से मैं मरी भली दुखियारी बिना पित के नर बिहनी है पसू बराबर जूनी

खड़ बोली प्रदेश में हर जाति का होली और उसके गाने का ढंग भिन्न है। यदि समानता है तो इस बात में कि इस अवसर पर सभी समान भाव विभोर से रहते हैं। हर जाति अपने को महत्वपूर्ण मानती है—

> होली तो गूजरी की सबसे पहले, फेर पिच्छे और सब्ब की

यह हभारा ऋतुपर्व है जिसमें ेसू के रंग में रंग कर सब वर्ण समान स्वर्ण वर्ण दीखते हैं।

गाँवों में मनोरंजन गीतों के अतिरिक्त ग्रामीण-जन अलाव, चौपाल पर बैठ कर अनेक नीति, ज्ञान, धर्म व प्रेम-व्यवहार संबंधी सुंदर दोहे कहते हैं और कमी-कभी कुछ बताने को पद्मबद्ध कहानियाँ भी। अनेक अवसरों पर अनेक मुख सें लोकोक्तियाँ भी निकलती हैं। होली के अवसर पर यह प्रायः श्रुंगार-रस की ही होती हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है—

जैसी ओड़ी कामली, वैसा ओड़ा खेस जैसे कंथा घर रहे तंसे रहे विदेस

इस प्रकार हम होली के विभिन्न गोतों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इनमें कुछ विशिष्टता अवश्य मिलती है।

सर्व रथम तो इनमें प्रेमोल्लास की घारा अत्यन्त वेग से बहती है। इनमें प्रेम का रोमांचपूर्ण वर्णन रहता है, तथा उसी से संबंधित जीवन की सरल और रसमय झांकियाँ मिलती हैं। इन गीतों में आदर्श से अधिक यथार्थ पर बल दिया जाता है और हास्य का विशेष पुट व स्थान रहता है। खड़ोबोली प्रदेश में होली से संबंधित कथाएँ व गाथाएँ भी प्रचलित हैं। श्रम-गीत—होकजीवन कर्मण्यता का साकार रूप है। यहाँ स्त्रा-पुरुष सभी का जीवन श्रमरत रहता है। अकर्मण्यता का उनके जीवन में कोई स्यान नहीं, इसी से वास्तव में यह कर्मक्षेत्र है। श्रमरत वातावरण में श्रमपूर्ण व्यस्त जीवन विताते हुए ही श्रम गीतों का जन्म अनायास ही हो जाता है। कार्य करने के फलस्वरूप जो मन व शरीर बोझिल हो जाता है, उसी की दुरूहता को कम करने के लिए जो गीत गाये जाते हैं, वे कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति का संचार करते हैं। इनके द्वारा मन की अतृष्त आकांक्षाओं और वेदनाओं का आमास मिलता है। इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। किसी कार्य की दुरूहता का उसमें पूरी एकाग्रता के कारण अधिक अनुभव होता है पर अगर किसी अन्य ओर ध्यान बँट जाये तो उसकी एकाग्रता कम होने से वह कम कष्टदायक रह जाती है। इन श्रमगीतों का महत्व इनको समयोपयोगिता के कारण ही है। श्रमगीतों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—स्त्रीवर्ण के गीत तथा पुरुष वर्ण के गीत। इनमें भा ओर विभाजन इनके किया-कलापों के अनुसार किया जा सकता है।

प्रत्येक नीरस और कठिन कार्य की सरस और सरल बनाने का यत्न अवश्य किया जाता है और श्रम-परिहार में गीत सर्वीचिक सहायक हीते हैं। मनुष्य के हाथ और मस्तिष्क का अद्मृत मेल है। जहाँ हाथ श्रम की ओर बढ़े कि मस्तिष्क ने हृदय से सहयोग कर मान को नाणी दी और इसके परिणामस्वरूप हृदय के स्पन्दनों की ताल पर हाथ चलने लगते हैं। गीत और श्रम के इस संबंच की नृत्य और गान के रूप में अनुमन किया जा सकता है। लगमग श्रम की प्रत्येक किया के साथ गीत जुड़े हैं क्योंकि श्रम का नीरसता एवं कठोरता का निवारण उनके द्वारा ही संमन होता है।

स्त्री वर्ग के श्रमगीत—स्त्री वर्ग के मुख्य किया-कलाप, जो लोक-जीवन में प्रवित्त हैं वह हैं—चक्की पीसना, चरखा कातना, ओखली कूटना, खेती करना, पानी मरना आदि। इन अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों का वर्ष्य-विषय मुख्यतः उनकी सामयिक, पारिवारिक और दैनिक समस्याएँ होती हैं। भारत के हर प्रांत में लगभग समान ही नारी समाज की समस्याएँ होती हैं उदाहरण के लिए—बालविवाह, अनमेल विवाह, बहु-विवाह, बंध्या का दुव तथा विवाहित जीवन में पति के अत्याचार। इन गीता के श्रम के साथ-पाथ अपने दुखों को व्यक्त करके वह कुछ अंशों में अपने मन के बोझिलपन को कम कर देती है।

श्रमगोतों में नारो हृदयतया हिन्दू समाज की स्थिति का बहुत ही स्वामाविक तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। यह गीत, श्रम के समय अपने विवाद की व्यक्त करने के साधन हैं। समय-समय पर गाये जाने वाले इन गीतों के माध्यम से नारी अपनी स्थिति स्पष्ट करती है। इन गीतों में जीवन के छुंबेल पक्ष तथा सुख से अधिक दुख ही का अधिक उल्लेख मिलता है। इनमें करण-रसकी प्रशानता रहती है। इन क्षणों में वे अपनी समस्याओं का मनोविज्ञान के आधार पर अवलोकन करती है। अपना दुख किसी से स्पष्ट रूप में कह देने से उनकी वेदना को वाणी मिल जाती है, हृदय हल्का हो जाता है। अगर अपने दुख को कह कर आपस में न बांट लें तो उनके मन में ग्रंथियाँ पड़ जाती हैं जिनका उपचार भी नहीं। जीवन की विषमताओं का इस प्रकार का उल्लेख उन्हें जीवन-दृष्टि भी देता है तथा मविष्य के लिए सहनशिक्त भी। संपूर्ण मानव-जीवन में और नारी-जीवन में तो दुखों का पलड़ा ही अधिक भारी रहता है तथा सुख का तो कहीं-कहीं, कभी कभी केवल उल्लेख मात्र ही होता है, इसी से उनकी उपेक्षा करना भी संगव नहीं।

नारों के विशेष किया-कलाप, घर में ही केन्द्रित हैं तथा उसी से संबंधित हैं। इसी से स्त्रियों के श्रम गीतों में अधिकतर गीत उनके किया-कलापों के ही अधिक निकट हैं, मुख्यत:—चक्की पीसना, पानी मरना, खेतों में काम करना आदि।

लोक-जीवन में स्त्रियों में चक्की का विशेष महत्व है। चक्की जीवन के कर्म-चक-प्रवर्तन का प्रतीक है। उनके दैनिक कार्य का आरंभ प्रातः इसी से होता है। चक्की की ब्यावहारिक उपयोगिता भी है। यह स्त्रियों के लिए विशेष स्वास्थ्यप्रद ब्यायाम सिद्ध होता है। चक्की पासते समय गाये जाने वाले गोतो का वर्ण्य-विषय उनके घरेलू जीवन से संबंधित होता है, और मुख्यतः उतमें सामाजिक समस्यायें ही रुती हैं। वह आपस में एक-दूसरे से सुख, दुख कह सुन कर जीवन की विषम गुत्थियों को सुलझा लेतो हैं तथा अपने मन में कुंठा को स्थान नहीं देतीं। चक्की पासना, विचार-विनिमय तथा सुख-जुख बाँड लेने को प्रथा का उचित माध्यम व समय था। चक्की के गीतों में हमें ननद-मावज शर्त करनी हुई, बदना बदता हुई मिलती हैं। इस प्रकार के गीतों में इसका स्पष्ट उन्लेख है, यह 'मनरंजना' का गीत किसी न किसी रूप में हर उपभाषा, लोकभाषा में उपलब्ध है।

चक्का के गोतों में सास के शाश्वत कटु-व्यवहारों का भी उल्लेख किया जाता है। यहतभो होता है जब कि देवरानों-जिठानों एक दुख को सममागी हों, दोनों ही सतायी हुई हों और एक दूसरे के मनोमानों को भागे प्रकार समझती हों। अतः तब वह अपना सर्वतोमुखी असंतोष प्रकट करती हैं—

> ना इस घर में चक्की री ना चूल्हा ना चक्की में चूण बैहण मेरी बुरा है ससुर का देस

#### ना इस घर में कोठी रे कुठला ना कोट्ठी में धान

इन्हीं गीतों में सास से संबंधित अन्य गीत भी मिलते हैं जिनमें उन पर सास द्वारा किये गये नारकीय यंत्रणाओं के उल्लेख मिलते हैं। इन्हीं गीतो में बंध्या की मर्मवेदना तथा विधवा के प्रति किये गये अत्याचारों का भी बहुत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन मिलता है। प्रोषितपतिकाओं का विरह-वर्णन भी इनमें दृष्टिगत होता है। संक्षेपतः करुणरस के सभी मार्मिक प्रसंग इनमें मिलते हैं।

चरखें के गोतों में प्रायः इसी के वर्ण्य विषय मिलते हैं। मनरंजना का गीत भी इसी से संबंधित मिलता है जो थोड़े से भेद के साथ इस प्रकार है—

ननद भावज मिल कार्ते मनरंजना कोई कातत तो बदलइ होडु मनरंजना

चरखे के गीतों में नारी का असंताष मिलता है। इनमें गांधीवाद का और चरखें का प्रचलन भी मिलता है। परिशिष्ट में उदाहरण देकर हमने इसे स्पष्ट कर दिया है।

चरखें के कुछ गीतों में तो चरखें का केवल उल्लेखमात्र ही है जिनका कोई विशेष महत्व किसी भो दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये नारी-जीवन में चरखें की ओर संकेत करते हैं—

झुम्मर टिक्का पहर के, मैं गई थी बजार किसी बाबू ने मारा मेरे ताना बोल्ली तो मेरे लग गई चरखा पड़ा रे आगरा, लाठ पड़ी बंगलोर ओ हो तार पड़ा बिजनौर

इस गीत में पश्चिमी उत्तरप्रदेश के दो-तीन जिलों तथा कस्वा बंगलौर का भी उल्लेख आ गया है।

चक्की चरखा और चूल्हा के अतिरिकत कृषि-प्रधान भारत के गाँव कि कियाँ अपने अवकाश के क्षणों में पितयों के साथ खेत में काम करवाती हैं तथा दोपहर को खाना पहुँ चाना भी उनके लिए दैनिक जीवन का एक विशेष अंग होता है। घर और खेत का वातावरण उनके जीवन में आत्मसात् हो जाता है और वह उसी से संबंधित गीतों का निर्माण कर लेती हैं जिनमें प्रायः उसी से संबंधित समस्या रहती है; पर कभी-कभी अन्य विषय भी समाहित हो जाते हैं—

ग्रामीण नारी के लोकजीवन में तो गीत हर किया का आवश्यक अंग है। उनकी बोली में कोई भी काम 'गूंगे' नहीं करना चाहिये। अतः हम देखते हैं कि जब कहीं भी वह सामूहिक रूप से जाती है चाहे वह खेत में हो मेले में हो या गंगास्नान में, पानी भरने जाते समय, तालाब या नदी के तट पर हो, वह अपनी लघु यात्रा को रोचक बनाने के लिए इन गीतों का सहारा लेती है। इसलिए ये गीत नारी की मुखरता के भी द्योतक हैं।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बातचीत करते तथा गाना गाते हुए, समय जल्दी कटता है। ऐसा प्रतीत होता है इन गींतों में श्रृंगार और करण दोनों ही रसों का उल्लेख मिलता है। इसका वर्ण्य-विषय कभी गंतव्य स्थान जाने के उद्देश्य से संबंधित होता है उदाहरणार्थ, गंगास्नान, मेले, जात बोलने जाते समय, पीएल पूजते समय का। इसी प्रकार खेत पर जाते समय, पानी भरने जाते समय भी वह अधिकतर उसी से संबंधित गीत गाती हैं। लेकिन खेत पर जाते समय कोई निर्दिष्ट विषय नहीं होता अतः यह उनकी स्वेच्छा पर निर्मर करता है कि वह क्या विषय लें। इनमें जोवन का हास्य-त्र्यंय भी मिल जाता है तथा आशा व निराशा का वर्णन भी है। एक स्त्री अपने परदेश जाते हुए पति से पूछती है—

# कितनक दिन में आओगे ओ काली छतरी वाले पाँच बरस में आवेंगे हो घूम घाघरेवाली हमकू क्या कुछ लाओगे, सौक दूसरी लावेंगे हो गोरी

इस गीत में हम देखते हैं कि पुरुष, स्वा को भावनाओं का किस प्रकार उपहास करते हैं। स्वी कितने निश्चल भाव से पित से उत्सुकतावश पूछती है भेरे लिए क्या लाओगे', 'कब आओगे'। एक परदेस जाने वाले से प्रियतमा का यह प्रश्न करना कितना स्वाभाविक है। पर पुरुष उसकी प्रिय-भावनाओं की उपेक्षा कर कितना अप्रिय और कटु उत्तर देता हैं—'पाँच बरस' की लंबी अवधि के बाद आने पर भी साथ में सपत्नी लायेंगे जिसकी कल्पना मात्र ही नारी के लिए दुखदायी है। यही भाव-वैषम्य तथा नारी जीवन के भाग्य की विडम्बना, हमें लोक-गीतों में मिलती है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके लिए विचारों का आदान-प्रदान आव-श्यक है। गाँवों में स्त्रियों के लिए इस तरह के सम्मेलन के मुख्य स्थल तो दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह है पनवट। उनके जीवन में पनघट बहुत महत्त्वपूर्ण है और उन्हें अपना पर्याप्त समय इसी पर बिताना होता है। इन अवसरों पर वह अपने सुख-दुख की सभी बातें करती हैं और अपनी इच्छानुसार अपने उद्गारों को गीतों के रूप में प्रकट करती हैं। इन गीतों में कुछ शुंगार रस का भी समावेश रहता है। प्रायः गीतों में पनघट प्रेमियों और प्रेमिकाओं का मिलंन-स्थल भी होता है। प्रेमी प्रायः अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा पनचट पर या पनवट की राह पर ही करते पाये जाते हैं ऐसी परम्परा लोकजीवन में पायी जाती है।

प्रथम दृष्टि में ही प्रेम होने के उल्लेख मिलते हैं। पनवट पर प्रायः युवितयाँ ही जाती हैं।जो या तो अविवाहित रहती हैं या नविवाहिता। उनमें से कुछ प्रोषित-पितकाएँ मी होती हैं। अतः हम उन्हीं में सभी प्रकार की नायिकाएँ पा लेते हैं। युवितयों की कुचेष्टाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। युवितयों को देख कर मनचले युवक फवितयाँ कसते हैं। उदाहरण के लिए——

काला जुत्ता ऊँचा रे, एड्डा जल भरने को जाना रे घेरे में बैट्ठा एकयार, चलती को बोल्ली मार गया जिनके रे बालम घर में को ना उनका सिंगरना ठीक कोना

अथवा---

हे री सास्सू पाणी तो भरणे में चली
हे री सास्सू कूये पै खेल्ले काला नाग
मुझे तो उस लेगा, हेरी मेरी बीबी
मैंने तो जाणा देवता, ऐ री बीबी मावस की माँगे मुझसे खीर
मूझे तो उस लेगा

अथवा--

माली की ने दोष्घड़ ठाई
हाथ लई है चकडोर
मण पै तो उन्हे घात दई है चकडोर
घणी दूर का आया मुसाफिर
तण सा नीर पिला दे

ग्रामोण नारों के जीवन में पनघट का विशिष्ट स्थान है। ग्रामीण स्त्री के लिए यह स्थल विचार विनिमय के स्थान थे जिसको आजकल 'क्लब' का रूप दे दिया गया है। यह मनोरंजक स्थल होते थे जहाँ वह अपनी=अपनी घर-गृहस्थी की, सुख-दुख को बातें सुनती, सुनातीं थीं। यह स्थल कई प्रेम-गाथाओं के लिए मी प्रसिद्ध हैं।

सिल्ला बीनना—गेहूँ कटने के दिनों में लाई करने (गेहूँ काटने) के पश्चात् उठवाने का काम होता है। यह काम प्रायः स्त्रियाँ ही करती हैं। इनमें एक लाम यह होता है कि उनको परिश्रमिक भी अनाज ही मिलता है। इस क्रिया को प्रायः चमारिन स्त्रियाँ करती हैं।

सिल्ला बीनने के समय इन गीतों के पश्चात् चामड़ व मूमिया के गीत गाती

हैं और उसके पीछे एक बघावा गाकर बाद में ढोला गाती हैं। इन गीतों के उदाहरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

नारी जीवन से संबंधित ऊपर लिखे गए किया-कलाप प्रायः समी प्रान्तों के लोकगीतों में कुछ साधारण मेद-माव के साथ अवश्य ही मिलते हैं। जीवन की दैनिक परिस्थितियों में उनके अन्तर्मन का रूप हर प्रांत में समान रूप से हुआ है और स्वमाववश उन्होंने उनके अनुरूप गीतों की रचना मी की है।

पुरुषवर्ग के अमगीत—जिस प्रकार स्त्री वर्ग के कियागीत स्त्रियों के कार्यों से संबंधित मिलते हैं, उसी प्रकार पुरुष वर्ग के गीत मी उन्हीं के कार्यों से संबंधित होते हैं। दोनों के ही मिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र हैं। पुरुषों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वह बलवान होते हैं अतः वह इसयोग्य होते हैं और सफलतापूर्वक करते भी हैं। इसलिए श्रम का परिहार करने के लिए गीतों का निर्माण करते हैं। इनके वर्ण्य-विषय स्त्रियों से नितांत भिन्न होते हैं और उनमें करणरस की अपेक्षा श्रांगार की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। खड़ीबोली-प्रदेश में ईख की पैदावार बहुत अधिकता से होती है और किसान वैलों के द्वारा खींचे जाने वाले कोल्डू से गन्ना पेल कर उसके रस से गुड़ शक्कर तथा राब बनाते हैं।

कोल्हू चळाते का काम प्रायः रात्रि भर होता है। कोल्हुओं पर चारों ओर. जागरण रखने के िळए 'कोल्हू गीत' गाने का प्रचलन है जिनको पल्हावे या मल्हौर. कहते हैं। यह काम में थकान का अनुभव नहीं होने देते हैं और जीवन में सरसता बनाये रखते हैं। पल्हावे या मल्हौर का विषय प्रायः श्रृंगार, नीति व धर्म होता है। कहीं-कहीं इनमें अश्लीलता मी अधिक मात्रा में आ जाती है।

मल्होर रात्रि के समय कोल्हुओं पर ऐसी ऊँची टेर से गाये जाते हैं कि एक कोल्हू से उठने वाला स्वर दूसरा स्पष्ट सुन सके, कारण कि उसका उत्तर दूसरे कोल्हू के लोगों को देना पड़ता है। लंबे धार्मिक व नीतिपरक उपदेशों की अपेक्षा धर्म व नीति के ज्ञानकरण (संक्षिप्त वाक्य) ही अधिक प्रभावकारी होते हैं। इसलिए मल्होरों के लिए दोहा जैसा छोटा छंद अपनाया गया। यहां पर शृंगार, नीति व धर्म संबंधी दोहे उदाहरण के लिए दे रही हूँ—

र्श्वंगार---

जोबण तेरे कारण छोड्डे माई बाप सात्यन छोड्डी साय की, हिरना बरणी नार मेरी बावलिया मल्होर' जोबण चाल्या रूसके, पड़ लिया लम्बी राह कैसे पकड़ूं दौड़ के मेरे गोड्डो में दम नाय

नीति--

जिनका ऊँचा बैठणा, जिनके खेत निवाण उनका बैरी क्या करे, जिनके मीत दिवाण मेरा बाविल या मल्होर

धर्म--

माला मन से लड़ पड़ी, प्यारे का लड़कावे मीय मण निहचें कर राखिये राम मिला द्यूंगी तोय

मल्होरों में विनोदपूर्ण पद्य में कटाक्ष एवं उपालंग भी सुन पड़ते हैं। उदाहरण के लिए---

ढाई पाट का ओढ़ना, तले खड़ा मेरा जेठ ढाई पाट का ओढ़ना, मूढ ढकूं अक पेट इसमें पोराणिक कथाओं का सहारा मो लिया गया है जो इस प्रकार है—— लकड़ी इकली ना जलै, नाय उजाला होय लक्षमन सा बीरा मारकै, राम अकेला होय

जादू, टोना व तांत्रिक उपायों का सार्वजनिक जोवन में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयोग दर्शाने वाली इस प्रकार की एक मल्होर है—

बड़ बाँधू बड़ वासनी, बड़ के बाँधू पात
तेरे गुरु की मसक, बाँघ ल्यूं तेरे दोणों हाथ
इन छोटे छन्दों में महान् प्रेरणा सूत्र हैं—
उदाहरण के लिए कबीर का एक दोहा लोकभाषा में इस प्रकार है—
चालती चाक्की देख कै, प्यारे दिया कबीरा रोय
दो पाट्दों के बीच में साबित रह्या ना कोय
पल्हावे—

- (१) नदी किनारे रूखड़ा तीन तपस्सी उतर रहे सीता लक्ष्मन राम मेरे बावलये मलोर
- (२) नेड़े मुंह को टोकनी संवल दे पनहार गजब पड़ो तेरे रूप पर दिया मुसाफर मरवाय मेरे बावलये मलहोर
- (३) कल्लर की हम बैर या ढोला आया हमारे तले कू पक्के पक्के ला गया
   कच्चे के लगाये ढेर मेरे बावलये मलहोर

- (४) दाँती ले साल की पूसै काट सौ पचास रस्ते में झौपड़ी गेर ले यही भिनकी आस—मेरे बावलिये मलहोर
- (५) गाड़ी के गड़ वालये और गाड़ी के पहये सूत करू न तुझे के पड़ा तू छेड़े ने गाऊँ के पूत, तुझे के पड़ा, झोंपड़ी में जच्चा पड़ी थी मुझे था काम—मेरे बावलया मलहोर
- (६) गाड़ी के गड़वाल ये तेरी गाड़ी भरी मसूर वाले बैल को हीक ये तुझे जाना बड़ी दूर—मेरे बावलिये मलहोर
- (७) आवण आवण कर गये ला दीये बारह मास चाल पूरानी हो गयी खड़कन लगे बोस
- (८) बोदी बाड फरोस की, पैर दियो भर डाय ओच्छे की क्या दोस्ती , भीड़ परे भग जाय
- (९) जितनी खिड़की उतनी चंदन छिड़की
  बीच विच्चे रख दी मोरी जी
  चै चै कर तो रैन गुजरगी,
  पास खड़ी रही गोरी जी
  तु है रिसया बन का बिसया,
  जो मैं होती बिरवै की लकड़ी
  गले से लगती गोरी जी
  तू रिसया बन का बिसया,
  तू क्या जाने चोरी जी
  चै चै कर तो रै न गुजरगी, पास खड़ी रही गोरो जी

पृष्पों के श्रमगातों में काल्हू के गातों के बाद कुएं के गातों का स्थान है। यह 'वारे' कहलाता है। 'बा', हिन्दों शब्द का अर्थ जल है, यह संस्कृत का वारिजल से बना है।

कुआं चलाने की किया में दो व्यक्ति साथ काम करते हैं। इनमें एक तो कुएँ की मन पर खड़ा होकर चरस लेता है और दूसरा चरस खींचने वाले बैलों की जोट हाँकता है। इस दूसरे व्यक्ति को कीलिया वाले कहते हैं। इन दोनों का काम एक दूसरे के सहयोग से चलता है। जिस समय चरस ऊपर आता है उस पर कुएँ की मन पर खड़ा व्यक्ति बारे की दूसरी पंक्ति कह कर अपने साथी को सूचित करता है कि वह बैलों की बरत से बीच की कीली निकाल कर अलग कर दे जिससे रस्सी ढीली हो जाने पर वह चरस मन के ऊपर लेकर उलट दे। पहिली पंक्ति को वह उस समय कहता है जब चरस कुएँ के अंदर जल मरने के लिए छोड़ता है। ये गीत इस प्रकार दो-दो पंक्तियों की मुक्तक रचना के समान होते हैं जिसमें पहला पद जाने का व दूसरा कुएँ के मीतर से चरस आने का संकेत देने वाला होता है।

कुएँ के गीतों का विषय प्रायः भक्ति, मनोरंजन एवं विनोद होता है पर कभी-कभी इनमें व्यंग्य और उपालंभ भी स्थान पाते हैं।

#### मक्ति-भावना--

भाई राम था धणी का, लीए नाम ऊ ऊ ऊ हर भर के ल्या, उठा, राम, ऊ ऊ ऊ ले ले नाम हरी का तुम कैसे बार लाई हे तणे बरधों कूं छोड़ दे भाई

#### मनोरंजन एवं विनोद--

किलड़ी कू दे दे, लगी देर प्यारे रे है बनजारी कू झौली, हिये त्याग भाई रे कष्ट निवारण के लिए यह लोग ये गीत गाते हैं— कुओं के बारे

- (१) 'गुर गंगे, गुर बावरे, गुर देवन के देव गुर से चेला अन्त बड़ा, करें गुरु की सेवा'
- (२) ले राम का नाम, मेरी जोड़ी को दियो जोड़
- (३) 'भजन में मगन रहो, माला हर की फेरो'
- (४) जोड़ कै चला जा और जोड़ी को दियौ न ढाल
- (५) शिव जी महाराज की और पूजा लियो न कर
- (६) अर--मेरे भाई किलिये और ओही काछ : और ओही पिलियें
- (७) केला गढ़ के मग राजा की, घना द्वार : झूल रही जिसकी बेटी कँवर निहाल दे, आज बाग में झूल रही
- (८) राम का नाम ले भाई अरे बावलया कुए में गया डूब
- (९) किल्ली काढ़ बलद गोरे पै पानी लावेंगे राम
- (१०) कालू कुड़ंले में डूब मरा था भाई बोरी दी थी भार
- (११) दोनों बैल आवन दे भाई मेरा राजी हो गया रे राम

(१२) चीरे वाले नाद चला जा डांडा कैसी लादी रे बार
(१३) अरे मेरे दोनों बैल कुभाइ मोरी दिये रे खैंच
(१४) मेरा दाना ते जलनीर—भर भर लावेंगे नीर।
पैड़ (चक्कर) तेरी सुहाई रे भाई बिधये। (भइया बैल)
कधी पातर (वेश्या) नाचन आई रे—छोरी मेरा चालता चलो
पैड़ तेरी में गारा रे भाई बिधये (बैल)
कधी सावन बरसे सारा रे—छोरी मेरा...
साड़-सावन के खड़ड़ खाये रे भाइ-बिधये
वह बल कहाँ गवांये रे—छोरी मेरा...
कंडी आई भागो रे भाई बिधये, कधी बोवे बैल के भागोरे—छोरी मेरा...
कोठे ऊपर कोठरी है, उसमें काला नाग
काटे से तो बच गई रे, अपने पिया के भाग—छोरी...
काया की किश्ती बनी रे, माया की हुनियार
उठा भँवर गुंजार कै रै, नैया घेरी आय—छोरी...

बालगीत—बालगीतों का संबंध विशेषकर खेलों से है। खेलों के द्वारा वालक आदिम जीवन की अनुकरणात्मक झाँकी तो देते ही हैं साथ हो वह अपनी नैसर्गिक समृह प्रवृत्ति के उपयोग द्वारा, सामूहिक जीवन और पारस्परिक सहयोग का पाठ सीखते और जीवन को स्फूर्तिमय बनाते हैं। मडू-इडुवामें उठक-बैठक, दौड़-माग और मिड़न्त में वह मानव की किन्हीं पुरातन कियाओं की आवृत्ति करने व कृषक जीवन के लिए अपने को सम्ध्यंवान् बनाते हैं। राम्लीका के पात्रों की मूमिका में काम करते हुए वह स्थ्यं को सचमुच वहीं सब पात्र मान कर अपने चरित्र का उत्थान करते हैं और खेल का आरंग करते समय नाम बता कर अलग-अलग आकर तथा पैसा उछाल कर विभिन्न प्रकार से साथियों का चयन करने में वह निर्णय की सुक्षम किया को मूर्तरूप करते हैं।

राम बढाये सब बढे, बल कर बढा न कोय

बल करके रावण बढा, छिन में दिये खोय-छोरी ...

गंग जमन की रेती रे. अरे ईखा बिना क्या खेती रे-छोरी मेरा.

खेल में गीत के स्वर, वालकों में आत्म दृइता और अनुशासन उत्पन्न करते हैं। माषा की मंत्रशक्ति का यह विश्वस्तम उदाहरण है।

बालगीतों के विषय, जीवन से मिन्न और असंबद्ध नहीं होते। खेल भी जीवन से मिन्न नहीं होते जीवन वास्तव में खेल ही है। खेल उत्तरदायित्यहीन जीवन है अंगर जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण खेल। बाल-खेल, जीवन का अनुकरण करते हैं और गंत, जीवन की भावनाओं का अनुगमन। किन्तु अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज होने के कारण उनमें व्याख्या और विस्तार का अभाव अवश्य होता है। जब बच्चे विवाह का खेल खेलते हैं तो कोई नाई, कोई दुल्हा और कोई पंडित बन कर वेदों के मंत्रोच्चारण की नकल इस प्रकार करते हैं—'अड़म गड़म धर टका'।

इसमें पंडितों का अनुकरण तो मिलता ही है साथ ही साथ उसकी परम्परा की ओर उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है। बाल-शिक्षण में इन खेलो का बहुत महत्व है। खेल न केवल शरीर मात्र के विकास में सहायक होता है, अपितु वह जीवन की बहुमुखी संवर्द्धना में भी सहायक होता है। जीवन में आगे जाकर जो कुछ करना होता है, बालक वह सब कुछ खेल-खेल में ही सीख लेता है।

खेलों में प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि इनमें लड़िकया माँ का अनुकरण करती हैं ओर लड़िक बाप का। इनमें जीवन के गंभीर कार्यों का भी विनोदात्मक अनुकरण मिलता है जो बहुत सफल और सजीव चित्रण होता है। मानव के पूर्ण जीवन का इन खेलों में व्योरा रहता है। इनमें गीतों की भाषा के विकास के अनुकरण का चमत्कार भी दिखाया जाता है। यह अदृश्य के संबंध में निश्चयता और निर्णय को प्रोत्साहन देने वाले हैं।

यह चरित्र के उत्थान में सहायक होते हैं तथा इनके द्वारा समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक संबंधों की सदा परम्परा बनी रही है।

खेल का आरंभ करने से पहले सबको इकट्ठा करने के लिए बालक आपस में चिल्लाते हैं।

## अदलक अदलक, चम्पा फूल जुआरी जिसकी माँ बालक ना भेज्जे, उसकी माँ चमारी

चमारो से उनका तात्पर्य केवल अस्पृथ्य और तिरस्कृत से ही होता है। इसे सुनकर चाहे मां कितनो ही रोकती रह जाय किन्तु स्वामिमानी बाल-वृंद फिर घरों में नहीं रुक पाते ओर इस मंत्र के जादुइ प्रभाव के साथ खेल में खिचे चले आते हैं।

ऐसे ही खेल की समाप्ति पर कोई बालक कह उठता है—

## "मनुआ मरग्या, खेल बिगड़ ग्या"

बालगीतों को हम स्यूल रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं जिसका मुख्य कारण स्त्री और पुरुष के स्वभाव और कार्यों के प्रकृत विभाजन हैं। अतः कार्य और कीड़ा के समय वह अपने-अपने वर्ग में मिल कर रहने में ही प्रसन्न रहते हैं। इसी का अनुकरण बालकों में भी देखा जाता है। लड़के और लड़कियाँ पृथक् गुटों में ही खेलते हैं। इसके विपरीत यदि कभी किसी लड़की या लड़के ने दूसरे के समूह में मिल कर खेलने की हठ की तो तुरन्त ही नीचे दिये मंत्र द्वारा उते वहाँ से भगा दिया जाता है—

## लौंडियों में लौंडा खेलै मां बाँहण का नाड़ा खोल्ले

और लड़का कह देता है 'लड़कों में लड़की गूखानी'। सचमुच ही इसे मुनकर वह मुँह लटकाये सलज्ज माव से खिसक जाते हैं।

प्रायः माता-पिता बालकों को 'मीं' (वर्षा) में नहाने को व नालियों के गंदे पर्ति। में पैर डाउने के लिए मना किया करने हैं किन्तु जिस समय बालकों का विद्रोह स्वर गूँजता है तो सब दौड़ पड़ते हैं—

## "बरसो राम घड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाक्के से"

इसी प्रकार एक-एक, दो-दो, चार-चार पंक्ति के अनेकों गीत बाल-खेलों के साथ संबद्ध हैं।

#### दैनिक खेल--

इनके अन्तर्गत यह खेल आते हैं-

१--- म डू-डूडवा---जिसको कवड्डी भी कहते हैं।

२---पाँ पिट्टां

३—कच्छू गंगा

४---झोई-माई

५-कीलमकीड, कुल्हाड़ा

६—लीलीघोड़ी

७---बुढ़िया-बुढ़िया

८-अंघे की लकड़ी

९—चल, चल चमेली बाग में, आँख मिचीनी, चोर सिपाही, लक्खें लक्खें कौनलक्खें, गेंदतड़ी, खो, विष अमृत ।

१०-गुड़िया का खेल

ख—त्योहारों के खेल—साँझी, टेसू, चौपई-चोकड़ी (इसे डंडों से खला जाता है) ग—ऋतुओं के गीत—सावन, फागुन और कार्तिक आदि (गीत गाना भी मनो÷ रंजन का साघन है)

इनके अतिरिक्त 'चें में,' आटे-बाटे, बाबा बाबा आम दो-यह सब मनो-

रंजन के लिए ही होते हैं। इनमें बालकों की विचार-शक्ति को प्रोत्साहन के लिए पद्मबद्ध पहेलियाँ भी होती हैं।

> पीली पोखर, पीला अंडा, बता तो बता नहीं लगावें डंडा (कढ़ी-पकौड़ी)

इंघे खूंटा, उंघे खूंटा, गोरी गाय का दुद्धा मीठा (सिंघाड़ा)

इसके द्वारा बालकों की बुद्धि कुशाग्र होती है और उनके मस्तिष्क की कसरत होती है।

लड़िकयों के बाल-गीत—इन गीतों में भाई के प्यार का उल्लेख बड़े चाव और प्यार के साथ किया जाता है । इन गीतों में तैरती हुई अनुभूतियाँ हैं जिनमें बहिन के सुख-दुख साधारण और दैनिक जीवन से संबंधित तो हैं ही किन्तु मर्मस्पर्शी बहुत हैं। उस समय आज की तरह लड़िकयाँ ब्याह होने तक 'पिया' और 'सैंया' के गीत नहीं गाती थीं। वह अपने मैंके के स्नेह में रत रहती थीं।

लड़िकयों के खेलों में विशेष गुड़ियों का खेल है। नारी जीवन का अनुकरण विशेषकर गुड़िया के खेलों में मिलता है। गुड़ियों के माध्यम से वह स्त्री-जीवन के हर पहलू का अभिनय कर लेती हैं तथा इस प्रकार अपने को इस जीवन के उपयुक्त बना लेती हैं और वह कन्या, वधू, माँ, सभी रूप में अपने को रख कर उसी के अनुरूप आचरण करती हैं। गुड़्डा-गुड़ियों के विवाह के खेल से ही वह विवाह-संबंधी अपने सब रीति-रिवाज सूक्ष्म रूप से सीख लेती हैं। बालिकाओं के मन व परिस्थिति के यह बहुत ही अनुरूप है। इसमें यद्यपि लड़के भी भाग लेते हैं पर मुख्य अधिकार इसमें बालिकाओं का ही है। इस समय वह कुछ-कुछ विभिन्न समयों पर होनेवाले विवाह के गीतों को भी गाती हैं।

बालगीतों में छोटे-छोटे बालकों की जानकारी बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी रहती है और उनसे जानवरों के नाम भी सुविधापूर्वक लिए जा सकते हैं—

- शबीबी मेंढ़की री तूतो पानी में की रानी कौआ तेरा भाई भतीजा चील तेरी देवरानी बगुला तेरा छोटा देवर तूकहाँ की रानी
- २. मुन सुन सली पंछी का ब्याह था बगुला बराती आये, जुगनू मशाल लाये

डोर तो खूब बोले, डोमनी बारात गाये पोदना करे सताई, बुलबुल करे लड़ाई जूंही बिल्ली आई—सारी सभा भगाई

यह जानवरों के संबंघ में है। इसी प्रकार एक गीत उदाहरण के लिए यहाँ दिनों के संबंघ में दिया जा रहा है—

> बृहस्पत मेरी दाई, शुक्र की खबर लाई शुक्र मेरा भइया, मैं खेल्लूं घम्मक घैया सनीचर मेरा नाना, मुझे कान पकड़ बुलवाना

कुमारी कन्यायों के सावन के गीत भी उन्हीं के अनुरूप होते हैं। सावन के आते ही उमड़ते बादलों के साय बालिकाओं का कोमल स्वर झूले की पैंगों के सहारे गा उठता है। इन गीतों के वर्ण्य-विषय में भाई के प्रति बहनों का स्नेहाई व सद्भावना विशेष दृष्टिगत होती है और बहिन के प्रति माई का अनुल स्नेह तथा बलिदान की तत्परता मिलती है।

यह वर्णनात्मक और संवादात्मक होते हैं। इनमें स्वल्प शब्दों में बाल-मनुहार तथा सहायतापूर्ण व्यवहार का बहुत सुंदर अंकन रहता है। बालकों के नन्हें हृदय में छोटी-छोटी बातों से हर्ष और शोक की लहर उत्पन्न हो जाया करती है और वह अपनी उन मावनाओं को अपने विशिष्ट ढंग से ही व्यक्त कर देते हैं।

सावन में प्रकृति प्रेम को प्रकट करने वाला एक गीत इस प्रकार है—
चक्की तले मैंने घनिया बोया हाँ सखी घनिया बोया
घनिये के दो किल्ले फूटे, हाँ सहेली किल्ले फूटे
किल्लों की मैंने गऊ चराई, हाँ सहेली गऊ चराई
गऊओं ने मुझे दुद्धा दीया, हाँ सहेली...
दुद्धे की मैं खीर पकाई, हाँ सहेली...
खीर पका मैंने बीरन जिमाये, हाँ सहेली...
बीरन ने मुझे चुंदड़ी उढ़ाई, हाँ सहेली...
चंदरी मेरी झमके, सास मेरी चमके'

इन गीतों में माई-बहिन के प्रेम का वर्णन होता है और इन गीतों के द्वारा ही वह जीवन को सफल बनाने से संबंधित सभी पाठ पढ़ लेती हैं—अपने छोटे माइयों पर मातृवत् स्नेह करती पायी जाती हैं और इसी बल तथा पूँजी को लेकर वह ससुराल जाती हैं— सावन सूना भैया बिन हो गया जी किस्कूं बनाऊँ लपझप पूरियाँ जी किसकूं राधूं रस खीर—सावन सूना

लड़िकयों के खेल संबंधी गीतों में ही साँझी के गीत भी आ जाते हैं। साँझी धार्मिक उत्सव भी है और छोटी बालिकाओं के लिए तो यह खेल ही के समान है। इस समय जब वह संध्या को आरती करती हैं तब भी वह भाई को याद करना नहीं मूलतीं—

गोरी री गोरी साँझी माई गोरी आरता का थाल चमेली का डोरा गोरा री गोरा मुन्ना भाई गोरा

इस प्रकार वह सब भाइयों का नाम लेकर उन्हें गोरा बताती हैं। रुड़कों कें खेल संबंधी गीत

देसू के गीत—शारदीय नवरात्र के दिनों में सायंकाल के समय बालकों के समूह, तीन सरकंडों के आड़े बाँघ कर तथा उनके बीच में सरसों के तेल का एक जलता दीपक और एक सरकंड के सिरे पर मिट्टी का खिलौना सदृश मानव शीश रख कर कुछ अपनी रचनाओं का पाठ करते घर-घर माँगते हुए घूमते हैं, इसे टेसू माँगना कहते हैं। माँगते समय वह यह दोहा कहते हैं—

"मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को माँगे दही बड़ा"

लोक-व्यवहार में टेसू शब्द प्रायः मूर्ज तथा मोले व्यक्ति का संबोधन ही होता है। टेसू (पलाश) का फूल अग्नि के समान लोहित वर्ण का होता है। इसी प्रकार बबरीक का शीश भी प्रतीत हुआ होगा। अतः टेसू बबरीक का प्रतीक हो गया। बबरीक, कृष्ण द्वारा छला गया था इसलिए इस मूर्खता की स्मृति के आधार पर टेसू मूर्ख व्यक्ति कहा गया। इन गीतों जो इस प्रकार है— में हमें संत बानी की उलटवासियों का एक बालरूप दिखायी देता है,

कबूतर यार था मेरा, गया था दूर के घेरे फंसा था जाल के फंदे, कि टूटी आम की डाली पिलंग के चार पाये थे कि रोया बाग्र का माली फिरस्ते लेने आये थे

चलो महामारी समझ के। कंकड़ कुइयाँ सीतल पानी नौ मन भंग उसी में छानी चल बे चट्टे, भर ला लोट्टे, पी पी भंग उड़ायें सोट्टे

### इस लौंड्डे को चढ़ी तरंगी, पीके भंग बन गया भंगी उल्टी गाड़ी उल्टी खाट, ये देखो बिजली के ठाट

इसी प्रकार अन्य गीत भी प्रचिलत हैं। रचना की दृष्टि से टेसू को मुक्तक कहा जाता है। अनेक गीत सामयिक घटनाओं से संबंधित भी होते हैं।

एक त्यौहार 'डंडा चौथ' होता है। वैसे तो जीवन के प्रत्येक अंग पर ही 'चौपाई' कही जाती है किन्तु यह अवसर चपल वालकों के आमोद-प्रमोद का होने के कारण इनमें अधिकांशतः या तो प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं से संबंधित चौपाई होती है या फिर हास-व्यंग्य अथवा सम-सामयिक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है—

आया वसन्तक सुनो सुजान बिना पढ़ा नर पशु समान मिलके चहै देय आसीस, बेटा होंगे नौ नौ बीस

वसंतपंचमी के दिन से मेरठ में होली रखी जाती है, बच्चे द्वार पर जाते हैं-

होली मांगे ऊपले, दिवाली मांगे तेल वसन्त मांगे गुड़-चून, पाव ऊपर सेर होली आई है गजरमत खाय कै यो तो जायेगी नगर पिटवाये कै

#### सांझी के गीत

## चैतरों पूतरों नौ नौरता साँझी के सोलह कनागत पितरों के

चैत में लगाकर सातवें महीने अर्थात् क्वार के मान में नी दिन सांझी के होने हैं।

आश्वित शुक्ल प्रतिपदा को घर के भीतर अथवा मुख्य द्वार के पादव में खूब लंबी चीड़ी जगह मिट्टी से लीप कर दीवार के ऊर गोवर की एक नारी की आकृति वनाई जाती है और उसे मिट्टी के खड़िया व पेवड़ी के रंगों से रंगकर बनाये क्पहले व सुनहरी आमूपणों से खूब सजाते हैं। यही सोझी है, जिसके साय दायें-वाएँ बहुत सी चित्रकारी की जाती है। सोझी के दाहिने हाथ ऊर की ओर चिड़ियों का वाग्र बनाया जाता है जिसमें बीस चिड़िये होती हैं, जिनमें दो डोम-डोमनियाँ और शेप दो बामन-वामनी बनाते हैं। वाई ओर ऊर एक मोर

और नीचे लंकड 'सांजां' का चित्र रहता है। सांझी देवी है—सांझी की आरती का गीत इस प्रकार है—

> उठ मेरी गबरजाँ पाठ करो हम आए तेरे पूजन को

नवरात्रियों में दुर्गापूजा होती है। इससे सिद्ध होता है कि सांझी सप्त मातृकाओं में से ही एक है जिसको कौमारी अथवा गौरी कहा जाता है। सांझी छड़िकयों का त्यौहार है। वही इसकी मुख्य उपासिका हैं। सांझी की आरती केवल कन्यायें ही करती हैं, यों पूजते उसे सभी हैं। सांझी शब्द की उत्पत्ति खोजने पर दो शब्द मिलते हैं—एक संज और दूसरा संज:। पहले शब्द का हे अर्थ चिपकाना और दूसरे का शिव। सांझी दीवार पर चौकोर लीप कर गोबर से लगायी जाती है। इसलिए हो सकता है कि संज: शब्द से ही स्त्रीलिंग संजा और हिन्दी सांझी अथवा सांजी शब्द पड़ा। कहते हैं कि सांझी वर्ष भर में केवल नौ दिन के लिए अपने घर आती है, वाकी सब दिन तो ससुराल ही में रहती है। सांझी अपने भइया (लंकड़) के संग आती है। इसी मान्यता के कारण लोक में इनको बहिन-भाई के रूप में देखा गया और सांझी के त्यौहार का संबंध इनसे कर दिया है। सांझी के अनेक गीतों में बहिन-भाई की स्नेहभावना का चित्रण हुआ है—

माँ, भइया किथै ब्याहा झब्कना वो तो, खट्टे डोल्ले ब्याहा, झबुकना मां बडअड कैसी आई झब्कना २- साँझी री माँगे यो हरा हरा गोबर कहाँ सै लाऊँ साँझी हरा हरा गोबर मेरा री बीरा यों लहन्ड़े में बैठा वही से लाऊँ... साँझी री माँगें थतेस्सर की बेसर कहाँ से लाऊँ साँझी थनेस्सर की बेसर मेरा री, बीरा थनेस्सर में बैठा वहीं से लाऊं थनेसर की बेसर ले मेरी साँझी थनेसर की बेसर साँझी री माँग यों अदलस कहाँ से लाऊँ--साँझी अदलस... मेरा री बीरा बनजारी में बैठा वहीं ये से लाऊं 'अदलस' साँझी री मार्गे यों हरा हरा चुड़ला कहाँ से लाऊँ... मेरा री बीरा सुनारो में बैट्ठा वहीं से ल्याऊँ साँझी हरा हरा चड़ला

मेरी साँझी ले हरा हरा चुड़ला साँझी री मार्गे यों पानीपत का बिछवा. कहाँ से लाऊँ साँझी पानीपत का बिछ्या मेरा री बीरा पानीपत में बैठा, वहीं से लाऊँ साँझी ... ले मेरी साँझी-पानीयत का बिछवा. साँझी री मार्गे ये भड़कन जूता, कहाँ से लाऊँ... मेरा री--बीरा चमारों के बैठा वहीं से लाऊं भड़कन जुता साँझी री माँग यो छाज भर गहना, ले मेरी साँझी-- मु छाज भर गहना ३- चाब दे री चाब दे कुसम की माँ चाब दें तू सन्ने की माँ चाब दे तू सोम की माँ चाब दें, तू आशा की माँ चाब दे तू तु अरुण की मां चाब दे तेरी पाँचों जीवें चाब दें कड़वी कचरी, कड़वा तेल, बिधयो पाँचों थारी बेल जाग साँझ जाग, तेरी पटि ट्यों सुहाग तेरे माथ लगै भाग जाग साँझी जाग

सांझी रखने के अनन्तर नौ दिन तक लगातर लड़िकयाँ संघ्या समय थाली में तेल का दीपक रख कर उससे सांझी का आरती करती हैं और उसके बाद उसे खील बताशों का भोग लगाती हैं—

साँझी का आरता
आरता री आरता, साँझी माई आरता
सजे तेरा आरता
काहेका दिवला काहे की बाती
साँझी री क्या ओढ़ेंगी, क्या पहरेंगी
मिसरू पहरूँगी, स्यालू ओढ़ेंगी
सोने की माँग भराऊँ
धन्न की साँझी, तेरे माथे लगा भाग
तेरी पेली पटिया सदा हो सुहाग
उठ मेरी गबरजा, पाठ करो
हम आये तेरे पूजन को

पूज पुजन्ती का फल पाये भइया भतीजे गोद खिलाये भैया हैं मेरे पाँच पचीस

उक्त गीत में देवी का स्तवन, गुणगान तथा वर-याचना के तीनों अंग वर्तमान हैं। देवी आदिशक्ति है, जिससे गायिका प्रार्थना करती है कि उसके माई का कल्याण हो तथा उसकी वंशबेल बढ़े । मातृस्नेह के यह भाव सुंदर हैं—

गोरा रि गोरा साँझी का मैया गोरा म्हारे मुन्नू गोरा, म्हारे चुन्नू गोरा गोरों के बाल झमेल्ले रिमेल्ले उज्जेले से बरतों वाले बीर हमारे

चेतरो पेतरों नौ नीरता साँझी के सोल्ह कनागत पितरौ के उठ मेरी साँझी खोल किवाड़ पूजन आये तेरे बार पूज पूजाप्पा क्या होगा ? भाई भतीज्जे सब पर-वार भाई हैं मेरे नौ, दस, बीस भतीजे मेरे पाँच पचीस

देवी की 'कामना' का परिणाम संपूर्ण सम्पन्न परिवार है। जाति-रक्षा से परिपूर्ण मानव-मन अनादि काल से समूह की, शुभ की, सुरक्षा के लिए देवार्चना करता आया है।

सांझी की आरती करने और उसके सामने बैठ कर गीत गा लेने के बाद लड़िक्याँ बेल-बूटे के आकार की अनेक छेदवाली हाँडिया के भीतर एक दीपक रख कर टोलियों में अड़ोस-पड़ोस में सांझी माँगने जाती हैं। इस समय भी वह सांझी के गीत गाती हैं जो ननद और भौजाई की पारस्परिक ईर्प्या-स्पर्धा के भावों से संबंध रखते हैं। इन गीतों में मनोरंजन का तत्व है।

सांझी के गीत-

हल्दी गाँठ गंठीली भइया बहू ऊ हठीली माँगे सोन्ने का बिन्दा बिन्दा बैठ गढ़इयो उप्पर मोरनी बछइयो तले फूंगरू लटकाइयो ऊ तो मुं मसकोड़े उस्का मुंगड़ियो मूँह तोड़े

माई वहन से संबंधित हास्य-गीत-

भइया रे तू बहण बुलाय तेरा कुच्छ ना माँगती माँगू तिहल पचास आँगी ओन्ने डेढ़ सौ गाड़ी भर के बोझ्झा का हरी हरी मूंग दिसावरी भेंसा मेंकी झोट्टीला र गायों में की ओसरला उ तले बछहवा चोंखती भइया, तू बहण बुला

लड़की के भाग्य का जो घन होता है, उसे पहुँच जाता है। उसे कोई देने का वृधा दंभ क्यों करे—ऐसा भाग्यवादी हिन्दुओं का विचार है। इसीसे 'मान घ्यानी' कोई लेने-देने से 'अलसाता' नहीं। लड़की के भाग का जो निकल जाये वही अच्छा है। वैसे भी पैसा हाथ का मैल है।

सास के अत्याचारों का वर्णन-

भैया रे मुन्नी का दै लड़िहार पानी पिला दे री बहन तिसाये जाँय नेज्जू टूटी रे गड़वा गया पताल सास बुरी है रे दै भैया की गाली भैयों की गाली मत खड़यो री गडुए बिसाऊँ सौ साठ

१. दहेज।

२. स्वस्थ मैंस जो एक-दो बार ही ब्याई हो।

३. ५६ली बार की व्याई गाय।

जाग साँझी जाग तेरा बिणये सुहाग दिल्ली सहर तैं ब्याहण आये मर लियाड़ी गेहणों ल्याए अणक मणक का जुता लाये हात्थ रचायण मेंहदा ल्याए जाग साँझी जाग

सांझी सिलाने की किया दशहरा पूजने के बाद की जाती है। सांझी दीवार पर से उतार कर लड़िकयों की टोली गीत गाती हुई किसी पोलर या ताल पर जाकर उसे एक शर्वत तथा दूसरी खीलों की कुल्हिया के साथ 'सिला' आती है। साथ में थोड़े बताशे व खील भर के ले जाई जाती है, जिनको वह सांझी 'सिलाने' के उपरान्त आपस में वहीं बाँट लेती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सांझी का संबंध रावण-राम युद्ध के समय श्रीराम द्वारा की गयी शक्ति पूजा से है। राम के रावण पर विजयी होने के लिए राम के साथ-साथ अनेकों ऋषियों ने भी शक्ति की पूजा की थी और व्रत लिया था कि रावण की पराजय के पश्चात् ही वह अपनी पूजा समाप्त करेंगे। यह सांझी की पूजा उसी काल से लोक-प्रचलित हो गयी, मानो यह तम के ऊपर सत् के विजयी होने के लिए किया जानेवाला अनुष्ठान है। सांझी खिलाने जाते समय यह मजन गाते हैं—

कहीं मिल जायें राम चरन लेती मैं तो बाग्रों गई, राम वहाँ भी ना मिले मालन से बूझ खबर लेतीं, गई मैं तो तालों... इसी प्रकार ताल, कुआँ, महलों आदि का नाम लेते हैं। खड़ीबोली के लोकगीतों में समाज

भारतीय समाज-शास्त्र, प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता। आधुनिक युग में समाज-शास्त्र को जो नया रूप दिया जा रहा है उसका भारत में सर्वथा अभाव है। भारतीय समाज के चित्र किसी समाज-शास्त्र में तो नहीं मिलते परन्तु सब परम्पराएँ, विश्वास, जीवन के आधारभूत सिद्धान्त तथा उनका जीवन-दर्शन लोकजीवन में निहित है, यही यदा-कदा लोकगीतों में अभिव्यक्त होता है। इनमें जीवन के सुख-दुख, प्रेम-घृणा, ईप्या-द्वेप, कटुना-मधुरता, आलोचना तथा प्रशंसा सब कुछ निहित रहने हैं।

खड़ीवोली हा लोकगीत, दिन प्रतिदिन के जीवन की गीतात्मक अभिव्यक्ति है। इनमें जीवन के बहुरंगे चित्र अंकित किये गये हैं। इनका मूल ध्येय मनोरंजन है किन्तु यह जीवन में बहुत गहरी अन्तं दृष्टि के द्योतक हैं। यह जीवन के विविध अंग और स्तरों को स्पर्श करते हैं तथा हर देश व काल में उसका यथातध्य चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं। इन गीतों में कदाचित् ही कोई ऐसा हो जिसमें जीवन को आलोचनात्मक दृष्टि से न देखा गया हो। समाज की प्रत्येक गतिविधि के साथ इन गीतों का संबंध है। प्रमाती से शाम तक व्यक्ति के दैनिक आचारों से लेकर उसके समष्टिगत जीवन के समस्त व्यवहारों का व्यौरा इनमें समाया हुआ है। साधारण से साधारण विषय से लेकर जीवन की गहन समस्याओं और छोटी-बड़ी समी घटनाओं का लेखा इनमें वर्तमान है। हमारे धार्मिक विश्वासों के मूल पूजा-पाठ की विधियों का ढंग तथा आचरण और जीवन में होने वाले अनेक अनुष्टान इन गीतों में विणत हैं।

गीतों में वर्णित संस्कारों और लोकाचारों के अतिरिक्त बहुत-सी प्रचलित प्रथाओं और घारणाओं के भी उल्लेख मिलते हैं।

लोकगीतों में हम लोक जीवन के हर पहलू का सजीव स्वामाविक चित्रण पाते हैं। गृहस्थ्य जीवन का चित्रण सास-बहू, ननद-भावज व सपत्नी के अप्रिय संबंघों का तथा भाई-बहनों, पित-पत्नी, माता-पुत्री, पिता-पुत्र के प्रिय संबंघों का अपने में पूर्ण उल्लेख मिलता है। समाज में किस प्रकार प्रिय व अप्रिय संबंघों से स्वभाव व संस्कार बनते-बिगड़ते हैं और प्रिय व अप्रिय संपर्क व वातावरण जीवन को सुखी व दुखी बनाने में सहायक होता है। विशेषतः नारी जीवन की तो सम्पूर्ण व्याख्या ही इनमें मिलती है। इन गीतों में जिस सभ्यता-संस्कृति, आचार-विचार, एवं रीति-रिवाजों का उल्लेख मिलता है वह अक्षरशः सत्य होता है। उसमें असत्यता, अतिरंजना तथा अस्वाभाविकता का तो कहीं स्थान भी नहीं होता। इन गीतों में न कला है न भाषा-सौष्ठव और न गीतकारों ने इनकी रचना बंद कमरों में ही की है। ये गीत तपते सूर्य के नीचे खेतों में काम करते हुए, लोक मानव ने गाया है। चूल्हे पर कसार भूनती तथा दीपक जलाती नारी ने गुनगुनाये हैं, जिस समय अन्तर को जो भी स्पर्श कर गया तुरन्त वही भाव बोलचाल की भाषा में गीत बन कर फूट पड़ा।

हर प्रान्त के गीतों में उस प्रदेश की संस्कृति व सम्यता झाँकती रहती है। उससे बिना प्रभावित हुए उनका निर्माण होना संभव नहीं। यहाँ इन गीतों के द्वारा खड़ीबोली प्रदेश के जीवन के रीति-रिवाजों का तथा उनके समाज का सच्चा स्वरूप भी देखने को मिलता है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के होते हुए भी इसमें मारतीय संस्कृति के अनुकरणीय अथवा आदर्शात्मक उल्लेख भी हैं। परम्परा से चली आती हुई प्रथाएँ स्वभाव बन जाती हैं, इस सत्य का लोकजीवन में तथा लोकगीतों में ही दर्शन होता है।

यहाँ पर सर्वप्रथम हम समाज में जन्म से अंत तक नारी की वास्तविक स्थिति पर विचार करेंगे।

हिन्दू समाज में पुत्रजन्म एक बहुत ही हर्षोल्लास का क्षण होता है परंतु ठीक इसके विपरीत ही पुत्री-जन्म की स्थित होती है। उसके जन्म से ही विषाद का वातावरण छा जाता है। नारी के रूप में कन्या का जन्म आरम्भ से ही समस्या लेकर चलता है। समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है तथा उनके जीवन का क्या मूल्य आँका जाता है, यह कौन नहीं जानता। बहुत कम लोग नारी जीवन का उचित मूल्यांकन करते हैं। नारी, नर की पूर्णता ही नहीं उसकी जननी भी है। सर्वप्रथम पुत्री के जन्म में हर्षोल्लास मनाने का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता वरन् इसके विपरीत उसका जन्म तो एक प्रकार की 'डिग्नी' समझा जाता है और प्रायः उसकी उपमा 'अंघेरी रात' से दी जाती है। जिसका जन्म ही निराशा और शोक की संघ्या में होता है, उसके भविष्य के उज्ज्वल होने की कैसे आशा की जा सकती है। कन्या से संबंधित तो कई कहावतें भी बन गयी हैं। एक नहीं दो मात्राएँ, नर से मारी नारी, मले ही वह अपने घर की लक्ष्मी हो पर माँ-वाप के यहाँ उसकी कैसी बिडवना है, इसकी अनुमृति होती है जब हम सुनते हैं—'मगवान दूरमन को भी ''बेटी

न दें"। विटिया ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है अभिमावक चिन्तित हो उठते हैं और वह चिन्ता समाप्त होती है विवाह के वाद। इसका कन्या के मन पर, उसके शारीरिक व मानसिक विकास पर, दूपित प्रभाव पड़ता है तथा उसका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। अगर उसे समाज की यह उपेक्षा जीवन के प्रथम चरण में ही न मिले तो वह कितनी उन्नति कर सकती है, उदाहरण के लिए वर्नमान समाज की शिक्षित कन्या को देखा जा सकता है जिसका कि पालन-पोषण लड़कों के समान ही होता है, उनमें आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान आदि की मावनाएँ मिलनी हैं तथा उनके व्यक्तित्व का विकास मी स्वस्थ रूप में होता है। किन्तु इस के विगरीन लोकसमाज की प्रामीण कन्या अविक्षिता है उनके दृष्टिकोण सीमित हैं तथा स्टिंड इस हैं। कन्याओं का विवाह साधारणतः छोटी ही अवस्था में कर दिया जाता है। किसी कन्या का विवाह अगर किसी कारणवश छोटी ही उम्र में नहीं हो जाता तो लोग उँगली उठाते हैं—

"ओड कंवारी फिरै बाप कै, क्या तेरा बाबल टोट्टे में पेंहर के माँ फिरै घुमरी....."

इस प्रकार की बातों को सुनते-सुनते लड़कियाँ अपने जीवन को भार समझते लगती हैं और उनके कोमल हृदय में असमय ही विवाह की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वह भी घर के अन्य प्राणियों की माँति विवाह ही को जीवन का एक मात्र उद्देश्य समझती हैं—

> बारा बरस की मैं हुई री अबलों ना मेरा व्याह करा दिल्ली भी ढूंढी अर आगरा भी ढूंढा, कहीं ना पाये भरतार पक्का मदरसा उसका रे जिसमें पढ़ें भरतार

यहाँ लड़की अनुभव करती है कि उसके विवाह में देरी हो रही है जिसके लिए वह माता-पिता को दोप देनी है। समाज की कुप्रथा और वाल-विवाह के विरोव में भी गीत मिलने हैं—

"छोटे से बलमा मोरे आँगना में गिल्ली खेलें"

तथा

रतन कटोरी घी जलै, अर चूल्है जलै कसार घुंघट में गोरी जलै, जिसके याणे भरतार

प्रायः अनमेल विवाहों का कारण लोभ ही होता है । लड़की काकिंग क शब्दों में कहती है—

> माया के लोभी बापणे, बुड्डे को व्याहा दई रे बुड्डा तो चला नौकरी मैं केल्लो रह गई रे

एक स्थान पर वृद्ध से विवाह हो जाने पर एक रूपर्गावता लड़की अपने माता-पिता को दोष देते हुए कहती है—

माता पिता मेरे चूक गये, आँख मींच साही की चूर चूर कर दिया नूर मेरा, बुड्ढे के संग व्याही

विवाह के पहले उसका क्षेत्र घर ही में होता है । वह प्रायः अशिक्षित होती है और स्कूल-कालेज में पढ़ने न भेज कर अपने घर में ही दादी-माँ उन्हें गृह-कार्यों में निपुण कर देती है। इन्हें घर में रह कर भी कार्य करने की तथा सामाजिक जीवन विताने की शिक्षा मिलती है । उनका मन विवाहित जीवन व गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता है तथा उनको आदर्श-सहिष्णु कर्तव्यमय तथा त्यागमय जीवन विताने के ही उपदेश मिलते हैं । माँ कहती है—

"तू कहना मेरा मान लाड्डो, चाल्ली को अपणी सिभाल मेरी लाड्डो" तथा

सासरे के जाणा वेट्वे हाथ दिये का खाणा होगा हो री री घूंघट में दुख रोणा है रे बोट्बो सासरे के जाणा है

विवाह के पश्चात् गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने पर वह पित की सहर्धामणी होती है, अतः उसको भी नियमानुसार कर्त्तं व्यधमं और पुरुष के समान ही आदर और सम्मान प्राप्त होना चाहिये । परन्तु व्यावहारिक जीवन में ऐसी बात नहीं पायी जाती । लोकगीतों में प्रेम-पद्धित के प्रकरण में यह मिलता है कि किस प्रकार लोकगीतों में विणत प्रेम एकपक्षीय है । जहाँ स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति अगाध प्रेम है, वहाँ पुरुष के मानस में एक बिन्दु भी नहीं । इसी प्रकार के चित्रण समाज में स्त्री के गिरे हुए स्थान के भी द्योतक हैं । इन गीतों द्वारा पुरुष का पूरा अधिकार स्त्री पर दृष्टिगत होता है ।

नारी आजन्म पराश्रित रहती है इस कारण उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं होता, समाज के द्वारा उसके हृदय में ऐसे माव स्थान कर लेते हैं जिससे वह एक बार मी विद्रोह न कर सके। वह विवाह के समय अपने पिता से कहती है—

काहे को व्याही बिदेस रे लक्खी बाबल मेरे हम तो रे बावल तेरे खूंटे की गइया जित बाँधो बंध जाये भइयों को दीन्हें महल दुमहले तो हमको दियो परदेस रे

इन पंक्तियों में कन्या की परम्परागत परवशता का अभास मिलता है। उनका कोई निजी अस्तित्व नहीं, वह स्वयं ही अपने को लखपती बाप की खूंटे की गइया समझती है, जिसका अस्तित्व उसके पालक की इच्छा पर निर्भर है। इस गीत में नारी की विद्रोहात्मक घ्विन मिलती है जो दबी आवाज में विद्रोह कर रही है कि उसके भाइयों को तो महल-दुमहले दिये गये हैं और उसे परदेस दिया गया है, उसे भी क्यों नहीं निकट रक्खा गया।

गार्ह्नध्य-जीवन में प्रवेश करने पर भी वह सदैव मुखमय सिद्ध नहीं होता और उसे शाश्वत पारिवारिक ईर्प्या-द्वपों का कान्य पड़ता है। सम्मिलित परिवारों में पारस्परिक स्नेह और विरोध पाया जाता है। उनका मनोकैजानिक चित्रण मिलता है, बहू कहती है—

घर ससुरा लड़, घर सासड़ लड़े घर बालम लड़े, मेरी कदर घटी पास पैसा हो तो जहर खा मलें आँगन में कुंआ हो तो डूब मलें

रात दिन के इसी क्लेश में छुटकारा पाने के लिए वह अंत में संयुक्त परिवार से मुक्त होना चाहती है तथा अपने सुग्वी स्वतंत्र परिवार की कल्पना करती है—— ''मैं न्यारी होऊँगी, मेरा न्यारी का करो इंतजाम।" अगर वह किसी प्रकार अशा रहने भी लगती है तो उस अभागिन का पित भी तो उस पर अध्याचार करता है कितनी विवशता है। ''पराई नार के पीछे पिया परदेश में छाये" इन गीतों में नारी के आर्थिक परतंत्रता का भी आभास मिलता है।

नारी की यातनाएँ अभी भी समाप्त नहीं होती हैं। अगर वह दुर्माग्य से बंध्या प्रमाणित होती है तो उसकी महाज में, विशेषतया स्त्री समाज में बहुत हो शोचनीय स्थिति हो जाती है। नारी का व्यक्तित्व सर्वप्रथम मातृत्व पद प्राप्त करके ही उभरता है, बंध्या होना समाज में स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और विडम्बना है। संसार में स्त्री का आदर पुत्रवती होने पर ही निर्भर है। एक यही अवसर होता है जब कि वह स्वयं ही अपने को महत्व देती है तथा अपने जीवन का उचित मृत्य आंकती है। जीवन में प्रथम बार ही इसी अवसर पर वह सौमाग्यवती समझी जाती है। इसके प्रमाण पुत्रोत्सव पर गाये जाने वाले गीतों में मिलते हैं—

"घन घन सावित्री की कोल, राग सुहाग भरी जिन्ने जाये विजय सिंह पूत"

इसके विपरीत पुत्रविहीना स्त्री को समाज में तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है और हर प्राणी उसकी उपेक्षा करता है, उसे अपराधित समझा जाता है और उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता । उसके दुख के साथ किसी को सहानुमूति नहीं होती और उसको व्यंग्य वाणों से समय-समय पर बींबा जाता है दिसकी पहिस्

दूसरा विवाह तक कर लेता है । लोकगीतों में बंध्या की स्थिति के दुःखों का बहुत ही कारुणिक वर्णन मिलता है। कभी-कभी तो स्त्री के त्याग की चरमसीमा दिखायी गयी है। जब वह अपने बंध्यापन से अवगत होती है तो पित को स्त्रयं सहर्ष पुनर्विवाह कर लेने का सुझाव देती है, यह हिन्दू नारी के चरित्र की विशेषता है। हिन्दू नारी के त्याग की सीमा इन लोकगीतों में ही दृष्टिगत होती है—

> बिण माँगे मोती मिलै माँगे मिलै न भीख बिण माँगे सच्चे झलकें बिण पुतर माता तरसै राजा जी तम करवा लो दूजा व्याह, सादी से मतणा नाट्टो जी

यद्यपिपत्नी के लिए इससे बढ़कर दुख दूसरा नहीं हो सकता कि उसके जीवित रहते सपत्नी आ जाय, कहते हैं— 'सौत बुरी कच्चे चून की' इन गीतों में करुणरस की प्रत्यक्ष घारा प्रवाहित होती है। नारी यहाँ स्वयं ही अपने पित को दूसरा. विवाह करने का सुझाव देती हुई मिलती है और कहती है—

> तम अपणा व्या करवा लो, साज्जण म्हारे मारो कटार दिल्ली से अंगन मंगवा लो सजण घुर जमण जल नीर हमको ठोंक जला दो साजण, घर हिरदै पै घीर बिण पुत्तर पटण फकीरी, बिण कंथा कैसी नार

पुत्र और पितिविहीन स्त्री को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है और उसका कारण आर्थिक ही होता है। 'बिण कंथा कैसी नार' यह मावना लोक समाज में बहुत प्रबल है। मारत के जन समाज में विध्वा का स्थान बहुत ही दयनीय है। पुरुष अनेक विवाह करने में स्वतंत्र था पर कन्या का, बाल-विध्वा होने पर भी दूसरा विवाह नहीं हो सकता था। स्त्री-विहीन पुरुष के लिए समाज का कोई नियंत्रण नहीं पर पितिविहीना नारी के लिए और विध्वा के लिए बहुत कठोर नियम बनाये गये हैं, उसकी आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है। लोकसमाज व हिन्दू समाज में विध्वा होना एक बहुत बड़ा अभिशाप समझा जाता है। इसके अतिरिक्त वह अशिक्षिता होने के कारण शेष जीवन भर आर्थिक स्थित से पराधीन हो जाती है। समाज में उसका स्थान उपेक्षणीय हो जाता है और विवाहादि मंगल कार्यों के अवसर पर तो वह अस्पर्श्य ही समझी जाती है। अनेक सामाजिक संबंधों के विषय में स्त्रियों के मनोभाव लोकगीतों में मिलते हैं।

पुरुष के स्वभाव की विशेषता है कि वे स्वयं चाहे कुछ भी करें लेकिन उनका शंकित हृदय स्त्री को किसी से भी बात करते नहीं देख सकता, वह उस पर अत्याचार करता है। उदाहरण के लिए— "नाड़ तेरी काट्टगाँ री गलियों में खड़ी बतराई...."

इन्हीं पारिवारिक झंझटों के कारण वह भाग्यवादी हो जाती है जिससे उसको कुछ शांति मिलती है—

> करमगती होके रहती है, भाग गती होके रहती है लिक्खे अंकूर विरमाके, मिटाये ना मिटें री बहना चिट्ठी हो तो बाँच भी दे, तेरा करम न बाँचा जा

सामाजिक संबंधों में हमें प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार के संबंधों का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है---माता-पुत्री, पिता-पुत्र, बहिन-भाई, सास-बह, ननद-भावज, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेयसी, बिरहिणी तथा सपत्नी। इनमें भारतीय आदर्शता, स्वामाविकता तथा मनोवैज्ञातिकता मिलती है। इससे संबंधित बहुत से सुंदर लोक-गीत मिलते हैं जो अवसर विशेष के होते हैं तथा इस प्रबंध में ही वर्गीकरण के अनु-सार दिये गये हैं। भाई बहन से संबंधित गीत, विवाह में मात के गीत, पूत्री के विवाह व बेटी की विदाई के अवसर के तथा सावन आदि के गीतों में सामाजिक मावनाओं का निर्दोप वर्णन मिलता है । रुचिकर संवंधों का उल्लेख जिनका लोकसमाज में अभाव नहीं है पर इसके विपरीत कुछ अरुचिकर संबंधों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें प्रमुख दो ही हैं--सास-बहु और ननद-भावज से संबंधित गीत । इन दोनों ही संबंधों का शास्वत झगड़ा है जिनका अध्ययन करने पर वहत से स्वाभाविक कारण मिल सकते हैं जिनमें से प्रमख कारण ये हैं कि सत्ताधारी प्रत-प्रस-माता की अधिकार शक्ति छिन्न-भिन्न हो जाती है। युवक पति, पत्नी से अधिक भावनाओं का साम्य अनुभव करता है तथा यदा-कदा अपनी माँ तथा बहिन से भी उपेक्षा कर जाता है। पत्नी भी पति का सहारा पाकर सास की घारणा के अनुसार नहीं रह जाती, यद्यपि प्रारम्भ में सब संबंधियों का आकर्षण केन्द्र भी बहु ही बन जाती है। नववय, कुमारी अवस्था में जिस अधिकार के स्वप्न देखा करती है और जब वह क्षण सम्मख आना है तो वह अपने अनेक अधिकारों को हस्तगत करने का प्रयत्न भी करती है। इसी कारण अन्य संवंधी सास, श्वसुर तथा ननद कृष्ट होने लगती है। ननद जानती है कि माँ, बेटी के प्रति अधिक सहृदय हो सकती है इसीलिए वह मी माँ के साथ भाभी का विरोध करती है। इस स्थिति में वह को वड़ी कठिनाई रहती है। पति की भी स्थिति विचित्र होती है। सास नन्द आदि का विरोध तो अपने पुत्र व भाई के दूसरे विवाह के करवाने तक की सीमा तक पहुँच जाता है।

लोकगीत, जीवन तक ही सीमित नहीं रहते, समाज तथा जाति संप्रदायों में . भी उनकी दृष्टि उतनी ही गहरी पहुँचती है । हम सांप्रदायिक झगड़ों को भी इस स्थान पर लेंगे जिसके अन्तर्गत लोकमानव का सांप्रदायिक तथा सामाजिक दृष्टि÷ कोण स्पष्ट हो जायगा। भारत विभाजन के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में होने वाले उपद्रव के समय का वर्णन लोककवि इस प्रकार करता है—

# गढ़ गंगा का हाल सुनाऊँ, चित देकर सुणना भाई जो कुछ मन्ने देखा भाला, उसको देऊँ सुणा

सार्वजनिक संकटों में मँहगी, कन्ट्रोल, युद्ध तथा महामारी का वर्णन भी इन गीतों में स्थान-स्थान पर मिलता है ।

लोकगीत, दुखमय अनुभूति के मार्मिक एवं मनोरंजक वर्णन है। मानों इनमें उन घटनाओं की अनुभूति करते हुए भी उसे हँस कर टाल देने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए मॅहगाई से संबंधित एक गीत इस प्रकार है——

## कैस्सा पड़ गया काल हमारा दिवालड़ा लिकड़ गया ढाई सेर के गोहूँ बिकै हैं छड़े ना फटकै जाँय हमारा दिवाल्ला—

नये-नये फैशन और चाल-ढाल पर बहुत गीत हैं जिनमें आधुनिकता का प्रमाव है। इनमें पुरानी पीढ़ी के परम्परावादी व्यक्तियों की, नये प्रकार के आचार-विचार पर बराबर टिप्पणी रहती है। नया-नया पानी का नल लगने पर किसी की इस प्रकार की उक्ति है—

## "पानी पियतु मेरा जिऊ घबराय फिरंगी नल मत गड़वाइयो"

इसी प्रकार अन्य आधुनिकता से संबंधित उक्तियाँ हैं जिनसे असंतोष ही प्रकट होता है, श्रम का मूल्य कम हो रहा है अर्थ का महत्व बढ़ गया है।

कांग्रेस का इस प्रदेश में बहुत बड़ा प्रमाव पड़ा। जनता के रहन-सहन, आचार-विचारों पर इसका अत्यधिक प्रमाव पड़ा। इनसे संबंधित अनेक गीतों की रचना लोककिवयों ने की जिसमें उनका शुद्ध स्वदेश-प्रेम प्रदर्शित होता है। कांग्रेस के समय में, जिस समय निर्दोष बालकों तक पर अंग्रेजों द्वारा गोलियाँ चलाई गयीं, उसका वर्णन भी उनके द्वारा यथातथ्य अपनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्रता के लिए जनता ने क्या-क्या त्याग नहीं किये । उस काल में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के लिए जो स्वप्न बनाये, वह स्वप्न साकार होना संभव न था और फिर जब उनके स्वप्नों के अनुरूप काम नहीं हुए, सुधार व सफलता उस मात्रा में न मिल सकी तो उनको असीम निराशा हुई और एक असंतोष की लहर उन सब के मन में उठी, जिसका प्रतिबम्ब उनके गीतों में प्रत्यक्ष दिशत होता है। स्वतंत्रता के बाद असंतोपी दल ने एक अपना संप्रदाय बना लिया । जो कम्यु-निस्ट थे उन्होंने कांग्रेस में अनास्था का प्रचार किया, असंतोप की भावना उत्पन्न की और जनता के मस्तिष्कों में विष भरा जिसका प्रतिविम्ब व स्पष्ट प्रभाव हमें जनता के इन सहज गीतों में मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण जनता को राजनीति के दाँव पेंच दिखा-कर उनमें अंघविश्वास के बीज बोये गये व कांग्रेस की बुराई दिखाकर उनको अपनी ओर आर्कापत किया गया । सुनहले स्वप्न दिखाकर अब उसके अपने स्वतंत्र विचार न होकर उसी के अनुरूप ढल गये । इन गीनों में स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तनों का भी उल्लेख मिलता है जिससे संबंधित गीत भी उपलब्ध हैं।

लोक समाज में घर्म, जीवन का अभिन्न अंग है, अतः सामाजिक समस्याओं से ही धार्मिक आन्दोलन उत्पन्न हुए, विशेषकर आर्यसमाज का। आर्यसमाज धार्मिक से अधिक सामाजिक आन्दोलन था जिसकी सामयिक आवश्यकता भी थी, अतः इससे संबंधित गीतों को भी दिया है। इस प्रदेश के जिलों में आर्यसमाज का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होता है।

आर्यसमाजी प्रचारकों के गीतों में वीररस और करण रस की प्रधानना है तथा व्यंग्य शैली प्रमुख है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुवार के लिए संकेत ओर जातीय बल बढ़ाने की आवश्यकता पर अधिक महत्व देने का काम इन्हीं का था। हिन्दुओं में इससे जातीय चेतना तो आई किन्तु पर्याप्त जातीय विद्वेष भी बढ़ा। प्रचार के लिए जन-मापा का आग्रह, क्षेत्र-क्षेत्र में अनुकूल उर्दू और हिन्दी शब्दों की प्रचुरता, लोकप्रचलित छंद, गीत, गजल, रसिया, लावनी, मल्हार, बारहमासा आदि का प्रयोग, लक्षण-व्यंजना से रहित सीघा अभिघा काव्य खंड का गुण दो टूक बात करना, आदि विशेषताओं का प्रभाव काव्य पर भी पड़ा है किन्तु इन्छे कारण उनकी मार्मिकता में कमी नहीं प्रतीत होती।

गीत, मानव हृदय को अपनी ओर आर्कापत करने तथा अपने अनुहार हालने में बहुत समर्थ होते हैं। इसी से हर प्रचारक, इन गीतों के माध्यम द्वारा ही अपने मत के अनुयायी बनाये। इन गीतों में आर्यसमाज की उपदेशकप्रकृति तथा मुवारवादी दृष्टिकोण का बहुत स्पष्ट चित्रण है।

लोकसमाज में नारी पर भी इसका कम प्रमाव नहीं पड़ा । एक गीत में आर्यसमाजी प्रमाव में आकर बंध्या-स्त्री प्रार्थना करती है । जिसका उदाहरण परिशिष्ट में है । इन्हीं गीतों के द्वारा पातिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी गयी है जिसका उदाहरण भी तत्संबंधी गीतों में मिलता है।

आर्यसमाज के प्रभाव से जनता की बोली में भी सुधार हुआ। शिक्षा के साथ-साथ उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ। आर्यसमाजी लोगों की सूक्ष्म दृष्टि से समाज की कोई भी कुरीति नहीं बची। उन्होंने न केवल उसके दोषों का वर्णन किया वरन् उनके समाधान के लिए भी सिक्य प्रयत्न किये जिनका प्रभाव जनता पर भी पड़ा और इस संबंध में गीत भी बन गये। इनमें बाल-विवाह, अनमेल विवाह तथा वेश्यागमन की कुप्रथा के उन्मूलन की प्रेरणा भी मिलती है।

धर्म-परिवर्तन के समय अपना सभी कुछ बदलना होता है, इसका यथातथ्य चित्रण भी इन गीतों में मिलता है। यह गीत मुसलमानों को चिढ़ाने का है जिसको कि हिन्दू गाते हैं।

अनमेल विवाह जिसके लिए प्रायः माता-पिता ही उत्तरदायी होते हैं—यह बहुत ही असफल विवाह सिद्ध होते है। एक स्त्री जिसका विवाह छोटी अवस्था के लड़के के साथ कर दिया गया है कहती है—

माँ बाप का क्या बिगड़ा, बालक को व्याह दई री
देवी जात देने को गाँठ जोड़े सा चाले री
ये हंसे गाँव के लोग कहैं माँ बेटा जावै री
कोठे ऊपर कोठड़ी ननदोई सौवै री
नन्द सोवै रहस में मैं विरह में रोऊँ री
एक दिन मेरे पास में सोया मूत कै भर दिया री
मैंने जो ललकारा वो तो फूट के रोया री
बिजली पड़ियो बभना पै औ मारियो नाई री
ऐसे बाप कसाई तुझै भी सरम न आई री
जो निरदैया भैया तैन्ने मार न डाली री

अनमेल विवाह से संबंधित गीत इस प्रकार है— छोटे से बालमा मुंदरी का नगीना रे बागों में जाऊँ तो वहाँ भी संग चलै एरी फुलड़ों में मचल गया री

इस प्रकार एक स्त्री जिसका विवाह वृद्ध से हुआ वह कहती है— बुड्ढे को बेचन भैना, मैं गई री दिल्ली के बजार बुड्ढे का भारी दुख था गबरू के उट्ठे नौ टके जी कोई बुड्ढे का भारी दुख था इसी प्रकार है-

#### "सिर पर गठरिया घास की कोई गोदी में हमारे बालमा"

हमारे हिन्दू समाज में विधवा का जीवन एक विउम्बता है। उसको समाज में और घर पर कहीं पर भी शान्ति नहीं मिलती, इसका गीतों में बहुत ही स्पष्ट और स्वाभाविक चित्रण मिलता है। नारी समाज तथा पुरुष समाज में वस्तुतः उसका क्या स्थान है और उसकी स्थिति से लाभ उठाने वाले व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी इन गीतों में दिखलाया गया है।

बहु विवाह की प्रथा और पुरुप की चंचलवृत्ति की ओर संकेत करने वाले गीत भी बहुत सुंदर मिलते हैं। वह कहती है—

> मेरी गोरी में ब्याह करवाय लूं तू खड़ी खड़ी रोबैगी हिन जायेंगे तेरे पिलंग पास धरती में तू सोबैगा मेरे पति तू ब्या करवाये ले में लाल खिलाऊँगी आयेगी मेरी माँ की जाई, मेरी कदर बढ़ावेगी पड़े हिन जाओ मेरे पिलंग पास, घरती में सो लूंगी।

स्त्री बंध्या है, वह दाम्पत्य सुख को भी वात्नल्य सुख के अनुमान पर त्यौछावर करती है ।

भारत में ईसाइयों का घर्म भी बहुत ही शीघ्रता से फैलाया गया । ईसाई धर्म के प्रचारक ईशू के गीतों में भारतीय शब्दों व विचारों के माघ्यम से ही प्रचार करते थे, यह ईसाइयों की एक नीति थी जिसका जनता पर आशातीत प्रभाव पड़ा। इन गीतों में भक्ति-माव भी पर्याप्त रहता है।

इन गीतों में ईसाई-धर्म के प्रचार पर विशेष महत्व दिया गया है। इनकी भाषा सरल तथा मिश्रित है जो अस्वामाविक भी प्रतीत होती है। लेकिन इन गीतों की लय बहुत अच्छी होती है। इसी से इसका खड़ीबोली प्रदेश में, वैसे तो हर जिले में मिश्रन्स हैं पर मेरठ जिले में सरधना विशेष प्रसिद्ध केन्द्र है। यहाँ का गिरिजाधर भी प्रसिद्ध है, अतः यहाँ जनता के हृदय में इनके प्रति आतंक भी है और श्रद्धा भी। इससे प्रभावित भी सबसे अधिक निम्नवर्ग की जातियाँ ही हैं।

इन सामाजिक गीतों में हमें निम्नलिखित वातों का व्यक्ति ओर समूह की विभिन्न मनोदशाओं और भावस्थितियों के चित्र मिलते हैं—

प्रथाओं, रूढ़ियों और कुरीतियों पर व्यंग्य, प्रेम, प्रृंगार वर्णन, विभिन्न जातियों में प्रचलित प्रथाओं के सांकेतिक विवरण, हर्पोल्लासमय जीवन की झांकियाँ तथा विवश, आधीन जीवन के चित्र, समाज की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का मूल्याँकन तथा कलात्मक अभिव्यक्ति भी इन गीतों में मिलती है।

लोकसमाज में आदर्श सतीत्व—लोकगीतों में स्त्रियों का चरित्र बड़ा ही निर्मल, विशुद्ध एवं पवित्र दिखलाया गया है। विषम परिस्थितियों में पड़ कर शिवतशाली कामुकों को चकमा देकर किस प्रकार स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा की, इसकी कथाएँ भारतीय इतिहास की अमर कहानियाँ हैं। सतीत्व की रक्षा के लिए स्त्रियों ने कौन-सा कठोर त्याग नहीं किया। सतीत्व का जो दिन्य आदर्श इन गीतों में चित्रित है, वह संसार में अद्वितीय महत्व रखता है। इसका स्पष्ट प्रमाण चन्द्रावल के गीत में मिलता है। किस प्रकार वह मुग़लों के चंगुल में फँस गयी थी और अंत में किसी भी युक्ति से न बचने पर वह आत्महत्या कर लेती हैं—

"बाल जलै जैसे खेस जलै जी हाड़ जलैं जैसे लाकड़ी जी"

लोकगीतों में जीवन के सभी पक्षों का बहुत विशद और बहुमूल्य लेखा है, विशेषतया लोकजीवन का और स्त्री-जीवन का ऐसा सहज सफल वर्णन किसी भी लोकसाहित्य में दुर्लभ है।

लोकगीतों में स्त्री-जीवन के बड़े ऊँचे आदर्श मिलते हैं। ऐसी स्त्रियों का प्रसंग गीतों में आता है जिन्होंने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा की । पातित्रत-धर्म का बड़ा ऊँचा आदर्श इन गीतों में मिलता है।

सती-प्रथा—प्राचीन काल में मारत में यह प्रथा प्रचलित थी। तब स्त्रियाँ अपने पितयों से सच्चे प्रेम के कारण और सच्ची पितव्रता होने के कारण स्वेच्छा से सती हो जाती थी। सती होते समय वह सौभाग्यवती स्त्री के सदृश्य अपना श्रृंगार कर अग्नि में प्रवेश करती थीं। इस प्रथा से संबंधित गीत बहुत कम उपलब्ध हैं।

दिव्य की प्रथा—प्राचीन काल में स्त्रियों के चिरत्र की पितत्रता की परीक्षा लेने के लिए उनकी अग्नि-परीक्षा ली जाती थी। हमारे समाज में सभी बंधन व पितत्रता की आवश्यकता स्त्री के लिए आवश्यक है, कारण कि नारी की रचना प्रमुने ही कुछ इस रूप में की है। इस प्रथा से संबंधित लोकगीत भी बहुत कम उपलब्ध हैं। सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख अवश्य कहीं-कहीं मिलता है।

लोकगीतों में हमारे समाज के विख्यात तथा कुविख्यात पारिवारिक संबंधों का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है जिनके द्वारा हिन्दू-समाज के पारिवारिक संगठन, संयुक्त परिवार, सामाजिक व्यवस्था तथा आचार-विचारों का पता चलता है और सामाजिक व सामयिक समस्याओं पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। समाज में प्रचिलत कुप्रथाओं का उल्लेख तो मिलता ही है जिनमें मुख्य हैं बाल-विवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह की प्रथा, दहेज प्रथा, शराव पीने की प्रथा, नारी समाज में विधवा तथा बंध्या की उपेक्षा। इनके अतिरिक्त कुछ सामयिक समस्याएँ भी होती हैं जिनमें राशन, युद्ध जाने के समय विदाई लेना आदि है। युद्ध में जाते समय पत्नी व माँ के उद्गार लोकगीतों में करणरस का संचार करते हैं—माँ कहती हैं—

दिल्ली मा भरती हो रह्यी
छांट लिये दो लाल
भर भर जिहाज चालते कर दिये
नौकरी जाया ना करते
पत्नी वहाँ की कल्पना से ही सिहर उठती है—

पलटण क मा भरती हो गये नणदी तेरे बीर उधर से धूप पड़े री, निच्वे तये जमीन बीच में फिरते होंगे री नणदी तेरे बीर

लोकगीतों में जन-जन का सुख-दुख मुखरित हो उठता है। गीतों के द्वारा हमें लोकसमाज से संबंधित सभी बातों का परिचय मिल जाता है।

खान-पान, रहन-सहनः खड़ीबोली प्रदेश के निवासियों का रहन-सहन यद्यपि सादा है पर उसकी अपनी विशेषताएँ हैं जिसके दारण वह अन्य प्रदेशों से पृथक् हो जाता है। खान-पान में यद्यपि वह अधिकतर शाकाहारी ही है पर दूध, घी, चावल, दाल आदि का उल्लेख मिलता है। खाने का व रहन-सहन का स्तर पिक्चिमी जिलों में, पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक अच्छा है इसका कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थित। इसी से यह अधिक ममृद्ध प्रदेश है। गीतों के द्वारा अनिधि-सेवा के समय तथा विवाह आदि अवसरों पर पूड़ी, पकवान, मीठे चावल, खीर, गेहूँ की रोटी हलवा आदि का उल्लेख मिलता है। जाड़ों में इनका मुख्य अनाज मक्का व वाजरे की रोटी, सरसों चने व वथुए का साग, गुड़, मट्ठा तथा मक्का आदि है।

लोकगीतों में आतिथ्य-सत्कार की भावना का प्रावल्य मिलता है । जिसका प्रमाण लोकगीतों में 'सोने की थाली', सोने का गड़वा' आदि का उल्लेख है—

सोने का गड़वा, गंगाजल पानी न्हिला जा आप घुंघटों की ओट सोन्ने की थाली में भोजन परोस्सा

तथा--

"हो मैं बेल्ला भर के दूध का ल्याई उप्पर तिरै मलाई"

निम्नवर्ग के लोग जो रूखी रोटी खाकर व मोटा अनाज खाकर अपना पेट पालते हैं, वह भी अपने घर आने पर अतिथि के लिए गेहूँ की पतली रोटी तथा घोआ उड़द की दाल तथा पीले चावल बनाते हैं। यह है इस प्रदेश के आतिथ्य का आदर्श।

वस्त्रों में लहॅगा, साड़ी, सिलवा, चदरी आदि का उल्लेख मिलता है । रेशमी कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। 'दखनीचीर' का भी उल्लेख है तथा गाँधी जी से प्रभावित होने के कारण 'खादी की साड़ी' का भी उल्लेख है।

स्त्री-समाज में उनकी आभूषण-प्रियता का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। उनकी दृष्टि में पित के प्रेम का मापदंड आभूषण ही है। लोकसमाज में स्त्रियों में आभूषण पहिनने का प्रचार भी बहुत है। निम्नवर्ग के लोग जो सोने के जेवर पहनने की सामर्थ्य नहीं रखते, चाँदी ही के आभूषण पहनते हैं। आभूषणों में जिनका मुख्य उल्लेख मिलता है वह है—झूमर, बिंदी, टिक्का, ऐरन, तोड़ा, निकलस, कड़े, छन, पछेली, अंगूठी, रमझौल, दस्तबंद, तगड़ी, लच्छे, बिछुए आदि। आभूषण पहनने से इनकी श्रृंगार-प्रियता की भावना का तथा उनके उच्च आर्थिक स्तर की सूचना मिलती है।

अंग-प्रसाधन—अनेक गीतों में 'अवरन सार' तथा 'सोल्हों श्रृंगार' करने का उल्लेख मिलता है। चोटो, बिंदो, सिन्दूर, माँग भरना, चूड़ी पहनना का जल लगाना, मिस्सी लगाना, कपड़े, जेवर आदि पहनना तथा मेंहदी लगाना, यह विशेष श्रृंगारों में हैं। विवाहादि अवसरों पर अवश्य अंगराग, उबटन, तेल, हल्दी आदि लगाने की प्रथा भी प्रचलित है। इन प्रसाधनों में अस्वाभाविकता कम है पर उनकी कलात्मक और सौंदर्यं प्रयता का पता चलता है।

लोकर्गतों के द्वारा हमें समाज में प्रचलित मनोरंजकता का मी आमास मिल जाता है जो कम है पर यह सावन, हो लो के गोतों में चौसर शिकार तथा जुआ आदि खे उने के वर्णन के रूप में आया है—

> राज्जा जी उँच्वै महल चिणां ये मोरी रखा दो खांडेराव की जी राज्जा म्हारे मोरयों पै तख्त बिछा ऐ राज्जा तो राणी चौपड़ खेलते जी

लोकसमाज का पूर्णक्रोण अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि खड़ीबोली प्रदेश के लोगों का स्वमाव बहुत सरल होता है। यद्यपि वह ऊपर से देखने पर तथा बोलचाल के ढंग के कारण कुछ शुष्क व कठोर प्रकृति के प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में यह छलकपट हीन सच्चे, सम्य, ईमानदार तथा विश्वासपात्र होते हैं।

लोकगीतों में राजनैतिक पक्ष लोकसाहित्य का संबंध लोकमानस से होता है। जहाँ खड़ीबोली में हमें जीवन के हर पहलू के संबंध में सामग्री मिलती है, वह रैं यह राष्ट्रीय व आधुनिक मावनाओं से अछूती नहीं रही है। यद्य पि ग्रामीण घरेलू कार्यों में व्यस्त महिलाएँ मारतीय राजनीति में सिक्रिय माग न ले सकीं परत्तु फिर भी वह अपनी सहजबुद्धि द्वारा समझती अवश्य हैं और अपनी वात को वह कितने सरल व स्वामाविक शब्दों में प्रकट करती हैं यह वास्तव में सराहर्निय है।

प्रामीण महिलाएँ बापू से बहुत अधिक प्रभावित हैं। यद्यपि अधिकतर महिलाओं को उनके दर्शन करने का सौभाग्य शायद ही मिला हो और उनका. संपर्क तो दूर की बात है पर वह बापू की प्रिय वेशमू पा को पहने हुए कि सी व्यक्ति को देख कर उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती हैं। वह अशिक्षित होने के कारण राजनीति संबंधी बातें समझने मे असमर्थ रहती है पर फिर भी वह गांधी के जलसे में जाने की उत्सुकता दिखाती है और वह अपने प्रिय से साथ ले चलने के लिए आग्रह करनी है—

# "मैं भी तेरे साथ चलूंगी गाँधी के झलसे में"

अब तक वह रेडियो के नाम से मली माँ।ते परिचित हो चुकी हैं, अतः वह गाँव में रेडियो लगा देने को कहती है व गांघी जी की मृत्यु के पश्चात् राज्य के भविष्य के प्रति अपनी चिंता प्रकट करती हैं—

> अरे दिल्ली से आये एकबार, सहर में रेडी लगा दो तेरे मरगे महत्मा गाँघी, भइया रे उनका राज सिंभालो

पाकिस्तान का समस्या भी बहुत विकट थी, मुसलमानी को हिन्दूस्तान छोड़ते समय बहुत बुरा लगा था—

> टेसन उप्पर छोरी रोवे मुसलमान की घोब्बी की न तेल्ली की ना, असल पठान की बाबू जी मन्ने टिकस काट दो पाकिस्तान की

गांघी जी की मृत्यु का दुख उनकों भी कम नहीं हुआ। उनके दुख का अनुमान उनके गोडसे के प्रति कहे गये इन शब्दों में दृष्टिगत होता है। वह कितने स्वामाविक ढंग से वह उसे धिककारती हैं—

ऐ नात्थू राम तूणें जुलम करा, कैसे मारा गाँधी शान्तिदेवी राज करे थी, आगे लगादी बाँद्दी चूल्हे आगे आट्टा छोडचा, हारे में छोडचा साग गाँधी जी के मारिनया, तुझे कुछ ना आई लाज जिब गाँधी की सजी आरथी, झिलमिल झिलमिल होय मुगलों ने बखेर करी थी, चढ़ कर हवाई जहाज

वह सुभाषचन्द्र बोस से भा परिचित है तथा वह कहाँ गये हैं, इस विषय में चिन्तित हैं---

भारत माता तेरे फिकर में, बाबू चन्दरबोस गया बेरा नापटे कित फिर भरमता, होकर तेरा पूर्व गया सबसे कहा बीर ने आपस में तम मेल करो फूट गुल्लामी पड़ी देश में, कान पकड़ करके भार करी एक पिता के बेटे हो के सोच समझ बीचार करी अंगरेजों ने खबर पटी थी, एक फौज तैयार करी जो फौज आजाद हिन्द की थी सब गिरिफ्तार करी सिंघापुर में नेता जी ने मौत सी मारामार करी चुगल्खोर ने नुगली की थी, म्हारे देस भारत की महात्मा गांधी जवाहर नूं कहै

म्हारा भरा भराया लाल गया, भारतमाता तेरे फिकर में...

गांधी जी ने ही खादी का प्रचार किया वह मली भौति जानती हैं—— "है गाढ़ा चलाया महात्मा गाँधी ने"

वह आपस में खद्दर की पोशाक ही पहनने को प्रोत्साहित करती हैं—
"खदर की पहनी तेहल, सुनहले गहणे"

तथा वह हर नये फैशन के साथ गांघा जा का नाम जोड़ देती हैं--

"नवा फैसन चला दिया री महात्मा गाँधी ने" और भी कहतो हैं—

> यू खरा रुपइया चाँदी का यूंराज महात्मा गाँधी का

साधारण दैनिक जीवन के प्रतिदिन की व्यवहार की वस्तुओं में भी वह गांधी के नाम को जोड़ देती है। इससे उनका प्रेम ही प्रदर्शित होता है, लोकगीतों को गांधी से लेकर नेहरू तक पहुँचने में अधिक देर नहीं लगती— ऐ रेस्सम की साड़ी मंगवा दो साँवलिया गाँधी का इसमें फोटौ लगवा दो नेहरू का झंडा लगवा दो, भारत की तस्वीर

नये गीतों में फिरंगी का भी उल्लेख मिलता है:--

पैसे का लोभी फिरंगिया धूर्ये की गाड़ी उड़ाए लिए जाय

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनमें कितनी देश-प्रेम की भावना होती है और उनकी प्रदक्षित करने का उनका अपना ही ढंग है। जो सरण व नकार ्ने के कारण अविक प्रभावित करता है।

सामाजिक स्थिति तथा नृ-विज्ञान शास्त्र की जानकारी के लिए लोकगीतों में बहुत नामग्री मरी पड़ी है। समाज शास्त्री समाज मंबंधा निद्धान्त स्थिर करने के लिए विभिन्न सामाजिक समस्याओं, संस्थाओं, विचारों और मावनाओं को जानना चाहते हैं, इस संबंध में लोकगीत उनकी बहुत सहायता कर सकते हैं।

हाल परिहास के संबंध——तमाज पारस्परिक संबंबों का ताना-वाना है। कुछ ऐस संबंध माहोते हैं जो मनुष्य को आयारमूत व्यवहार से निर्दोप कर से भुक्त करके उस परम्परागत समाज की गंभीर घुटन से कुछ समय के लिए अलग कर सके। इनके ही अन्तर्गत मजाकिया संबंध रहते हैं। जहाँ माँ-वाप का संबंध गंभीर तथा अनुशासनपूर्ण है, वहाँ इनका भी अपना विशिष्ट स्थान व अकर्षण होता है। यह संबंध सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा किये गये हास-परिहासों के द्वारा प्रेम और भी दृढ़ होता है।

मजाकिये रिस्ते हम उन्हें कहते हैं जिन्म शब्दों और कुछ कियाओं की, एक जोमानन अच्छे उत्ताओं, अनी चित्य को भी क्षम्य समझा जाता है। यदि वही शब्द अन्य लागों से कहें जायँ तो काय उत्तान करके परिवार में क्लेप और अशानि के कारण वन जायँ। लोकगीतों में दिणत सबंबों में देवर-भावज की चर्चा एक गृदगुरी और सिहरन मैदा करने वालों होता है। गीने आई हुई दुल्हन अपनी चिर परिचित माँ का घर छोड़ कर अनजान जगह पर आती है। उसकी सास की मावना उस पर रोव जमाने की होती है। ऐसी हालत में भावज के प्रति मृदु व्यवहार व्यक्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और वह है देवर। पित के छोटा भाई देवर को किसी हद तक परिहास करने की छूट रहती है। देवर भी अपनी माभी के प्यार का मोजन रहता है। कभी-कभी देवर-भाभी में याँन संबंध तक भी देखें गये हैं।

लोकगीतों में ऐसे गीत हैं जहाँ देवर अपनी भावज से अनुचित प्रस्ताव कर झिड़ कियाँ भी खाता है। देवर-भावज के समाज में तीन रूप मिलते हैं—

१--देवर-भावज का परिहास वाला संबंघ।

२--देवर-भावज में यौन संबंध और पति-पत्नी का व्यवहार।

३---माता-पुत्र का व्यवहार।

प्रायः सभी प्रान्तों में यह देखा जाता है कि अगर बड़े भाई की असमय मृत्यु हो जाये तो छोटा भाई देवर अपनी भाभी से विवाह कर सकता है। देवर को समाज में भी अर्द्धपति के रूप में माना गया है। समाज की ओर से देवर-भाभी के संबंध मान्यतापूर्ण हास्य संबंध है, अतः कोई भी इसमें आपत्ति नहीं करता। समाज में इस संबंध को मान्यता मिलने के भी विशेष कारण हैं।

स्त्री-पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वामाविक है तथा मनोवैज्ञानिक भी है। माँ-बेटे, माई-बहिन, पित-पत्नी की तरह देवर-माभी या साली-बहनोई का संबंध भी पारस्परिक आकर्षण का कारण होता है। इसका कारण यह भी है कि दूसरे परिवार में संबंधित किसी युवती के साथ रक्त संबंध का प्रतिवंध तो होता नहीं, अपितु सीमाओं में ही उन्मुक्तता होती है और एक आकर्षण रहता है जो भावनाओं को निकट ले आता है तथा वह व्यक्ति आत्मीयता अनुभव करने लगता है। यहीं आत्मीयता कभी-कभी परिहास में फूट पड़ती है, विकृत होने पर यौन संबंधों में भी परिणत हो जाती है।

देवर-माभी को इतने समीप लाने वाली उनकी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनकी विषमता के कारण ही उनमें प्रेम विकसित होता है।

सर्वप्रथम कन्या के दृष्टिकोण से देखिये, वह विवाह के बाद एक अपरिचित घर में आती। है। अपना भरा पूरा घर छोटे भाई-बहनों का साथ छोड़ कर परदेस में अपरिचित घर में, अपरिचित लोगों के बीच उसे अटपटा सा लगता है वह अपने समवयस्क को खोजती है। जिसमें वह अपने निरंतर साथ रहने वाले भाई का प्रति-बिम्ब देख सके और साथ ही जो उसे हर तरह से समझ सके। पित तो उसके लिए एक पूज्य, देव-नुल्य ऊँवी वस्तुमात्र है। जिसका उसको आदर करना है और जिसकी इच्छा के अनुष्ट्य उसे अपने को ढालना है, तथा उनसे तो उसे दैनिक जीवन में भी मर्यादित व्यवहार करना है। निरन्तर पित तथा सास-ससुर, जेठानी, ननद आदि के कठोर नियंत्रण में रहने के कारण उस नव-यौकना के जीवन में कृत्रिमता आ जाती है, और वह असमय में ही प्रौड़ा हो जाती है। इवसुराल काल के उस कठोर व परतंत्र जीवन के मध्य केवल देवर का सम्पर्क ही क्षणिक उच्छ खलता व सरसता

लाता है। यह स्थिति तो तब है जब कि देवर-मामी की अवस्था में कम अंतर होता है और वह ऊपर तले के माई-बहिन के समान होते हैं। जिस हास्य संबंध का हम उल्लेख कर रहे हैं, उसका संबंध इसी अवस्था से है नहीं तो अवस्था में अधिक भेद होने से तो इन संबंधों का रूप ही बदल जाता है। समवास्क होने के कारण ही माभियाँ, देवरों का पक्ष लेती हुई मिलती हैं। मामी, देवर के बहुत काम आती है, वह उसके प्रेम संबंधों में सहायक होती है, उसके लिए दूनी का कार्य मी करती हैं। अपने पित से उसकी शादी की सिफारिश मी करती है। देवर की चित्रगत दुर्वलताओं के प्रमाण अनेकों लोकगीतों में मिलते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है —

अबकी के देवर आये लेणीहार अम्मा एकी माय के दो पूत जो आया सोई लेगया मेरे राम'

लेकिन रास्ते में कुछ ही दूर पर जाने के बाद देवर के मन में पाप आ जाता है—

बावल ने फेरी है पीठ, डोला थोड़ा थामियो मेरे राम देक्खूं भाभी री तेरा सीस, कैसी तो पिटयाँ बह रही मोरे राम देक्खूं भाभी तेरा आग्गा, कैसे तो निबुआ पक रहे जी महाराज इस घटना के बाद घर पहुँचने पर वह स्वयं ही सास से कहनी है—
रंग रस लिया है निबोड

लेकिन अवस्था में अधिक अंतर होने पर देवर-माभी का संबंध, माँ-बेटे के समान हो जाता है। तब हास्य का इतना प्रत्न ही नहीं उठना। तब नो देवर अपनी माभी का मानृतुल्य आदर करता है। इसीलिए माभी को माँ के समान माना गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं—

# "भौजी जैसी कौरितवारानी माता वैसे हम जाने"

लोकगीतों में देवर-मामी की दोनों ही अवस्थाओं का चित्रांकन हुआ है। देवर-मामी के बाद महत्वपूर्ण संबंध है माली-बहनोई का । एक उपन्याम में साली के संबंध में लेखक ने लिखा है कि "साली का व्यक्तित्व भगनीत्व तथा प्रेयसीत्व लिखे हुये होता है।" यह जीजा-साली का मंबंध वहुन नाजुक मजािकया व स्नेहपूर्ण होता है। साली के साथ जीजा के मजाक बहुन ही न्यायसंगत माने जाते हैं। साली को लोक-समाज में 'आधी स्त्री' माना जाता है। इनी से कहीं कहीं पर तो साली के साथ यान संबंधों का भी निषेध नहीं। लोकगीतों में जीजा-साली के स्नेह की उपमा बहन ही उपयुक्त मिलती है।

ऐ दूध मलाई का प्यार से जीजा साली का प्यार से कदी ना हो तकरार, हो मैं तेरी झुकमा डार मुड्ढ़े पै जीजा बैठे, जड़ में बैट्ठी साली कस्ची कली, अनार की बिण पाणी मुरझा रही

र्जाजा-साली में परस्पर समझौता हो जाता है और स्वयं भी वह अपने को न्यायोचित टहरा लेते हैं—

"तू भेरा जिज्जा मैं तेरी साली, कुछ नहीं दोस रे"

छोटी-साली के साथ तो वड़ी बहिन की मृत्यु होने पर प्रायः जीजा की शादी भी हो जाती है ।

साली बहनोई के समान ही साले-बहनोई का भी बहुत हास्यपूर्ण सम्बन्ध है। यह आपस में हर तरह के अश्लील मजाक करते हुए पाये जाते हैं। इनके संबंध मित्र जैसे होते हैं, इसी कारण बोलचाल की भाषा में मित्र को भी साला कह कर सम्बोधन करते हैं जो स्नेह व समीपता का ही परिचायक होता है। साला बदनाम शब्द हो गया है जो साधारण बोल-चाल में गाली के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

यह तो हुए शुद्ध हास्य-संबंध, अब कुछ अंशिक हास्य-संबंधों को भी देखिये जिनमें ननद-माभी का सम्बन्ध है।

ननद-भाभी का सम्बन्ध साधारणतया तो समानता का ही होता है। भाभी के मन में देवर के समान ही ननद का भी स्थान होता है, वह उनकी अन्तरंग मित्र बन जाती है जिसके सम्मुख वह अपने सुख-दुख को सहज भाव में प्रकट कर सकती है। ननद-भावज का बहुत ही निकट का साहचर्य होता है और वह एक-दूसरे की सहायक सिद्ध होती हैं, इसके उदाहरण हमें लोकगीतों में मिलते हैं। दैनिक कार्य में पानी भरने जाते समय, चवकी पीसते समय, चर्की कातते समय, झूला झूलते समय सदा ही वह एक-दूसरे के साथ रहती हैं और इन्हीं अवसरों पर उपयुक्त अवसर देख कर वह आपस में कौल करार तथा वायदे कर लेती हैं, होड़ बद लेती हैं—

वो नणद भावज, पिस्सण बैठी मनरंजना जो भाभी थारे जनमेंगे नन्दलाल हम लेंगे गले का हार

ननद का दूसरा रूप चुगलीखाने वाला है। इसी से ननद को लोकसामज में चुग़लखोर का विशेषण दिया जाता है। इसकी पराकाष्ठा तब होती है जब वह मइया के कान भर के दूसरी भाभी तक ले आती है। वह व्यंग्यवाण करने के लिए प्रसिद्ध है। भाभी भी समय-समय पर विषव्यंग्य मारती है जिसके प्रमाण मिलते हैं—

'ना मोरे भाई न बाबा, ना मोरे सगे भइया हो

स्वामी भौजी बोले विष बोल, कलेजे में साले'

भाभी को अपने परिवार के अनुरूप बनाने का काम ननद का ही होता है जिसके लिए वह हृदय से कृतज्ञ रहती है। वह अपने पित का प्रेम भी प्रायः ननद हो के द्वारा पाती है, जब कि भाभी ननद की मनःस्थिति पराये घर जाने के लिये तैयार करती है। अतः उस रूप में दोनों ही एक-दूसरे की परामर्शदायिनी व पथप्रदर्शक होती हैं।

यद्यपि समाज में ननद-भावज का सम्बन्ध कटु सम्बन्धों में दिखाया गया है, पर अपवादस्वरूप इनमें परस्पर स्नेह भी मिलता है। उदाहरण के लिए—— "ननद मुख चूमै हो।"

समाज में हास्य-सम्बन्धों में देवर, मामी, साली, वहनोई, ननद, मौजाई, आदि के अतिरिक्त दामाद के साथ भी हास्य सम्बन्ध होने हैं। मामी-माञ्जे, समधी-समधिन, मलहज-नन्दोई, माभी की वहन, जीजा के माई आदि से भी मजाकिये रिव्ते हैं जिनका गौण स्थान है।

#### लोकगीतों में भावाभिव्यंजना तथा कलात्मकता-

यदि लोकगीतों के संबंध में कहा जाये कि लोकगीतों में भावनाओं की सरिता वहती है तो अनिवायोक्ति न होगी। वास्तव में लोक किव के पास सिवाय माव-पक्ष के और था ही क्या, उसकी कल्पना अपने चारों ओर के उपकरणों में समाहित थी। कला के रूप में टूटे-फूटे तुक.त, अतुकात शब्द थे। यदि अलंकार, रस आदि की आवृत्ति लोकगीतों में हो गयी तो वह उसकी कलात्मकता का गुण नहीं कहा जायगा अपितु वह मावनाओं का ही आवेग मात्र था। लोक किव सुख से आह्लादित होकर भी अपने चारों ओर की वस्तुओं के ही देखता है। दुख के क्षणों में भी उसके चारों ओर के उपकरण ही उसकी मनःस्थित पर प्रभाव डालते हैं। उन्हीं मावों को लोक किव नुकात-अनुकात रूप से अपनी प्रवृत्ति व बुद्धि के अनुसार व्यक्त कर देता है। सत्य तो यह है कि लोकगीतों में भावना की पैठ तो बहुत गहरी है यदि सहृदय श्रोता इस सरिता में डुवकी लगाये तो वह नूतन से नूतन मावनाओं का साक्षात्कार करता चला जायेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि सरिता को सुंदर बनाने के लिए उसमें रंग-विरंगी मछलियाँ तैरती हई नहीं मिलंगी।

लोकगीतों में मानवीय जीवन के शाश्वत तथ्यों और संवेगों का पूर्ण रूप से समावेश दृष्टिगत होता है। सहजता और स्वामाविकता इनका अपना गुण है। मानव का मावनाओं के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। चिरंतन काल से भावना

सहज रूप से मानस में विद्यमान रही है। इसी लिए लोकगीतों का जन्म भी मानव की भावनाओं के अनुरूप अनायास ही हुआ और इसी से दोनों का आपस में सदढ संबंध बना हुआ है। शाश्वत मानव भावनाओं से ओत-प्रोत लोकगीत जन्म से लेकर अंत तक पाये जाते हैं। सर्वप्रथम पूत्र जन्म में तथा विवाह एवं सुख संयोग के समय फिर दूख और विछोह के अवसर पर श्रमगीतों के रूप में लोकगीतों को हम हर रंग तथा हर छटा लिए उपस्थित पाते हैं। इनमें मानव जीवन के बहुत ही सक्ष्म भावों का चित्रण मिलता है तथा भावनात्मक रूप से परिष्कृत होता है। मनो-वैज्ञानिक दिष्ट से इनमें अध्ययन की अपार सामग्री है। मनोदशाओं का संपूर्ण और सर्वांगीण सुक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण अपने स्वाभाविक रूप में अगर कहीं मिलता है तो वह लोकगीतों में ही मिलता है। इनमें बाल-भाव, प्रौढ़ तथा बढ़ी भावनाएँ अपने यथार्थ और स्वामाविक रूप में दृष्टिगत होती हैं । मानव की हर गतिविधि तथा प्रतिकिया के मुल में उसके अंतर्निहित भाव हैं। गीतों का निर्माण स्वतः भावा-वेश के क्षणों में होता है। यह मावनाएँ सार्वभौमिक तथा सर्वजनीन होती हैं प्राकृ-तिक तथा भौगोलिक विशेषताएँ उसमें अंतर नहीं कर सकतीं। इन्हीं भावनाओं के कारण हम कह सकते हैं कि लोकगीतों में स्थायी भावों का प्रतिपादन भाग भावना से ही होता है. इसीलिए समान मावघारा प्रवाहित होती है। लोकगीतों में भावनाओं का अवस्था-गत मेद भी स्पष्ट दृष्टिगत होता है जो रुचिकर भी है तथा अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भी है। यह अवस्था तथा परिस्थितियाँ भावनाओं में भेद करती हैं। बालकों में क्तूहलवश सत्य, प्रेम, भोलापन स्वाभाविक रूप से ही वर्तमान रहता है। नारी-गत सब मनोमाव उसका हर पहलू, स्नेही अथवा ईर्प्यालु तथा उसका शुक्ल-कृष्णपक्ष, सब ही इन लोकगीतों में चित्रित रहते है। पुरुष का वीर तथा अविश्वासी हृदय एवं उसके स्वभाव की अच्छा ई-बुराई सभी, कुछ इन गीतों में वर्तमान रहता है। विविध मावों से संबंधित बालगीतों, नारी-गीतों तथा पुरुष-गीतों का यहाँ उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, पिछले अध्याय में इनका उल्लेख विषयानुसार हो ही चुका है। यहाँ पर तो हम केवल उसके सैद्धान्तिक पक्ष पर ही घ्यान देंगे।

लोकगीतों में हमें संवेदनशील मानव के ही दर्शन होते हैं जो रचना करते समय अपनी परिधि को केवल मानव तक ही सीमित न करके मानवेतर सृष्टि के साथ मी रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। संयोग तथा वियोग में प्रकृति से तथा जड-चेतन से तादात्म्य का वर्णन मिलता है।

गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कुछ न कुछ सूत्र सब स्थानों के लोक-गीतों में सर्वमान्य मिलते हैं। प्रेम का मनोमाव सर्वत्र ही समान है, उसमें अभि- व्यक्ति के माध्यम, देश काल व परिस्थिति के अनुसार मिन्न हो सकते हैं। माई-बहन का सात्विक निःस्वार्थ स्नेह, नारी का त्याग, संयोग, वियोग, प्रेम, घृणा, करुणरस, वेटी की विदाई, विवशता, वात्सल्य की मावना, रागात्मक अनुभूति तथः नारी के कोमल व कटु स्वमाव का चित्रण यथातथ्य समय-समय पर मिलता है।

आदिकाल से प्रारंभिक मूलमाव तथा मौलिक संवेग तीन माने जाते हैं—वह है मय, प्रेम और कोघ। यद्यपि इन तीनों भावों में भी बहुत से अंतरभेद और मात्रा-मद हैं लेकिन इसके अतिरिक्त यह भाव किसी न किसी रूप में इन्हीं नीनों के युन्य विभाजन में मिल सकते हैं। हर माव एक नाटक के समान एक अपनी विशिष्ट शैली अपनाता है जिसका कोई आरम्भ या अन्त नहीं।

संवेग की परिमाषा देना बहुत किन है। वस्तुतः व्याख्या देने से इसे समझना बड़ा सरल है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि दुख, प्रसन्नता, कोष, मय तथा उत्तेजना में मानों का कैसे अनुभव किया जाता है। ऐसी अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की संज्ञा दी है। अच्यापकों, नेताओं तथा राजनीतिज्ञों के हाथ में संवेग बड़े ही प्रवल अस्त्र हैं। संवेगों को उत्तेजित करके ही वे वालकों तथा नागरिकों पर अपनी इच्छानुसार प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी उसमें दूसरे प्रकार की भी प्रवृत्ति मिलती है। ज्ञांति, सुख तथा प्यार आदि का अनुभव मी संवेगात्मक अनुभव के अंदर ही गिना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करता है।

लोकगीत जन-जीवन के बहुमुखी अनुभवों की उपज होती है। इसलिए मानव-हृदय की विविध भावभूमियाँ स्पर्श करते हुए भी वे जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं, उसमें कोई विषय वर्जित नहीं रहता। लोक और युग की प्रवृत्तियाँ उममें मुखर होकर बोलती हैं।

स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा स्नेह की मात्रा अधिक होती है। स्त्री का प्रेम खुवतारा की मांति अटल दिखलायी पड़ता है। चांदी और सोने के टुकड़ों से इस स्वामाविक एवं अकृतिम स्नेह को खरीदा नहीं जा सकता पर पुरुष का, रूप-सौंदर्थ उसे मुख्य कर सकता है।

लोकगीनों में जीवन के कठिन अवसरों में नारी-प्रेम की अलौकिकता की परीक्षा हुई, परन्तु फलस्वरूप लोकोत्तर त्याग और सहनग्रीलता हो सम्भुख आई।

इन मूल संवेगों में मनुष्य पशु के निकट आ जाता है यद्यपि पशु में इनका रून बहुत स्पष्ट है। यह तीनों सार्वभौमिक हैं। इनमें वात्सल्यभाव वहुत प्रमुख है। सब संवेग जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। संगीत सब कलाओं में सबसे अविक संवेगात्मक है, अन्य किसी भी कला की अभिव्यक्ति का संगीत के समान गहन प्रभाव नहीं पड़ता है।

मनुष्य की मनोवृत्तियाँ जिटल तथा दुरूह हैं, उनमें श्रृंखला तथा नियम निकालना सरल नहीं । हमारी प्रवृत्ति सदा एक सी नहीं रहती। अंतर्भिक्त आत्मिचितन, वाह्य जगत् प्रवृत्तियों की अनेक रूपता के साथ साहित्य में भी अनेक रूप हैं। मानव-स्वभाव के मूल में भावात्मक साम्य होता है। अतएव साहित्य में भी अनेकरूपता के होते हुए भी भावनामूलक समता दिखायी देती है।

भय, प्रेम और कोघ न केवल संवेग हैं वरन् प्रवृत्तियाँ भी हैं। साघारण स्वस्थ मनुष्य में इसका समावेश होना आवश्यक है। वस्तुतः जिस मनुष्य में यह भावनाएँ स्वाभाविक नहीं हैं, वह अस्वस्थ है। स्वाभाविक असंतुलन का कारण इन्हीं मावनाओं को अस्वीकार करता है।

यह भावनाएँ स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं हैं। प्रत्येक का भिन्न भावात्मक प्रत्युत्तर है। इनकी अच्छाई या बुराई इस पर निर्भर है कि भावनाएँ समाज में किस प्रकार अपनायी जाती हैं।

हमारे लोकगीत, लोक-जीवन के सारे तत्वों को उभारने वाले, उन पर प्रकाश डालने वाले तथा सीधे-सांदे सच्ची भावनाओं को प्रकट करने वाले गीत हैं। इनमें जीवन की अनन्तता मिलती है।

स्त्रियों के गीतों में करुणा की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। करुण-रस का स्थायीभाव शोक होता है। इनमें वात्सल्य का भाव भी प्रकट होता है। संवेगों से हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य का प्रारंभिक उद्देश्य सुख की इच्छा तथा कष्ट से बचाना है।

सभी संवेग सर्वप्रथम अंतर से उत्पन्न होते हैं। साधारणतः प्रकृति से निकट का संपर्क होता है, प्रकृति से उसका तादाम्य होता है और भावनात्मक संबंध भी होता है। वह ऋतुओं के अनुसार उसके साथ आनन्दानुभूति का अनुभव करता है। यह न केवल भय उत्पन्न करता है वरन् उत्साहवर्षक भी है। यह मनुष्य के सुख-दुख को प्रभावित करता है, इसी कारण वह मूर्तिमान किये जाते हैं। इन भावनाओं का पूर्ण उद्देक ऋतुओं के साथ मिलता है।

प्रेम यद्यपि स्वामाविक रूप में ही आरंम हो जाता है पर विरह में इसके कष्ट का अनुभव होता है। इन गीतों में प्रेम की घारणा आदर्श है। प्रिय का हृदय, मंदिर के दीपक के समान शान्ति से जलता है। प्रेम में प्रेमी अपना अहं भूल जाता है और वह अपने अस्तित्व को अपने प्रेमी में ही खो देता है।

प्रत्येक व्यवित का अपना निजी जीवन-दर्शन होता है। संसार में दो प्रकार

के प्राणी है—एक वह जिनका जीवन यंत्रवत् है जो कभी जीवन और संसार के प्रति गंभीरतापूर्वक नहीं सोचते, दूसरे वे लोग हैं जो जीवन में भी अर्थ खोजते हैं। इन दो के बीच की स्थिति है जन साधारण की, जो न तो शब्द के वास्तविक अर्थ में दार्श-निक ही है पर वह दुख उठाता है और जहाँ उसका पीड़ा से साक्षात्कार होता है, वहीं दार्शनिक हो जाता है। वह मृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में चितन नहीं करता, आदि-अंत का चितन उसका विषय नहीं होता है। वह जीवन को ठीक उसी रूप में लेता है जिस रूप में उसे प्रकृति से मिलता है। यही धारणा उसके पूरे जीवन में प्रवाहित रहती है जिसके कारण वह न केवल संवर्ष करता है वरन् धैर्यूर्वक सहता भी है और तटस्थ होकर प्रकृति के उपकम को देखता है। अमावों और कप्टों में भी वह कभी निराश नहीं होता। वह कर्मण्य रहते हैं इनी से उनमें नैराश्य की भावना नहीं मिलती।

लोकगीतों में हम इन शाश्वत तथ्यों और संवेगों का समावेश पूर्ण रूप से पाते हैं। लोकगीत मावना प्रधान काव्य है जिसमें सहजता और स्वामाविकता दृष्टि-गोचर होती है। उदाहरण के लिए प्रेम के अमाव में रोव व मय का उल्लेख गीतों में बहुत मिलता है। प्रेम का हर प्रकार का स्वरूप मिलता है। यह माव अपने व्यापक रूप में मिलते हैं। प्रेम के विभिन्न पात्र माँ-वहन, प्रेमिका, पत्नी तथा वेटी, सभी रूपों में अपने पूर्णरूप और आदर्श रूप में मिलते हैं तथा इसके अपवाद मी मिलते हैं। लोकगीतों में विणत प्रणय तथा अश्लील गीत अपेक्षाकृत कम हैं। जीवन की सत्यता और गंभीरता उसमें मिलती है। प्रिय की अनिष्ट की कल्पना का मय सौत के प्रति ईच्यों मिश्रित रोष बहुत ही स्वामाविक रूप में चित्रत किया गया है। मनुष्य की यह सहज प्रकृति है कि हमें जिनके प्रति आकर्षण होता है और उनके प्रति हमारी स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया (Positive Reaction) होती है और जिनके प्रति विकर्षण होता है, उनकी ओर (Negative) नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। मावनात्मक सुरक्षा के अभाव में हमें वाह्य जगन से भय प्रनीत होने लगता है। यह हमारा अपना ही प्रक्षेप (Projection) होना है।

मानव सामाजिक प्राणी है। यह भाव मूलक्ष्य में आरंभ ही से विद्यान रहता है। आदि मूल भावनाएँ दो हैं—विस्तार तथा संकोच की। विस्तार के अन्तर्गत रित, प्रेम और घृणा आ जाते हैं तथा संकोच के अन्तर्गत भय, रोप तथा ईर्ज्या। अन्य सब भाव इन्ही के विकास और प्रसार से उन्पन्न हुए हैं जिनके उदाहरण हमें पुत्रजन्म संबंधी गीतों में, विवाह के गीतों में तथा फुटकर गीतों में भी उपलब्ध हैं। इनके उदाहरण परिशिष्ट में प्रसंगानुकम से दिए गए हैं।

यह शाश्वत भाव लोकगीतों में इतने सहज और स्वामाविक रूप से प्रस्तुत

हैं कि उनका श्रोता व पाठक के जीवन पर अमिट प्रमाव पड़ता है और वह उनसे तादात्म्य स्थापित कर छेता है। इसी कारण यह माव और भी दीर्घजीवी हो गये हैं तथा अधिक शाश्वत प्रतीत होते हैं। यह स्थायी भाव के रूप में हर प्राणी में विद्यमान रहते हैं। केवल उनको आवेगात्मक स्थिति में आने की परिस्थिति आनी चाहिये।

गीतों में भावों का चित्रण किस प्रकार हुआ है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। मानवीय भावनाओं का लोकगीतों में बहुत ही स्पष्ट सहज तथा स्वाभाविक वर्णन होता है । मानवीय भावना अपने पूर्ण रूप तथा स्वस्थ्य रूप में मिलती है, वह जीवन का एक अंग होती है। लोकगीत में जीवन से, यथार्थ से पृथक् भावना केवल भावना के लिए नहीं मिलती। इसी कारण लोकगीतों में भावना का शुद्ध रूप दृष्टिगत होता है। अपने में यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है तथा हृदयग्राही होता है। उदाहरण के लिए, मानवीय मूल भावनाओं (प्रेम, रोप, भय) के संबंध में गीत मिलते हैं। प्रेम बहुत व्यापक और शाश्वत भाव है—संसार की नींव उसी पर आघारित है। लोकगीत की आघारशिला भी उसी पर टिकी है। प्रेम का प्रथम दिग्दर्शन हमें पुत्र-जन्म संबंधी गीतों में मिलता है-माँ का बालक के प्रति स्नेह तथा उसी समय की ममता बहुत शुद्ध स्वाभाविक तथा गहन होती है और अतुल-नीय होती है। जन्म से पहिले ही यह भावना प्रस्फुटित हो जाती है और घीरे-घीरे बीज के अंकुर होने और फिर पौधे और फल-फूल के रूप में आने तक यह अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। फिर ज्यों-ज्यों वालक बढ़ता जाता है, संपर्की के साथ-साथ स्नेह भी दृढ़तर होता जाता है और उसकी चरम सीमा मिलती है। कन्या के विवाह के अवसर पर माँ-बाप कितने स्नेह विह्वल हो जाते हैं और वही प्रेम फिर दुख का स्थान ले लेता है। अपनी लाड़ली बेटी के लिए वर खोजते समय तथा कन्या के विवाह संबंधी गीतों व विदाई के गीतों में इसका स्पप्ट वर्णन मिलता है। विवाह के बाद दाम्पत्य-जीवन में प्रेम का उत्कर्ष रूप मिलता है। अत्यधिक प्रेम ही असफल होने पर तथा उचित प्रत्युत्तर न मिलने पर कभी-कभी ईर्ष्या का रूप ले हेता है। इसके भी लोकगीतों में पर्याप्त उदाहरण मिल जाते हैं।

लोकगीतों में रोष, क्रोध, प्रेम की असफलता पर तथा प्रेम के बँट जाने या छिन जाने का भी उल्लेख मिलता है। सौतिया-डाह से संबंधित गीतों में, सौतेले बालकों पर, दुराचारी पित पर, स्वामाविक अधिकार भावना की तुष्टि न होने पर भी रोष आता है।

लोकगीतों में भय—उपेक्षिता नारी जब अरक्षा का अनुभव करती है तो प्रेम में भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव न करना ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी भय तथा असंतोष उत्पन्न कर देता है जिसका परिणाम यह होता है कि नारी को भी भीर और अविश्वासी तथा संदेही प्रवृत्ति का बना देती है। न भय की भावना का मूल कारण अरक्षता की भावना रहती है। अरक्षता दो प्रकार की होती है—सामाजिक तथा भावनात्मक। लोकगीतों में इन दोनों की ही अपने में उत्कृष्ट रूप में अभिव्यवित हुई है।

कला-पक्ष -- लोकगीतों में रसों को पृथक रूप से महत्व नहीं दिया गया है, परन्तु वह उनमें स्वामाविक रूप से ही आ गये हैं। इनमें स्वामाविक रसों के कारण ही अत्यधिक सरसता का अनुभव होता है। इन लोकगीतों में रसों का अस्वानाविक समावेश नहीं होता, इसी से यह अधिक मनोरंजक और सरसतापूर्ण होते हैं। लोककवि या लोकगीतकार उत्से तटस्य रहकर, उस प्राकृतिक वातावरण से दूर रहकर रचना नहीं कर सकता, वह तो स्वयं उसका द्रप्टा न होकर भोक्ता होता है। इसी से लोकगीतों में प्रेम, करुणा तथा वात्सल्य आदि सभी रसों का समावेश अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आघारित होता है जो अघिक यथार्थवादी होता है। वास्तव में यथार्थ ही मर्म को छुता है और दीवन जगत पर अमिट प्रभाव डाल जाता है। लोकगीतों में मरसता होने का कारण उनकी उस जीवन से निकटता भी है। लोककवि भाव जगत का प्राणी है। इनमें अधिकांश रूप से हृदय तत्व ही प्रधान है इसी से लोकगीतों को रस प्रधान कहा जाता है। रसभावानुभृति से संबंधित है। भावों का कोई भी विस्तार रस की स्थिति मात्र है और इस दृष्टि से ही उसका सांगोपांग वर्णन उपस्थित होता है। लोकसाहित्य में पारिवारिक स्नेह भी एक रस की ही स्थित होती है। मधुर शब्द, परिचित माव, गृहस्थी का मनोरम वातावरण, अवसर की उपयुक्तता, सब मिलकर इन गीतों में एक विचित्र तन्मयता उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी के शब्दों में "इन ग्राम गीतों में रस है, अलंकार नहीं," यह अक्षरशः सत्य है।

लोकगीतों में किसी भी रस का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है। किसी भी गीत के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक गीत पूर्णतया शृंगार, हास्य, अद्भुत या शांत रस से पूर्ण है।

लं.कगीतों में श्रृंगार का बहुत व्यापक प्रसार मिलता है तथा इसी की प्रधानता है । इसमें श्रृंगार का रूप नितान्त संयत, बुद्ध, दिव्य और पवित्र है ।

जीवन के प्रथम चरण में पुत्र-जन्म का संबंध भी शृंगार तथा वात्सल्य से है। पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में पुत्र जन्म की कामना, परिवार की प्रसन्नता तथा जच्चा का वर्णन होता है, जो इन दोनों रसों के ही अन्तर्गत आता है। स्नेह, जीवन को समयानुकूल भिन्न रूपों में प्रभावित करता है। वालक का जन्म भी वस्तुतः पति-पत्नी के स्नेह का ही सुंदर परिणाम है।

पुत्र-जन्म के बाद से मुंडन, जनेऊ तथा विवाह तक उत्साह तथा प्रसन्नता के ही अवसर आते हैं जिनको, लोकहृदय, लोकगीतों के रूप में व्यक्त करता है। नाचने के गीतों के रूप में संयोगावस्था, वस्त्रामूषणों का वर्णन रहता है। सावन तथा होली के गीतों में प्रेम संबंधों का उल्लेख रहता है। यद्यपि विरह तो सदैव ही दुख-दायी होता है और विशेषतया इन सुखद ऋतुओं में और भी, जिनमें प्रिय के मिलन की अधिक कामना व आशा रहतीं है लेकिन फिर भी इनमें श्रृंगार रस के गीतों का अमाव नहीं है। अगर प्रिय निकट है तो आर्थिक-विषम परिस्थितियाँ कोई भी भावनात्मक अभाव नहीं होने देतीं और न ही उसके मुख पर विषाद की रेखा ही मिलती हैं। प्रिय की उपस्थित ही उसकी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति है। वह सरल-हृदया इसी में आनंद विभोर रहती है और कुछ नहीं चाहती। पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में श्रृंगार तथा वात्सल्य रस का वर्णन जगह-जगह पर मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर व्याही और मुंडन के दो प्रसंग दिये जा रहे हैं—

व्याही---

ओंठ सूखे मुख पीला जी महल में मैं तुझे पूछूं हे मेरी गोरी किस गुन हुआ मुख पीला जी महल में

मुंडन गीत--

घूंघर वाले बाल लला के दादी भी रहसें, दादा भी रहसें हेंसे के करे हैं खरच

इसी प्रकार अन्य बहुत से गीत हैं जो गर्भवती की मनोदशा, उसकी शारीरिक चेष्टाओं तथा परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। जच्चा का मनोल्लास, उसकी भाव-मंगिमा, उनके वर्ण्य-विषय से संबंधित हैं।

विवाह संबंधी गीतों में श्रृंगार का आनन्द अधिक मात्रा में मिलता है। विवाह के हर अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में श्रृंगारी भावनाओं का प्राधान्य रहता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

बन्ना--

बन्ना खड़ा कमरे में हँसे, मन मन में सजै, सजन घर जाना है

सीस बने के चीरा री सोहे पैंची संभाले सिस्से में सजन घर जाना है सुहाग---

रस की भरी लाड्डो तेरी अंखियाँ माथे बिब्बी के टिक्का रतन जड़ा सोहे

लोकगीतों की श्रृंगारिक मावनाएँ अत्यन्त संयत और गंमीर हैं। उसमें कलात्मक साहित्य की माँति ऊहात्मक पद्धित को नहीं अपनाया गया है। नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते समय भी कलात्मकता है। साहित्य की शैंली को न अपना कर एक दूसरी ही पद्धित को अपनाया गया है।

हास्य संबंधी गीतों में तथा गालियों आदि में प्रृंगार रस का आस्वादन होता है। जीजा-साली से संबंधित एक गीत इस प्रकार है—

### ऐजी दूध मलाई का प्यार से जीजा साली का प्यार से

ऋतु संबंधी गीतों में, विशेषतया होली व सावन के गीतों में प्रृंगार रस प्रवान रूप से दृष्टिगत होता है। होली में ऋतु के प्रभाव से वातावरण ही प्रृंगार रसमय हो जाता है। कहीं अञ्लीलता मी झलक पड़ती है। उसका सर्वव्यापक प्रभाव होता है—

# कच्ची अम्बली गदराई रे फागण में राँड लुगाई मस्ताई रे फागण में

इसी प्रकार सावन में भी श्रृंगार रस का उद्दीपन होता है—एक नायिका अपने पति से कहती है—

### "जागो मेरे नणदी के बीर भतेरे दिन सो लिये"

इस माँति यह ऋतुएँ स्वयं ही यौन प्रवृत्तियों की प्रेरक होती हैं तथा उत्तेजक सिद्ध होती हैं।

लोकगीतों का श्रृंगार अत्यन्त परिष्कृत और शिष्ट होता है। यहाँ बुद्धि और मस्तिष्क की दौड़ के स्थान पर हृदय का स्वामाविक उद्गार देखने को मिलता है।

करण रस—लोकगीतों में श्रृंगार के बाद करण रस की ही प्रवानता मिलती है। इनमें करणा इतनी प्रभावोत्पादक है कि जड़ और चेतन, दोनों को समान रूप से प्रभावित कर लेती है। सोहर बिदाई के गीतों में, नारी जीवन की करुण कहानी का दुख मूर्तिमान हो उठता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीतों में करुण रस की अबाध धारा प्रवाहित होती रहती है। उस रस की अभिव्यक्ति इन गीतों में तीन अवसरों पर विशेष रूप से होती है—बेटी की विदाई, प्रिय वियोग तथा वैधव्य। इन तीनों ही अवसरों पर सुखमय जीवन का अवसान हो जाता है और उसका नया अध्याय आरंभ होता है।

्नारी का जीवन ही दुख तथा रुदन का पर्याय है, यह करुणा की लम्बी कहानी है। जैसा रस-परिपाक करुण रस के गीतों में हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। गौना, चक्की तथा सावन के गीतों में भी करुण-रस की प्रधानता होती है। विदाई के गीत तो मानों करुण-रस के काव्य हैं जिनमें लोक किव की आत्मा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है। संतानहीना होने के कारण स्त्री को अपने पित की झिड़की, सास और ननद का व्यंग्य, समाज की उपेक्षा और तिरस्कार, अपमान एवं निरादर आदि न जाने कितनी बातों को सहन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन अभिशाप हो जाता है। सामूहिक पारिवारिक भावनाओं के कारण उसका दुख और भी बढ़ जाता है।

शृंगार-रस के बाद करुणरस का ही स्थान होता है। जीवन में सुख-दुख का ताँता लगा ही रहता है और प्रायः देखा जाता है कि जीवन के सुख से अधिक भारी पलड़ा दुख का ही रहता है। दुख मनुष्य को संवेदनशील बना देता है, इसी से करुण रस के अन्तर्गत जीवन की सभी कोमल मावनाओं का समावेश मिलता है। पारिवारिक जीवन में तो कन्या के विवाह में व उसकी विदाई के अवसर पर ही उससे प्रथम संपर्क होता है। कन्या की विदाई का दृश्य वास्तव में बहुत ही कारुणिक होता है। जो माता-पिता कन्या को पाल कर इस योग्य बनाते हैं उन्हीं को उसे दान के रूप में देना पड़ता है तथा इस तरह उस दे पर से अपना अधिकार खोना पड़ता है। कन्यादान, वस्तुदान के समान ही मनुष्य दान है। यह हमारे समाज की विचित्रप्रथा है । माता-पिता तथा कन्या, तीनों के ही जीवन में यह एक अविस्मरणीय घटना होती है। लौकिक पक्ष में जो कन्या की विदाई है, वही आघ्यात्मिक पक्ष में संसार से विदाई के समान है । कन्या विदाई के अवसर पर गाये जाने वाले गीत करुण रस से ओतप्रोत होते हैं तथा बहुत ही हृदय-विदारक होते हैं। विवाह के पश्चात् गौने की प्रथा भी प्रचलित है। पहले जब बाल-विवाह प्रचलित थे तब विवाह से अधिक महत्वपूर्ण गौना होता था और गौने की विदाई ही वास्तविक विदाई > होती थी। इसी से गौने की विदाई से संबंधित गीतों में जितना करुण रस है, उतना अन्यत्र संभव नहीं । उनके वर्ण्य-विषय इस प्रकार के होते थे-

काहे को व्याही बिदेस, रे लक्खी बाबुल मेरे भइयो को दीन्हें महल दुमहल्ले, तो हमको दियो परदेस रे

लदुआ खेलत बीरन छोड़े अब भैन्ना भई पराइ रे आज बनेगी दुल्हन म्हारी बीबी तू कहाँ चली रे

तथा

भात्ती भी आये लाड्डो, बराती भी आये आये लाड्डो को लेनहार, अम्मा मैं तो पाहुणी आज के दिन मुझे रख लो

साघारण विवाहों के अतिरिक्त ग्रामीणों में अभी भी बहु-विवाह, बाल-विवाह तथा अनमेल-विवाह प्रचलित हैं जिसके कारण नव-विवाहिता बहुओं की स्थिति और भी शोचनीय हो जाती है—

> माया के लोभी बापणे, बुड्ढे को ज्याह दई रे बुढ़ा तो चलता नौकरी मैं केल्ली रह गयी रें

माता पिता मेरे चूक गये आँख मीच कै साही की चूर चूर कर दिया नूर मेरा, बुढ़े के संग व्याही

केवल बहुविवाह, अनमेल-विवाह के कारण ही दुख नहीं उठाना पड़ता वरन् सम्मिलत परिवार में रात-दिन सास व ननद के कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है और सहनशीलता से युक्त नारी के लिए भी यह असहनीय हो उठता है। लोकगीतों में चक्की, चरखा आदि के किया गीतों में यह वधुएँ अपने हृदयों को खोल कर कथागीतों के रूप में प्रकट करती हैं—

> घर ससुरा लड़े घर सास्सड़ लड़े घर बालम लड़े, मेरी कदर घटी पास पैसा हो तो जहर खा मरूं

तथा

मत लड़ें मोरो सास्सू जुदा हो जा री अपणा झुम्मर भी ले ले, आपण टिक्का भी ले ले, मेरी अम्मा वाली बेंदी मझे दे दे

इस प्रकार सास के अत्याचारों से ऊब कर तथा सम्मिलित परिवार के मार से दुखी होकर वधू अलग रहने की इच्छा प्रकट करती है पर उन अमागिनियों के पति भी व्यभिचारी होते हैं और उनकी अनुपेक्षा करते हैं। सावन के गीतों तथा बारह-मासों में बहुत ही करुण वर्णन मिलता है और विरह की कारुणिक दशा का तथा अपनी विवशता का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण मिलता है।

"सूख गयी भई पेली विपत मैंने बहुतेरी झेली"

सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याओं के अतिरिक्त कुछ सामयिक समस्याएँ भी होती हैं जिनका वर्णन भी कारुणिक होता है और जो परिस्थितियों को विषम तथा जीवन को भी दुखमय बना देती है । इनके वर्ण्य-विषय होते हैं युद्ध पर तथा नौकरी पर जाते हुए माता-पिता और स्त्री का दुख तथा राशन, कंट्रोल आदि नियंत्रण जिनसे दैनिक जीवन का सुख छीन लिया जाता है।

> दिल्ली के माँ भरती हो रह्यी छांट लिये दो लाल, नौकरी जाया ना करतें

तथा

कितनक दिन में आओगे हो काली-सी छतरी वाले पाँच साल में आवेंगे हो गोरी घूम घागरेवाली हमकू क्या कुछ लाओगे तुमको सौक दूसरी लावेंगे

राशन के संबंध में---

कैसा काल पड है दुनिया में मैंने देखा ना सुना घर के बच्चे खाना माँगै गेहुँआ पै कंटोल

कुछ गीतों में ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं जिनमें गोपीचंद, भरथरी, रोहिताश्व, राम-सीता आदि के उल्लेख मिलते हैं। इनमें विरह के दुखों का वर्णन रहता,है।

गोपीचन्द--

गोपीचन्द की सिकल पिछान बैहण रोई गल-बहियाँ डाल कै वीर जोग लिया किस भूल से तेरी रे सुरण काया घूल में रोहितास्व की मृत्यु पर शैव्या का विलाप—
यहाँ न्हाणे हैं बेकार, लाल जहाँ अपना ना कोई
अरे गोद्दी उठा लाई त्हास
जब तुझे खाया मेरे लाल, नाग ने मुझे क्यूं ना खाई

गाँघी जी की मृत्यु के विषय में तथा पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों की दुर्दशा का वर्णन तथा गोवध का वर्णन मी बहुत ही हृदयग्राही है। ग्रामवासिनी कहती हैं—

"नाथू राम तैणे जुलमा करा, कैसे मारा गाँधी तुझे कुछ ना आई लाज"

तथा

"माता तो रोव गाँधी की रे कौन पीव मेरा दूध"

पाकिस्तान बनने पर जब मुसलमानों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा तो उनको कम दुःख नहीं हुआ। वर्षों के रहते हुए देश को छोड़ते समय उनके उद्गार इस प्रकार होते हैं—

टेसन ऊपर छोरी रोवे मुसलमान की बाबु जी मेरा टिकस काट दो पाकिस्तान की

इसी प्रकार गऊ हत्या के समय गीतों में गऊ का ही मानवीकरण किया मानों उसी के द्वारा यह विलाप किया जा रहा है—

> ऐ गऊ माता रोवें खड़ी खड़ी तबेलें में क्षो मत बेच्चे रे पापी मुझे बुढ़ाप्पे में

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतों में करुण रस अपने व्यापक रूप में है और मनुष्यों की हर समस्या पर इन्होंने सहृदय सहानुभृतिपूर्वक दृष्टिपात किया है, साथ ही पशु पक्षियों तक के दुखों की इन सरल लोक हृदयों ने उपेक्षा नहीं की। ये अत्यिषक संवेदनशील हैं।

वात्सत्य-रस—इसमें करणा और ऋंगार दोनों का ही माव रहता है। रित्रयों के हृदय में वात्सत्य का माव स्वामाविक रूप से बना रहता है। बच्चों के लिए उनके मन में बड़ी प्रबल ममता रहती है। बालक के तिनक भी आँखों से ओझल होने पर उसके हृदय में अनेकों आशंकाएँ उठने लगती हैं। वात्सल्य-रस के अन्तर्गत जो अनुमव दिखाये जाते हैं, वे साहित्य में वियोग और ऋंगार रस के अन्तर्गत आते हैं। गीतों में यह विशेषता है कि उनमें शिष्टकाव्य के बँघे वर्णन नहीं मिलते। बारहमासा-काव्य में श्रृंगार रस की ही रचना है, पर वारहमासों में अपवाद-स्वरूप वात्सल्य रस भी मिलता है। इनके अधिक उदाहरण तो पुत्रजन्म संबंधी गीतों में मिलते हैं।

हास्य-रस—— लो कगीतों में स्थान-स्थान पर हास्य-रस का भी पुट पाया जाता है। विवाह के अवसर पर ससुराल में जो परिहास का उल्लेख किया जाता है, वह बहुत मधुर होता है। कहीं-कहीं पर इन गीतों का व्यंग्य इतना चुटीला चुमता और अनूटा होता है कि लोककवियों की सूझ पर आश्चर्य होता है।

यद्यपि लोकगीतों में करुण रस की ही प्रधानता रहती है फिर मी इनमें हास्य-रस के कम प्रसंग नहीं मिलते । विवाह तथा गौने के अवसर पर वर के साथ हास-परिहास किया जाता है। खोड़िया में तथा होली के दिनों में जो गीत गाये जाते हैं उनमें हास्य और श्रृंगार का मिश्रण रहता है। इनमें कहीं प्रियतम पर फब्तियाँ कसी जाती हैं तो कहीं देवर से हँसी मजाक का अवसर उपस्थित किया जाता है। हास्य-रस केवल जीवन की नीरसता में परिवर्तन करने के लिए मुँह का जायका बदलने के लिए हैं। सुख और हास्य के कुछ क्षण जीवन को सरस बनाये रखने में सहायक होते हैं। भारत में हिन्दुओं के अनेकों त्यौहार होते हैं पर हास्य और व्यंग्य के लिए अधिक प्रेरणा देने वाले मुख्य त्यौहार होली, विशेषरूप से हास्य-व्यंग्य का ही पर्व है। फाल्गुन मास में इस पर्व पर प्रत्येक से आशा की जाती है कि वह निजी, पारिवारिक, सामाजिक तथा जातिगत सभी प्रकार के मनमुटाव मुला कर मुक्त हृदय तथा मूतकाल को मुलाने के साथ ही भविष्य के लिए भी हास्य विनोद और उमंग, हृदय में संग्रहीत कर ले जिससे विषम परिस्थितियों को संतोषपूर्वक सहज रूप से स्वीकार कर सके।

होली के गीतों में जहाँ सरल हास्य व व्यंग्य होता है, वहीं उत्तरदायित्वहीनता तथा उच्छू खल जीवन का भी परिचय मिलता है।

> भर पिचकारी मेरे सिलवे पै मारी चहर हो गई तंग रंग में होली कैसूं खेलूं साँवलिया जी के संग

तथा

कच्ची अस्वली गदराई फागण में जा कइयो मेरे ससुर भले से गौना ले जइयो, पीहर में

१. बारात जाने के श्रगले दिन दोपहर को स्त्रियों द्वारा श्रायोजित गान-नृत्य व स्वांग श्रादि।

## जा किहयो उस बहुअड़ भली से चार महीने गम खा जा पीहर में

होली के गीतों के अतिरिक्त नाचने के गीतों में मी हास्यरस मिलता है— पज्जामा पहरा हाय में, दस्तान्ना सिनन के घर से लिकड़े बाबू, न्हाणे के वास्ते नाले में न्हा लिए, जिमना जी सिमन के

दिल्ली में दुपट्टा भूलें, मेरठ में रुमाल झगड़े में धोती भूले रात साँवलिया रंडियों से पिट आये रात साँवलिया

विवाह में फेरों के बाद वर-वधू को एक कमरे में जहाँ पूजा होती है 'थापे आगे' ले जाया जाता है। वहाँ पर पुरुषों में अकेला वर ही बहुत सी स्त्रियों के बीच में रहता है। वहाँ पर वर में 'छन' कहने का आग्रह किया जाता है। यह अधिकार हास्यपूर्ण ही होते हैं। इनके कहने पर वर को सास के द्वारा 'नेग' मिलता है। यह अवसर वर की वौद्धिक सूझ की परीक्षा का होता है। इन छनो का वर्ण्य-विषय प्रधानतया सास, साली, सलहज आदि पर कही जाने वाली बातें तथा व्यंग्योक्ति होती है। इस अवसर पर कोई वुरा नहीं माना जाता है, विवाह में हास्य का यह अवसर बहुत ही अच्छा होता है। इसी समय वर का समी संबंधित स्त्रियों से तथा वधू की मित्रों आदि से परिचय कराया जाता है। इस अवसर पर उगस्यित स्त्रियों अपनी मर्यादानुसार तथा बुद्धि के अनुसार वर से मजाक करने से नहीं चूकतीं। छन शै अनेकों होते हैं उदाहरण के लिए एक यहाँ पर दिया जा रहा है ——

# छन पकइया, छन पकइया, छन के ऊरर पौंड्डा हम तो आये थे ज्याह करवाने, सासू के हो गया लोंड्डा

विवाह के अगले दिन बराती लोग जो खाना खाते हैं जिसको 'बड़ार' कहते हैं। यह लड़की के विवाह के अवसर पर विशेष दावत होती है। इस अवसर पर घर की स्त्रियाँ समधी को तथा वर पक्ष के अन्य सम्वित्ययों को संबोधित करके गीतों के रूप में मधुर गालियाँ देती हैं जिनको इस अवसर पर देना तथा सुनना दोनों ही शुम समझा जाताँ है तथा वर-पक्ष वाले इसको बुरा भो नहीं मानते—

१. छंद का अपस्र श है, जो लोकभाषा में प्रचलित शब्द है। छन वैसे एक आमृष्ण का भी नाम है, जो चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। पर यहाँ पर इसका अभिप्राय छंद से ही है।

वरन् अपने को भाग्यशाली ही समझते हैं—यह सीठने व कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है—

> बाग़ भराया भला किया सुलताना रे खाये खट्टे चार, मेरा मन भाया रे खट्टे खाया भला किया रह गया, हमल मेरे पेट सुलताना रे

जाये लड़के चार मेरा मन भाया रे

इस प्रकार हास्य के भी जीवन में पर्याप्त क्षण मिल जाते हैं जिनमें कटु व्यंग्य भी रहता है।

#### वोर-रस--

वीर रस शौर्य पराक्रम तथा पौरुष का द्योतक है। वौर रस का वीरता के कारण पुरुषों से ही अधिक संबंध है पर स्त्रियों के गीतों में भी यह मिलता है। यद्यपि ग्रामीण महिला का जीवन-क्षेत्र नितान्त घर तक ही सीमित होता है, उनको वीरता प्रदर्शन के अवसर कम ही मिलते हैं तथा वह अधिक सुरक्षित सरल और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती हैं। पर इसमें भी अपवाद मिलना स्वाभाविक हैं। अशिक्षा के कारण भी उनका दृष्टिकोण सीमित व ज्ञान परिमित रहता है पर संकट काल में तथा सतीत्व की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगाने में देर नहीं करती। उनमें चारित्रिक बल, नैतिक पुष्ट धारणाएँ होती हैं। वह अनुभवहीन होने पर भी साहसी, आत्म-विश्वासी तथा सबल होती हैं। उनकी आत्मा सामाजिक रूढ़ियों में बँघे रहने के कारण इतनी सुप्तावस्था में रहती हैं कि वह आसानी से अत्याचार का विद्रोह नहीं कर पातीं। फिर भी सामाजिक प्रभाव उन पर भी पड़ते हैं।

यद्यपि ग्रामीण नारियों को स्वतंत्रता-संग्राम में सिकय माग लेने का अवसर नहीं मिला परन्तु फिर मी वह अपनी सहज बुद्धि द्वारा उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को अवस्य समझती थी। वह बापू, सुमाषचन्द बोस आदि के नामों से भलीभाँति परिचित थीं तथा उनके विचारों से प्रमावित मी थीं। गाँघी जी के प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा थी। जिन गीतों में बापू तथा काँग्रेस का उल्लेख

सीठन—(सीठा-फीका) मीठी गाली को ही सीठना कहते हैं जिसको कि सुन कर या कह कर मन में रोष तथा बुरी भावना न उत्पन्न हो।

है वे उनकी राष्ट्रप्रियता, उत्साह व पौरुष को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए—

'मैं भी तेरे साथ चलूंगी गाँशी जी के झलते में'

तथा

यूं खरा रुपइया चाँदी का, यूराज महात्मा गाँवी का क्या होगा निमक बणाणे से, क्यूंडरो जेल जाने से यूखरी चवन्नी चाँदी की, यूराज महात्मा गाँवी की

तथा--

जागो हे प्यारी बहनो, भारत जगाई चलो परदा जहालत का दूर हटाई चलो बिछयो की घार यही से, मारना सिखाई चलो बचपन की साद्दी छोड्डो, बच्चे अजाद छोड्डो फिरते हैं टोप्पी वाले, पर चढ़ाई चलो दुरगा सीता पद्मा, जैसे बीरन कारज की न जागो हे प्यारी बहनो

सावन के गीतों में गाये जाने वाले 'चन्द्रावल' गीत में स्त्री की वीरता का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वे किस प्रकार मुग़लों से अपनी सतीत्व की रक्षा की और अपने प्राणों का मोह छोड़ आत्महत्या कर ली।

पुरुषों का जीवन वीर रस प्रधान होता है तथा अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी ही अधिक होता है। उनका कार्य क्षेत्र घर के बाहर ही अधिक होता है। उनका संपर्क जीवन के हर पहलू से रहता है जिनका उल्लेख मिन्न-भिन्न समय पर गाये जाने वाले गीतों में मिलता है।

वीर रस का जीवन में अपना विशिष्ट स्थान है। यह पौरुष और साहस बनाये रखने के लिए आवश्यक है, उद्देश्य पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करते समय ऐसे गीतों का अनायास ही निर्माण ही जाता है। इन अवसरों पर यह गीत प्रेरणा देते हैं, तथा उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इनका जो प्रत्यक्ष प्रमाव पड़ता है, वह माषण तथा पुस्तकादि से अधिक स्थायी एवं प्रमावोत्पादक होता है।

श्रृंगाररस और करुणरस, मनुष्य की कोमल मावनाओं का ही परिष्कार करते हैं और जीवन में रिसकता तथा नैराश्य की मावना भी भरते हैं जब कि वीर रस का जीवन में इनसे विपरीत प्रमाव होता है। यह जीवन में त्याग और पराक्रम का पाठ पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य का चरमोत्कर्ष होता है।

वीभत्स-रस--लोकगीतों में वीमत्स-रस को मी कम महत्व मिला है।

अद्भुत रस के अवश्य कुछ उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि लोकगीतों में उक्ति-वैचित्र्य और उच्छृ खल प्रवृत्तियों का स्थान नहीं है यह मानव जीवन की कुतूहल वृत्ति को शांत करते हैं। अद्भुत रस से पूर्ण रचनाएँ लोकसाहित्य में कम अवश्य हैं पर उनका सर्वथा अभाव भी नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक गीत दिया जा रहा है—

केले की भई सगाई सकरकन्दी नाचन आई कासीफल के बने नगाड़े, भिंडी की चोब बनाई गोभी फूल के गड़े शामियान्ने मूली के खम्म लगाये गाजर बिचारी के लाल भये, ये आलू छोछक लाया गाँडर बिचारी ने थैल्ले भराये गेहूँ ने गंगाल भराये बेर कुरकुली के भाँड बराती, मूंगफली रंडी बनाई मक्का बिचारी के साल दुसाले, ज्वार लहुए बँधाए ज्वार बाजरे के डोम भिरासी, नटनी नाचन आई

शांत-रस--शांत रस जैसा कि नाम ही से ज्ञात होता है, शांति का प्रेरक है । भारत के अधिकांश लोग शांतिप्रिय व संतोषी प्रकृति के होते हैं तथा भौतिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख प्राप्त करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। मारत धर्मप्रधान देश है, यहाँ अपने को नास्तिक कहने वाले भी अनजाने में धर्म से अनुशासित रहते हैं। जीवन के अण्-अण् में यह ऐसा समाया हुआ है कि साघारण व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । सभी धार्मिक गीतों में जो प्रायः देवी देवताओं संबंधी होते हैं—राम कृष्ण, देवी, माता, तुलसी तथा अन्य व्रत व त्यौहार संबंधी, इतवार एकादशी, माघ, कार्तिक मास मे 'न्हाण' आदि के गीतों का मन पर अमिट और शांत प्रमाव पडता है। उनमें देवी-देवताओं से मंगल-कामना की स्तूति की जाती है और भगवान के रूप और गुण का भी वर्णन मिलता है । इसके गाने का समय प्रायः प्रभात-काल व संध्याकाल होता है । यह दोनों समय मिलने की पवित्र वेला कहलाती है। इस समय भगवात् का नाम लेना आवश्यक है । वैसे तो भगवान् का नाम कभी भी और किसी समय लिया जा सकता है पर दैनिक व्यस्त जीवन में इस निर्घारित समय में ही लिया जा सके तो भी बहुत है। भारतवासी अधिकतर भाग्यवादी होते हैं जो कभी-कभी अकर्मण्यता को भी जन्म देते हैं। इनको घार्मिक बनाने में इन घार्मिक गीतों का ही विशेष योगदान होता है । इनसे संतप्त हृदयों को शांति मिलती है और यही शति और संतोष उनके कठिन और अभावपूर्ण जीवन को संतोषपूर्वक जीवन बिताने में सहायक होते हैं। मजनों में जीवन की निस्सारता का भी वर्णन

मिलता है जो आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दार्शनिकता का पुट अवश्य निहित रहता है। प्रश्न केवल यही है कि वह उसको जीवन के व्यावहारिक पक्ष में लाने में कहाँ तक सफल हो पाता है। हिन्दू-दर्शन जन-जन के हृदय में अपना एक विशेष स्थान रखता चला आया है। इसी की प्रतिच्छाया इन लोकगीतों में मिलती है। यह अशिक्षित वर्ग का अपना दर्शन है। इनमें रहस्यवाद भी मिलता है। इनमें ऐहिक जीवन की निस्सारता और पारलौकिक जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। स्त्रियों की कामना के केन्द्र दो ही हैं— माँग और कोख, पित और पुत्र—इनके कल्याण साघन के लिए यह देवी देवताओं से मंगल कामना किया करती हैं।

यह गीत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें संसार की निस्सारता, जीवन की अनित्यता तथा सुख सम्पत्ति की क्षणमंगुरता का सुंदर प्रतिपादन मिलता है। वृद्धा स्त्रियाँ जब तीर्थयात्रा या गंगास्नान के लिए टोली बनाकर जाती हैं तब वे मजनों को गाती हैं। एक तो मजनों का कोमल माव दूसरे इन वृद्धाओं के कंठ से निकली हुई मित विह्वल ध्वनि, तीसरा प्रातःकाल का सुहावना समय, यह तीनों मिल कर इन मजनों को इतना रसमय बना देते हैं कि सुनने वालों के हृदय इन सांसारिक प्रयंचों से दूर हट कर मगवद्मित के सरीवर में गोता लगाने लगते हैं।

कहीं-कहीं रहस्यवाद की वड़ी सुंदर झलक दिखायी पड़ती है। मिनतमाव से अपनेपन को मूल कर जब मक्त अपने हृदय के मावों को प्रकट करता है तब जिस कविता का उद्गम होता है वह व्यापकता तथा दार्शनिकता दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण होती है। रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक सांसारिक होते हैं किन्तु उनसे अमिव्यक्त-माव पारलौकिक होता है। इनमें रहस्यवादी छटा मी देखने को मिलती है। इन गीतों के कुछ उदाहरण यहाँ मुख्य प्रवंध में ही दिये जा रहे हैं—

एकादशी के संबंध में---

बरतों में भारी ए री एकादशी जिसके री आगे सुच्च संगम रह्या नित उठ आवे री गिरघारी

तथा---

करो रे रामा वा दिन को तदबीर ए गुरुजी हमने औगन भौत किये इतने ही चावल एकादशी को खाये इतने ही जीव हते

इतवार---

क्या तूने पग से पग मिली घोया बैठ गंगा जी की पार तुलसी---

तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो

देवी का गीत--

तेरी सदा री भवन में आरती जय जय जै जै माता तेरी सकल बराई

संघ्या--

संध्या का सिमरन करौ रे मन तू साँझ हुई दिन छिपने को आया घर घर गऊआ आई रे दोनों बखत मिले हर का गुन गाय ले रे

ग्रहण--

आया कुरुछेत्र का न्हाण तुम बिन बाँके बिहारी में कैसे जयूं नाम काहे की धरती काहे का अंबर काहे का संसार

गंगा---

दुख हरणी सुख देणी गंगा जी

मन की तो रैस मिटाओ गंगा राणी
बुढ़ापे के प्रति—

अब हमने जानी रामा आई रे बुढ़ानी आई रे बुढ़ानी रामा, गई रे जवानी

कबीर का प्रभाव—

राम गन गाये से ग्यानी

राम गुन गाये से ग्यानी तू तिर जाँ मूंड के मुड़ाए से जो लोग तिर जाँ तो भेड़ क्यूंन तिर जा जिनके मुंडे मुंडाये सिर

आर्यसमाज का प्रभाव , मीरा का, साँझी के गीत, कलियुग का वर्णन तथा अन्य मजन, इसी श्रेणी में पाये जाते हैं जिनके कुछ उदाहरण परिशिष्ट में दिए जा रहे हैं।

लोकगीतों में अवस्था के अनुसार ही सब रसों का वर्णन मिलता है। वाल्या-वस्था तथा युवावस्था में प्रायः श्रृंगाररस, वीररस तथा हास्यरस का उल्लेख मिलता है। बालकों के खेल के गीत आदि इन्हीं में आ सकते हैं तथा जसके बात प्रौढ़ावस्था में तथा वृद्धावस्था में मनोदशा के अनुरूप करुण तथा शांतरस के गीत आते हैं। जीवन में हर जगह अपवादों का ही स्थान है, अतः इसके विमाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती और नहीं ही कोई अवस्था-विशेष ही निर्धारित की जा सकती है।

लोकगीतों में रसों का सांगोपांग वर्णन नहीं है और न शास्त्रीय पद्धित ही है। आलम्बन और वातावरण उद्दीपन और आश्रय तो स्वयं उपस्थित रहते हैं। इनमें निर्माणकर्ता और उपमोक्ता एक होता है। इनमें विविव रसों का चित्रण तथा भावों का उन्मेष होता है तथा तीन स्थितियाँ होती हैं जो इस प्रकार हैं—

१---उल्लासावस्था---जिसमें प्रेम, रित, वैभव तथा वात्सल्य होता है।

२---ओजावस्था---जिसके अन्तर्गत वीरता, उत्साह रौद्र तथा अद्मुत आते हैं।

३--शोभावस्था--भय, लज्जा, करुणा, निराशा, आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं।

इन गीतों में कृत्रिमता का नितान्त अमाव है। पदविन्यास तथा शब्दरचना नितांत स्वामाविक है। इन गीतों में सीघे-सादे शब्दों में मघुरता कूट-कूट कर मरी है।

लोकगीतों में हृदय की कोमल मावनाओं को आडंबरहीन अभिव्यक्ति दी गयी है। अलंकार और रस, लोकगीतों के लिए साध्य वस्तु के रूप में नहीं आये। हृदय की गहराइयों से निकलने के कारण रस तो अनायास ही लोकगीतों की परम्परा की सम्पत्ति बन गया है।

लोकसाहित्य में सरसता केवल आन्तरिक गुण के आघार पर ही निर्मर करती है पर लोकगीतों में यह अतिरिक्त अथवा कौशलपूर्वक नहीं, सहज रूप में आते हैं। उसी सहज रूप में सरसता का पूर्ण एप प्रस्तुत होता है। लोकगीतों का वातावरण मुक्त होता है, जिसमें माव और कल्पना की प्रवानता रहती है। रागतत्व और शब्दों की कोमलता का भी इनमें मुख्य स्थान है, इनमें विशेष रूप से मुक्त और सवच्छंद मनोवृत्ति मिलती है। यह अपने उचित यथार्थ स्वामाविक वातावरण में मिलते हैं किसी भी घटना या व्यक्ति का उचित मूल्यांकन उसके स्वामाविक वातावरण में रहकर ही किया जा सकता है और तमी सत्यता का बोघ होता है।

लोकगीतों में मावपक्ष प्रधान होता है यद्यपि काव्य संबंधी रस, घ्विन, अलंकार की शास्त्रीय परम्पराओं को उनके साथ एक सीमा तक निमाया जा सकता है। इनमें प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ है जिनका चयन जीवन के प्रतिदिन के किया कलापों से ही हुआ है।

लेकगीतों में अलंकार-विधान उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस प्रकार साहित्यिक माषा काव्य में, फिर भी भाव को स्पष्ट करने लिए इनमें उपमा, रूपक तथा रलेप अलंकार स्वतः आ गए हैं। पर उनकी विशेषता यह है कि इनमें एक विचित्र सरलता, नवीनता तथा मौलिकता है जो वस्तुतः कृत्रिम कविताओं को देखने पर नहीं मिलती।

लोकसाहित्य में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग यथास्थान हुआ है किन्तु प्रधानतया उपमा, रूपक, श्लेष, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति का बाहुत्य है। इनमें अलंकारों के प्रयोग की तरह यद्यपि वह बारीकी नहीं आ पायी है फिर भी लोकसाहित्य में प्रयुक्त ये अलंकार भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देते हैं।

लोकगीतों में उपमाएँ, नवीन तथा मौलिक होने के साथ ही भावव्यंजक भी होती हैं। इनमें सीघी अभिव्यक्ति का गुण, विशेष महत्व का है क्योंकि अलंकार और रस इनमें साधन के रूप में व्यक्त होते हैं, साध्य के रूप में नहीं। भावनाओं के प्रति सहज ईमानदारी भी इनमें व्यक्त हुई है। लोकगीतों की मनोव्यया उन्मुक्त हुआ करती है, उसमें सभ्यता का मिथ्या आवरण नहीं लिपटा रहता। साथ ही मर्यादा और परंपरा की रक्षा भी इनमें निहित है। लोकगीतों में काव्यगत सौंदर्य की सफल अभिव्यंजना है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में इतनी एकरूपता होती है कि उसमें सीघे चुभ जाने की क्षमता है। मनोभावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही लोकगीतों की विशिष्टता है। इनमें स्वाभाविकता अत्यिक्त है और वर्णन शैली भी सहज है। इनमें सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल का अविक महत्व है।

लोकगीतों की उपमाएँ साघारण जीवन से ली गयी हैं। इनमें शब्द-माधुर्य और अर्थ चमत्कार है। लोकगीतों में नखशिख वर्णन के लिए प्रकृति और जोवन के उपकरणों को ही अपनाया गया है। यहाँ पर कुछ मुख्य और बहु-प्रचलित उपमाओं को उदाहरणार्थ दे रहे हैं—अाँख हिरणी की न होकर आम की फांक, नीबू की फाड़, नाक तोते की चोंच, भुजा सोने की छड़ी, पैर केले के स्तम्भ, पीऽ धोबी की पाट सी, पेट छाक सा मुलायम, ओंठ कटा हुआ पान, मौंह चढ़ी हुई कमान, दाँत अनार का दाना, जुल्फें काली और दाँतों की बतीसी चमकने वालो, नाक सुआ सा, मुख बटुआ सा, बटुआ सी बहू, ललाट लोटा, उंगलियाँ मूँगफली सी, चोट्टी जाणे काली नाग, झड़बेड़ी सी हाल्ले, बाणी फूल सी झड़े, चाल जल में मुरगाई, नाड़ मोरनी बरगी, पित के लिए प्रमु, रिसया, छैला, सइया, साँवलिया, सिपाही आदि।

पित-पत्नी के मिलन को दूध-पानी का मिलन कहा जाता है। भाग्य को समुद्र के समान अथाह बतलाया गया है जिसका पाटना कठिन है और लड़की का पिता जुआड़ी ( जैसे जुआ में हारी हुई सम्पत्ति पर उसके पहले मालिक का कोई आधिपत्य नहीं रहता)।

वर ककड़ी के समान, जिसे ऊपर से देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि वह मीठी होगी कि कड़वी, यह लड़की के माग्य पर ही निर्मर करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतों में स्वीकृत उपमानों के साथ ही साथ नवीन उपमान भी हैं जो परम्परागत नहीं, वरन् स्वामाविक हैं तथा प्रकृति से लिए गये हैं। परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप उपमान भी लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए—एक पनघट का लोकगीत 'सोरठ' यहाँ पर दिया जाता है जिसके वार्तालाप में प्रेमकथा है:—

> टाँडै पै चला री बनजारा, कूएँ पै आस्सन डारा क्एँ पै सोरठ आई, जैसे गुंठी बीच नगीना उसने फांसी रेसम डोरी, उसने पकड़ ली कस कस कै मझे थोडा नीर पिलाय दे, मैं प्यासा बडी दूरों का अरी तेरी बाप बड़ा अन्यायी, तुझे ब्याह दई री टोट्टे में तू चल री मेरे टाँड में जहाँ बिछ रहे पिलंग जरी के अरे तेरे आग लगो रे टाँड में, फुक जइयौ पिलंग जरी के मैं गजर करूँ री टोट्टे में, तिरिया ने बोली मारी, मेरी निकल गई नस नस में तिरिया ना काह की होती, चाहे कितना ही लाड़ लड़ाए लो तू चल री मेरे टाँड्डे में, अरे तेरे आग लेगे री टाँडे में अरे तु कौन गली का रोड़ा,. अरे तु कौन खेत का बयुआ, मैं असल गोभ केले की मैं असल ईट छज्जे की, अरे तु कौन जात बनजारा, में राजपूत की बेटी तिरिया ने बोली मारी, तिरिया ना काह की होती

खड़ीबोली जनपद की भाषा में लक्षणा, व्यंजना अत्यधिक है। सावारण लोग प्राय: ऐसी बात कह डालते हैं कि उनका मुँह ताकते ही रह जाते हैं। इस माषा में कटु व्यंग्य हैं, कटाक्ष अधिक है तथा हास-पिरहास का मंडार है। खड़ीबोली जैसे शब्द मुहावरे, उपमाएँ तथा प्रतीकों के प्रयोग अन्यत्र कम ही देखने को मिलते हैं। यह अनूठी उपमाएँ प्रकृति से सीधी ही प्राप्त हुई हैं। यह सजीव और जीवित भाषा है। गीतों का सीधा संबंध जीवन से है, उसी से इसमें निश्छल अभिव्यक्ति है। इनमें प्रयुक्त उपमाएँ सर्वसम्मत हैं। लोकगीतों में कथा-तत्व—कथा या कहानी कहना और सुनना, मानव की एक बहुत ही स्वाभाविक आवश्यकता है। प्रायः कहानियाँ गद्य में होती हैं पर कुछ पद्य में भी होती हैं तथा गद्य-पद्य मिश्रित होती हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य सदैव ही अधिक आकर्षक होता, है। स्मरण भी अधिक समय तक रहता है तथा कर्णप्रिय भी अधिक होता है। पद्यमय कथाओं को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—च्छोटी कथाओं वाले गीत जिन्हें गीतकथा की संज्ञा दी जा सकती है तथा बड़ी कथाओं वाले लोकगीत जिन्हें हमने लोक-गाथा नाम दिया है अ इन लोक-गाथाओं का उल्लेख हम अलग अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हम इन गीतकथाओं के वर्ण्य-विषय पर ही दृष्टिपात करेंगे।

इन गीत कथाओं में कथानकों के अभाव स्पष्ट मिलते हैं। यह मुक्तक काव्य है न कि प्रबंध काव्य । कथाएँ छोटी हैं। इनके वर्ण्य-विषय भी ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, प्रेम संबंधी तथा काल्पनिक हैं। इनको हम स्थूल रूप से तीन मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—

- १--पौराणिक तथा ऐतिहासिक गीत-कथाएँ।
- २--सामाजिक एवं कौटुम्बिक गीत-कथाएँ।
- ३---काल्पनिक प्रेम-कथाएँ।

### १. पौराणिक तथा ऐतिहासिक गीत-कथाएँ

इन कथाओं के अन्तर्गत वही गीत आते हैं जिनमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक व घार्मिक पौराणिक अंश मिलता है। इनमें भी प्रामाणिकता का अभाव है, कारण कि यह लोकविश्वासों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए सीता-बनवास, जिसके संबंध में जनमत है कि रामचंद्र जी ने बहन के चुगली करने पर सीता पर संदेह किया और बनवास दिया।

लवकुश जन्म संबंधी गीत, कृष्णजन्म संबंधी तथा शिव जी का व्याह आदि गीत-कथा धार्मिक पृष्ठमूमि लिये हुये हैं।

ऐतिहासिक के अन्तर्गंत मरथरी, गोपीचन्द, घ्रुव, गुग्गापीर आदि हैं। चन्द्रावल को भी हम इसके अन्तर्गत ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी मुगलकालीन अत्याचारों का चित्रण है।

उदाहरण परिशिष्ट में दिया गया है।

२. सामाजिक तथा कौटुम्बिक गीतकथाएँ—इन गीतकथाओं के वर्ण्य-विषय में प्रधानतया सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख, सामाजिक समस्याओं की झलक, लोकरीति-रिवाजों से संबंधित प्रचलन का उल्लेख और मानवीय-सहज सामाजिक भावनाओं का उल्लेख मिलता है। ईर्ष्या, प्रेम, प्रतिहिंसा आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जैसे सावन के गीतों में 'मनरा'। पुत्र जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली ब्याही में मनरंजना, जगमोहन आदि हैं तथा मात के गीतों में 'नरसी का भात'। भात के गीतों में भाई-वहन के स्नेह की चर्चा विशेष रूप से मिलती है। उनके द्वारा परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों का चित्रण मिलता है। इनमें समाज के कृष्ण व शुक्ल पक्ष दोनों का चित्रण मिलता है।

३. काल्पिनिक तथा प्रेम संबंधी गीतकथाएँ—सुखद कल्पना तथा प्रेम, जीवन की आत्मा है, जीवन से इनका संबंध है। अतः इससे संबंधित और इनके कारण होने वाली किया-प्रतिक्रियाओं से संबंधित अनेकों गीतकथाएँ हमारे प्रदेश में प्रचलित हैं जिनमें कुछ का उल्लेख हमने परिशिष्ट में भी किया है जो इस प्रकार है—

सावन के गीतों में मनरा, घोबी बेटी, हंसा राव, कुंवर निहालचंद, नर सुल्तान, लच्छो, चन्दना, जाहर, चन्द्रावल आदि । इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतों में कथा-तत्वों का भी एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है ।

लोक गिंतों में संगीत पक्ष——लोक गीतों की आत्मा, लोक-संगीत है। लोक-संगीत बहुत ही प्राचीन है। बहुत से विद्वानों का मत है कि वस्तुतः लोक-संगीत ही का प्रमाव शास्त्रीय संगीत पर भी पड़ा है। यदि यह कहा जाय कि शास्त्रीय संगीत का जन्म लोक-संगीत से हुआ है तो, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अतः इनकी विशेषताओं का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार जनता की भाषा से साहित्यिक भाषा बनी, उसी प्रकार लोक गीतों से ही शास्त्रीय-संगीत विकसित हुआ।

जीवन और संगीत के नैसर्गिक संबंध का जितना वास्तविक परिचय हमें लोक संगीत के द्वारा मिलता है, उतना शास्त्रीय संगीत से नहीं।

लोक-संगीत, जनजीवन के अत्यघिक निकट होता है। मनुष्य को जन्म से ही—जीवन में रोने और गाने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यह आत्मामिव्यक्ति के दुख-सुख के व्यक्तीकरण के सहज व सरलतम माध्यम है। यही अमिव्यक्ति परिष्कृत होकर संगीत का रूप घारण कर लेती है और शब्दों की सृष्टि कर लेती है। अतः यह निश्चित है कि मानव-हृदय ने पहिले स्वरों को जन्म दिया फिर शब्दों को। यह सहज, स्वामाविक, अचेतन और प्रवृत्तिमय सृजन किया है। यह अनजाने तथा स्वयं ही स्फूर्त होती है। यह समाज की एक सहज आवश्यकता है अपने नैतिक

मूल्यों, सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों तथा रीति-रिवाजों एवं सामाजिक कार्यों के दौरान में यह जन्म लेता है।

लोक-संगीत का क्षेत्र स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाये जाने वाले सभी प्रकार के गीतों में व्याप्त धुनें हैं जिनका आदि-संगीत के बाद की अवस्था से संबंध है। बालकों के धुन-युक्त गीत भी इसमें सम्मिलित हैं। व्यापक रूप से लोकप्रचिलत कंठ के माधुर्य को व्यक्त करने वाली समस्त व्विनियाँ लय और ताल गत सम्पित्त लोक संगीत के अन्तर्गत ही आती है।

लोकगीतों में स्त्रियों के गीत अधिक महत्व के हैं क्योंकि पुरुषों के गीतों की अपेक्षा स्त्रियों के गीतों की धुनें तथा शब्द-संचय परम्परागत अधिक है। पुरुषों के गीतों में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है जिसमें क्रमशः विकृति आती जाती है। वाह्य प्रभावों के कारण पुरुष अपने शब्द और संगीत संपत्ति की ज्यों की त्यों रक्षा नहीं कर पाता। स्त्रियाँ स्वभाव से ही संरक्षण-प्रिय होती हैं। रूढ़ियों में उन्हें विश्वास होता है, अतः उनके गीत और स्वभाव में विकृत परिवर्तन का स्वरूप कम दृष्टि-गत होता है।

छंदशास्त्र की दृष्टि से यह दोषयुक्त हो सकते हैं क्योंकि लोकगीतों के निर्माताओं को कोई पिंगल शास्त्र का ज्ञान नहीं था, अतः यह लयबद्ध होते हैं छन्दबद्ध नहीं।

शब्दों और स्वरों के चुनाव में बहुत माधुर्य होता है क्योंकि यह सरस तथा स्वामाविक अनुमूतिमय होते हैं। कवि अपने मावों को व्यक्त करने के लिए पहिले से कोई आयोजन नहीं करते।

लोकगीतों में छंद का स्थान गौण तथा लय का प्रधान रहता है। इस लय को 'तोड़' कहते हैं। लय और तुक, भावों के अनुरूप होती है। तुक भी आवृत्ति के रूप में होती है। तुक के कारण लोकगीतों को स्मरण रखने में सहायता मिलती है, अतः इसी से यह एक आवश्यक अंग है।

लय, वास्तव में इन गीतों का मोहक गुण है। जब स्त्रियाँ सामूहिक रूप से किसी गीत को लयपूर्वक गाने लगती हैं तो वह लय के अनुसार ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व कर लेती हैं। जहाँ किसी पंक्ति में अक्षर कम होता है, वहाँ कुछ अक्षरों को जोड़ कर पूरा कर लेती हैं। इन्हीं लयपूर्ण गीतों से रस का संचार भी होता है। प्रायः लोकगीत तुकान्त होते हैं पर इनमें कोई नियम या बंघन नहीं है—इनके साथ, लोकगीतों में गायन की सुविधा के लिए —रे, ना, हो, ओ, हो, ए राम, मोरे राम, आदि का प्रयोग भी होता है।

शास्त्रीय संगीत के अनेक रागों का जन्म इन्हीं लोकघुनों से हुआ है। बहुत

सी व्वनियाँ शुद्ध शास्त्रीय रागों से मिलती जुलती हैं। प्राय: देखा जाता है कि जिस माव-विशेष का चित्रण गीत में किया जाता है वह उसके शब्दों के अर्थ से पूरी तौर से मेल खाता है, उसी माव-विशेष के अनुरूप नाम देना शास्त्रीय संगीतकारों का काम था। लोक-संगीत के द्वारा अनेक रागों की उत्पत्ति होना कठिन विषय नहीं है।

यहाँ पर हम कुछ रागों का उल्लेख करते हैं जिनका हमें लोकगीनों में अधिक प्रयोग मिलता है—जैजैवन्ती, पीलू, तिलक कामोद, खमाज, काफी, देश, बिलावल। कुछ गीतों में इन रागों के केवल स्वर ही लगते हैं और कुछ गीतों में पूर्णरूप से वह राग मिलते हैं।

लोकगीतों में कहरवा, दादरा, तथा दीपचन्दी घुनों का ही अधिक प्रचलन है। लोकगीतों में ताल का कोई भी शास्त्र नहीं है। लय ही गीत की आत्मा है। लय-विहीन लोकगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोकगीतों की तालों से ही शास्त्रीय तालें विकसित हुई हैं।

हर लोकगीत शास्त्रीयता का बाना पहन सकता है लेकिन शास्त्रीय संगीत लोकगीत नहीं बन सकता। शास्त्रीय संगीत की क्लिप्ट पद्धित के बीच तथा सामाजिक संगीत की इस जनसाधारण आवश्यकता के बीच लोकसंगीत सेतु का काम करते हैं।

लोक-संगीत में लयात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए ढोल, ढोलक, चंग, डफ, मजीरा, झांझ तथा नगारा आदि अनेक प्रकार के वाद्य होते हैं।

लोकगीतों का संगीत पक्ष एक स्वतंत्र विषय है जिसके गंभीर और विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ पर केवल स्पर्शमात्र किया गया है, विस्तार में नहीं जाया जा सका।

#### लोकगीतों में सहायक लोकवाद्य

संगीत प्राणी-मात्र के लिए आत्म अभिव्यक्ति का एक साघन है। क्रोध, ईर्प्या, स्नेह, द्वेष, विजय, भय, सुख, हर्प, या विषाद के समय अपने आप स्वरों का क्रम व्यक्त हो जाता है।

गायन के द्वारा स्वर की अमूर्त्तता और निश्चितता को बार-वार दोहराना संमव नहीं हो सकता है। इसलिए स्वर की पवित्रता के लिए शनैः शनैः वाद्यों का भी विकास होने लगा। वाद्य वस्तुतः संगीत के माध्यम होते हैं। इनके द्वारा संगीत का तारतम्य नहीं टूटता और वह अधिक प्रभावोत्पादक तथा कर्णप्रिय हो जाता है। वाद्यों के अभाव में गायक अपने स्वर तथा ध्विन को सम बनाये रखने में असमर्थ रहता है। वाद्यों के सहयोग से वह देर तक गा सकता है। गायक को तन्मयता के साथ गाने में भी वाद्य सहयोग देते हैं जो गायक के लिए अति आवश्यक है। वाद्य का सहारा इसलिए लिया जाता है कि संगीतज्ञ को गाने में सहायता मिले और बीच में श्वांस लेने का उचित अवसर मिल जाये। श्रोतागण को तन्मय करने के लिए भी लय (झंकार) की आवश्यकता पड़ी जिसके फलस्वरूप वाद्यों का प्रयोग आरम्म हुआ।

"सरल लोकजीवन में वाद्य प्रत्येक स्थान पर वर्तमान रहते हैं। प्रातःकाल जब स्त्रियाँ चक्की चलाती हैं तो उसकी घरघराहट ही उसके स्वर में मिल कर वाद्य का रूप धारण कर लेती है। बच्चा पैदा होने पर माताओं की प्रसन्नता के मूक स्वर को खाली-वाद्य द्वारा स्वर मिल जाते हैं। ढेंकली चलाने वाला आदमी पानी की सर-सराहट को छप-छप कर ताल पर ही गा चलते हैं। गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति बैलों की घंटियों और खुरों की आवाज से ही अपना स्वर मिला लेता है। बर्तन माँजने वाली स्त्री बर्तनों की खनखनाहट को ही अपने गीत का माध्यम बना लेती है। घोबी कपड़े की फटाफट से ही अपने स्वर को मुखरित कर संगीत की सृष्टि करता है। इस प्रकार हम प्रत्येक स्थान पर गाने वाले के लिए वाद्य उपस्थित पाते हैं। भे"

जन साधारण का सहज-संगीत, प्रकृति से ठेठ तादात्म्य रखता हुआ विकसित होता रहा। लोक-संगीत की इसी परम्परा में विभिन्न वाद्यों का उपभोग होता रहा। स्थान के अनुसार, जाति के अनुसार, सुविधा के अनुसार और गानों की प्रकृति के अनुसार यह बदलते रहे। कुछ तो ऐसे हैं जिनका प्रचलन प्रायः सभी स्थानों में होता है पर कुछ वाद्य, क्षेत्र-विशेष के विशिष्ट वाद्य भी होते हैं इनका प्रयोग सामूहिक रूप से गाते समय ही अधिक होता है।

शास्त्रीय-संगीत की ओर यदि हम ध्यान दें तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के वाद्यों को पायेंगे। ये अपने नये-नये रूपों तथा गुणों के साथ सम्मुख आते हैं। लोक-जीवन में हमें वाद्यों के दो मुख्य स्वरूप मिलते हैं—प्रथम—मनुष्य की क्रियायें वाद्य का स्वरूप घारण कर लेती है जैसे ढेकली के चलाने से उत्पन्न ध्विन। इन क्रियागत ध्विनयों को हम सुविधा के लिए 'क्रियावाद्य' का नाम दे सकते हैं। द्वितीय—परन्तु दूसरे प्रकार के वाद्यों को हम वाद्यों के स्वरूप में ही सम्मुख लाते हैं— उदाहरण के लिए ढोलक। यदि हम इन वाद्यों के इतिहास को टटोले तो हम इन प्रचलित वाद्यों के पीछे भी क्रिया को ही पायेंगे। लोकवाद्य अपने उत्पत्तिकाल में ऐसे साधनों से उत्पन्न हआ जो प्रतिदिन के कार्यों में आते रहे। आज भी आसाम का

सम्मेलन पत्रिका—लोकनृत्य श्रीर लोकवाद्यों में लोकजीवन की व्याख्या—श्री शान्ति श्रवस्थी, ६म. ६., ५० ३७४

बहुत प्रचलित लोकवाद्य दो बाँसों से बनता है जो बहुत मघुर घ्वनि उत्पन्न करता है। ये बाँस लोक मानव के क्रिया अंग ही रहे होंगे। लोकवाद्य संगीत के साथ संगत देने वाले उपकरण ही नहीं रह गये अपितु वह स्वतंत्र रूप से भी बजाये जाने लगे और श्रोताओं को इन अर्थहीन किन्तु अनुभूतिपूर्ण स्वरों में भी मानवीय संवेदनशीलता अनुभव होने लगी। यह संगीत का अत्यन्त विकसित स्वरूप है।

लोकगीतों में आज भी वाद्यों का सीघा संबंध गायन विशेष से है। गाना और वाद्य का मानों रसायनिक संबंध है जिनका एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। लोकगीतों में काम आने वाले वाद्यों के दो प्रयोजन हैं, एक तो स्वरों का आरोह-अवरोह के अनुकूल चलना और दूसरे उसकी लय को बनाये रखने के लिए ताल सँमाले रखना। स्वरों के साथ चलने वाले तीन प्रकार के वाद्य हैं। तारवाद्य और फूंक से बजने वाले वाद्य तथा चोट देकर बजाये जाने वाले ताल वाद्य जैसे ढोलक।

इन लोकवाद्यों के पीछे हम कुछ पौराणिक परम्पराओं को मी पाते हैं, जो इनका धार्मिक तथा पौराणिक रूप से महत्व बढ़ा देती है।

"जीवन में वाद्यों का प्रमुख स्थान रहा है। पौराणिक गाथाओं में भी हम वाद्यों को किसी न किसी रूप में पाते हैं। शिव जी डमरू बजाते थे जो आज तक लोकवाद्य वना है। इसका प्रयोग नेपाल तथा उसके तराई प्रान्त के लोकजीवन में मिलता है। विष्णु के हाथ में शंख मिलता है जिसे बजा कर विष्णु ने प्रथम नाद उत्पन्न किया था। कृष्ण के हाथ में वंशी का होना भी जीवन में वाद्यों की व्यापकता का द्योतक है। रामायण काल में रावण संगीतज्ञ था। यह प्रसिद्ध है कि वह शिव जी के नृत्य के समय मृदंग बजाया करता था। किंवदंती है कि ब्रह्मा ने ढोल की रचना त्रिपुर राक्षस के रक्त से मिट्टी सान कर तथा उसी के चमड़े से मढ़ कर की थी।"

उपर्युक्त सभी बातों से हम देखते हैं कि जीवन में वाद्यों का सदैव प्रयोग होता आया है। इन सभी वाद्यों का विकास लोकजीवन ही से हुआ है। बालक आम की गुठली घिस कर पिष्हरा बना कर वाद्य रूप में प्रयोग करते हैं अथवा ज्वार के पत्तों को मोड़ कर मन बहलाने के लिए अपना वाजा तैयार कर लेते हैं। पंडित अपनी पूजा में शंख और घड़ियाल का बजाना नहीं मूलते। वृद्धजन कीर्तन के समय करताल अवश्य बजाते हैं। इन लोकवाद्यों ने हमारे जीवन के साधना और मक्ति पक्ष को सदैव बल दिया। मीरा भी नाचीं तो पैरों में घुँघरु बाँघना नहीं मूलीं।

ताल-वाद्यों का प्रमुख प्रयोजन गीत को संतुलित मात्राओं में बाँटे हुए आगे बढ़ाये चलना है। ताल के बिना गीत का प्रभावशील होना भी असंभव है। लोकगीतों में

लोकसंस्कृति श्रं ६─सम्मेल न पत्रिका, पृ० ३७६

प्रयुक्त होने वाले ताल-वाद्यों को भी हम दो भागों में बाँट सकते हैं—एक, तो वे ताल-वाद्य जो गायन के साथ ही विभिन्न ताल रूप ग्रहण कर सकते हैं तथा दूसरे वे जो केवल दो मात्राओं के बीच के समय कम को ही बता सकते हैं। पहले प्रकार में ढोलक, नगारा आदि हैं, दूसरे में मंजीरा, थाली, करताल आदि हैं। लोक-वाद्यों में ताल और स्वर-वाद्यों की इस विभिन्नता के साथ ही कुछ ऐसे वाद्य भी हैं जो ताल और स्वर दोनों का काम देते हैं। तम्बूरे की तरह स्वर देना और विभिन्न तालों का उपयोग करना 'चौतारे' या 'इकतारे' की विशेषता है। लोक-वाद्यों की यह विशेषता शास्त्रीय रूप में प्रयुक्त होने वाले वाद्यों में नहीं है।

प्रत्येक वाद्य का अपना विशिष्ट प्रभाव है । हर तार-वाद्य का अपना-अपना सौंदर्य, अपना-अपना प्रभाव और अपनी-अपनी शैंली है । इस विविधता के कारण मारतीय संगीत की शोभा अनेकों गुना बढ़ जाती है । वीद्यों की विविधता जितनी लोक-संगीत के साथ जुड़ी है उतनी शास्त्रीय-संगीत के साथ नहीं ।

लोक-वाद्यों में स्वरों की साधना की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि शास्त्रीय-वाद्यों में है। स्वरों की सच्चाई से कानों को परिचित कराये बिना लोक-वाद्य बजाया नहीं जा सकता।

लोक-संगीत के साथ ही वादन पक्ष भी रहता है, सामूहिक रीति से नाच-नाच कर गाना ग्रामों में बहुत प्रचलित है। वादन के क्षेत्र में लय व ताल दिखलाने वाले वाद्यों का ग्राम-गीतों में अधिक उपयोग होता है। स्वतंत्र वादन का विकास लोकसंगीत में नहीं हुआ।

उत्तरमारत में लोक-संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्यों में से ढोलक, खंजड़ी और करताल उल्लेखनीय हैं। इनमें से ढोलक सब से अधिक महत्वपूर्ण है। ढोलक में कहीं-कहीं अद्भुत विकास मिलता है। उसके पृथक् बोल होते हैं। कुछढोलक-वादक तो ऐसे मिलते हैं जो तबले के सदृश्य ही ढोलक पर पूर्ण विस्तार और चमत्कार दिखलाते हैं किन्तु लोक-गीतों में ढोलक पर केवललय व सरल ताल दिखलाना ही पर्याप्त होता है। यद्यपि यह कार्यभी अत्यन्त प्रभावशाली और रोचक होता है।

मनुष्यमात्र के हृदय में जो प्रघान भाव रहते हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिये ये ताल लगभग पर्याप्त हैं। हर्ष, उल्लास, स्फूर्ति, उत्साह और वीरता आदि में कहरवा और दादरा उपयुक्त हैं।

लोक-वाद्यों को हम स्थूल रूप से चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

१—-फूँक-वाद्य, २—-खाल-वाद्य ३—-तार-वाद्य ४—-ताल-वाद्य ।

### १ फूंकवाद्य

बाँसुरी-वाँसुरी का आरम्म इस प्रकार होना प्रतीत होता है कि बाँस की नली में से किसी ने हवा को वेग से निकलते हुए देखा होगा, फिर अपने मुँह से फूँक डाल कर उसी ध्वनि को निकालने का प्रयत्न किया होगा। घीरे-घीरे वही प्रारंभिक प्रयत्न फूँक के वाद्ययंत्रों का आदि बीज बन गया। सबसे प्राचीनतम वाद्यों में बांसुरी ही है। यह बाँस या पीतल की सबसे अच्छी होती है। इसका प्रयोग शास्त्रीय वादक भी करते हैं और लोक वादक भी। ये अपने अपने ढंग से इसे बजाते हैं। शास्त्रीय बाँसुरी की बनावट खूबसूरत और कीमती होती है। इसमें सात स्वर होते हैं। यह सामुदायिक व स्वतंत्र वाद्य है। मगवान् कृष्ण का रास और बाँसुरी अलग-अलग नहीं किये जा सकते। वे उसके बड़े प्रेमी थे। अतः बाँसुरी का संबंध कृष्ण से ही सर्वप्रथम है। यह सबसे सस्ता वाद्य है। लोक-संगीत-समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

अलगोजा—यह प्रारंभिक वाद्य है। आनन्दाभिव्यक्ति के समय मुँह से सीटियाँ बजाने का विकसित रूप है। इसके कई रूप आज भी विद्यमान हैं। कई अलगोजे तीन छेदवाले होते हैं और कई पाँच छेदवाले। आदिवासियों में इस बाद्य का विशेष प्रचार है।

किसी मी बाँस की नली में लोहे की गरम सलाख से छेद कर दि रे जाते हैं। बाँस की नली के ऊपर के मुँह को छील कर एक लकड़ी का गट्टा चिपका देने पर आसानी से उसमें से आवाज निकाली जा सकती है। प्रायः दो अलगोजे एक साथ मुँह में रख कर बजाये जाते हैं। दोनों साथ बजने से बड़े मघुर मालूम पड़ते हैं। यह दो बाँसुरियों से मिल कर बनता है।

शहनाई— फूँक वाद्यों में श्रेष्ठ और सबसे मीठा वादन शहनाई का ही होता है। इसे सदैव दो व्यक्ति बजाते हैं। यह बड़ी चिलम की आकार की होती है और श्रीसमया सागवन की बनती है। शहनाई सबसे अच्छी बनारस में बनती है। इसमें आठ छेद होते हैं। उसका पत्ता ताड़ के पत्ते का होता है। इसकी आवाज बड़ी तीखी और मीठी होती है। यह बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसको हरेक व्यक्ति नहीं बजा सकता। इसको विशेषकर नागारची बजाते हैं। कमी-कमी लोकनाटक और खयालों के साथ मी यह बजायी जाती है। इसका जोड़ा नगाड़े का है। शादी के अवसर पर इसे बजाया जाता है। इसकी घुन फूँक के ऊपर निर्भर है। यह बहुत पूराना वाद्य है।

बीन—यह छोटी लौकी, (घिया) अथवा तुम्बे की बनी होती है। इसकी तुम्बी एक अलग ही प्रकार की होती है। उसका पतला माग लगभग डेढ़ वालिश्त लम्बा होता है। तुम्बी के नीचे का हिस्सा गोल आकार का होता है। उसके नीचे के आकार में थोड़ा-सा छेद कर दिया जाता है और फिर दो पतले बाँस की दो पोरी अर्थात् दो मूँगफिलयाँ ली जाती हैं। उन मूँगफिलयों में से एक में तीन छेद बना देते हैं और दूसरें में नौ छेद कर देते हैं। दोनों को एक दूसरें से चिपका देते हैं। नल-बाँस लेकर दो पात बना लिये जाते हैं। वे दोनों पात उन मूँगफिलयों के मुँह में बैठा दिये जाते हैं। इनमें आवाज पैदा होती है। फिर उन दोनों जुड़ी हुई मूँगफिलयों को नल-बाँस सिहत उस तुम्बी के छेद में मोम की सहायता से जमा दिया जाता है। यह भी नकसाँस से बजती है। उसमें एक अचल स्वर 'सा' के रूप में बजता रहता है। इसको संपेरे जाति के लोग बजाते हैं। इसमें साँप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। नाग इसको सुनकर वश में हो जाता है।

बांबि:या--यह पीतल का बना होता है। अधिकतर यह मेरठ में बनता है। इसकी लंबाई १॥ हाथ के लगभग होती है। इसमें तूहड़ की आवाज होती है। शादी-विवाह के अवसर पर यह बजाया जाता है। यह सरगड़ों का खानदानी वाद्य है और ढोल के साथ बजता है। यह बैंड का सा साज जान पड़ता है।

शंख— शंख, शुभसूचक ध्विन प्रसारित करने के लिए प्रयोग में आता है। यह एक जंतु का खोल है जो समुद्र में होता है। इसकी आवाज बड़ी गंभीर होती है और बहुत दूर-दूर तक सुनायी पड़ती है। इसकी जमात वाले साधु बजाते हैं। इसका प्रयोग मंदिरों में घंटे-घड़ियाल के साथ होता है। घर में पूजा के समय या शुभ अवसरों पर भी इसका प्रयोग होता है। यह वृद्ध या साधुओं के शव के साथ भी बजाया जाता है। यह अनेक प्रकार का होता है। इसको बजाने की कई विधियाँ होती हैं। यह हृदय दहला देने वाला वाद्य है।

गोमुखा— यह पीतल का बड़ा लम्बा वाद्य होता है। यह उस समय का प्रतीक है जब राजओं की सवारी निकलती थी अथवा लड़ाई के लिए सेना चलती थी। गोमुखा उस समय आगे-आगे चलता था। यह ध्विन तेज करने के काम में आता है। उस समय इससे 'लाउडस्पीकर' का काम लिया जाता था। अब भी बारात के आगे एक व्यक्ति लिये हुए चलता है। यह आगे से चौड़ा और पीछे से छोटा होता है। एक व्यक्ति फूँक से बजाता रहता है। उसमें आरोह-अवरोह तथा मोटा या पतला स्वर नहीं होता। आवाज कम या अधिक होना फूँक पर निर्मर है।

#### २ तारवाद्य

जो साज तारों के माध्यम से संगीत को व्यक्त करते हैं उनको तारवाद्य कहते हैं। इन वाद्यों में पीतल और लोहे के तार काम में लाये जाते हैं। जानवरों की सूखी आँतों और घोड़ों की पूंछ के बालों का भी प्रयोग होता है। तारवाद्यों में तार के लम्बेपन या छोटेपन तथा ढीला करने से स्वरों का उद्-भव होता है। जब कि फूँकवाद्य में फूँक देने तथा फूँक के अनुसार छेद की दूरी और नजदीकी से स्वरों की उत्पत्ति होती है। फूँक को जितना लम्बा जाना पड़ेगा, स्वर नीचा जायेगा और फूँक जितनी छोटी होगी, स्वर उतना ही ऊँचा होगा। तार की जगह यहाँ फूँक आ जाती है किन्तु लम्बाई-छोटाई का वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है।

सारंगी—सारंगी तार वाद्यों में श्रेप्ठतम वाद्य है। यह प्रत्येक स्वर और प्रत्येक गायन के सौंदर्य को अभिव्यक्त कर सकती है। इनमें २७ तार होते हैं। यह कुन, सागबन, केर, रोही आदि वृक्षों की बनती है। लोक वाद्यों में इसका छोटा रूप मिलता है। किसी-किसी के माथे में खूँटियाँ होती हैं किसी-किसी में नहीं। ऊपर की तातें बकरे की आँतों की बनी होती हैं। इसमें तेरह तुरमें होती हैं। ये सब स्टील की बनी होती हैं। तातों को चार बड़े खूँटों से बाँघ दिया जाता है। सारंगी को गज्ज से बजाया जाता है। गज्ज में घोड़े के बाल बँघे रहते हैं। लोक गायक विशेषकर जोगी लोग इस पर निर्णुन पद गाते हैं, जोगियों का यह विशेष वाद्य है। देवी-देवताओं के मंदिरों में भी बजायी जाती है। वहाँ इसके साथ वार्ताएँ मी कही जाती हैं। यहाँ शिव जी का विवाह, निहालदे, गोपीचन्द, मरथरी, आल्हा आदि गाते हैं।

एक ही स्वर पर मिले दो तारों में सामंजस्य होता है। मिले हुए दोनों तारों में एक तार बजा कर उसे अंगुली से वहीं रोक देने पर दूसरा तार स्वयमेव गूँजने न्छगता है। इसी सिद्धांत के आघार पर तारवाद्यों में कुछ मुख्य तारों के नीचे छोटे-छोटे तार लगे होते हैं। ये छोटे तार तरबे होते हैं।

तम्बूरा—इसको 'निशान' भी कहते हैं। कहीं-कहीं यह 'चौतारा' भी कहलाता है। इसमें चार तार होते हैं। इसकी शकल सितार या तानपूरे से मिलती-जुलती है। इसकी कुंडी तुम्बे की नहीं होती। यह सारी लकड़ी की बनी होती है। इसे बजाने वाला दाहिने हाथ से बजाता है और बायें हाथ से इसे पकड़े रहता है। यह एक जँगली से बजता रहता है। यह किया तानपूरे के समान होती है। इसके साथ करताल, मंजीरे, चिमटा आदि वाद्य बजते हैं। निर्गुण पंथी जोगी लोग इस पर मजन गाते हैं।

इकतारा—यह आदि वाद्य है । इसका संबंध नारद जी से जोड़ा जाता है । ऐतिहासिक रूप से इकतारा तम्बूरे का पूर्वरूप है। इसका प्रयोग मुख्यतः मजन एवं बानियों के गाने में होता है। इकतारे के साथ अधिकतर मंजीरे व करतालों को रसा जाता है। गोसाईं, नाथपंथी, साईं, जोगी आदि इसका अधिक प्रयोग करते हैं। यह सस्ता वाद्य है। एक छोटे गोल तुम्बे को लेकर उसमें बाँस फैंसा दिया जाता है। थोंड़ा सा हिस्सा काट कर बकरें की खाल से मढ़ देते हैं। बाँस के नीचे एक तार बाँध दिया जाता है। उस तार को खूँटी से कस देते हैं। कोई-कोई लोग इसमें दो-तीन तार भी बाँध लेते हैं। तार पर उँगली से ऊपर नीचे चोट करते हुए इसे बजाते हैं। बाँस या नीचे का भाग भारी और ऊपर का हल्का होता है। इकतारा एक हाथ में ही पकड़ कर बजाया जाता है। दूसरे हाथ में करताल रखते हैं।

प्रायः देखा जाता है कि तारवाद्यों को दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। एक तो गज के द्वारा संचालित होते हैं तथा दूसरे अँगुली, मिजराब आदि अन्यः किसी वस्तु के आघात से स्वरों को झंकृत करते हैं।

३ बाल-वाद्य

जिन वाद्यों में खाल का प्रयोग होता है उनको खालवाद्य नाम दिया गया है।
नगाड़ा—यह वाद्य एक ओर मढ़ा हुआ होता है और इसमें मैंस का चमड़ा
काम में लिया जाता है। नगाड़ा लकड़ी की चोट से बजाया जाता है। इसके बोल भी
निश्चित नहीं हुए हैं। यह गतिपूर्ण ढंग से लय की अनुभूति देते हैं। यह नौबत की ही
तरह का होता है। उसके साथ इसी की शक्ल की नगाड़ी होती है जिसका उसके
साथ जोड़ होता है। नगाड़ी को मादा और नगाड़े को नर कहते हैं। यह दोनों ही
प्रायः साथ बजते हैं। नगाड़े में हर प्रकार के ठेके बजते हैं। यह बहुत सुन्दर लगता
है। इस जोड़े का उपयोग इन सब जगहों पर होता है। शादी में प्रायः यह एक माह
से पहले ही बजाये जाते हैं। नौटंकी, रामलीला आदि में भी यह बजाये जाते हैं।
यह बड़े-बड़े मन्दिरों में बजता है। नगाड़ी छोटे पाड़े या बकरे की खाल की मढ़ी
होती है। नौबत, नगाड़ा और नगाड़ी तीनों एक ही शकल पर हैं पर छोटे-बड़े के
विचार से इनका नाम अलग-अलग है। नगाड़े के साथ शहनाई भी बजती है।
नगाड़ा एक विशेष जाति बजाती है तथा कोई-कोई इसे बजाने के लिये प्रसिद्धः
भी होता है।

ढोल—यह साज अधिकतर नाच के साथ या स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है। यह अनेक प्रकार के होते हैं। यह हर जगह अपनी ही तरह का होता है। इसकीं घ्विन भी दूर तक जाती है। घोष भी बहुत देर तक और गहरा गूँजता रहता है। इसीलिए इसे सामूहिक नृत्यों में और शादी-विवाह में उपयोग किया जाता है। ढोल का सामाजिक जीवन से बहुत संबंध है। विशेष अवसरों पर इसके घोष का अत्यन्त आनंद उठाया जाता है।

ढोल का चमड़ा बकरी या बकरे का होता है। ढोल को कभी एक हाथ व एक लकड़ी और कभी-कभी दोनों ओर लकड़ियों से बजाया जाता है। सूत या सन की रस्सी से इसे कसा जाता है। इसकी आवाज गंभीर हो जाती है। यह एक मांगलिक बाद्य है। बहुत स्थानों में हर त्यौहार और हर घर में बजता है। इसके लिए ऊँच-नीच का प्रश्न नहीं। शादी में भी अक्सर बजता है। इसको मृत्यु संस्कार के समय मी शोक समाप्त करने के लिये बजाते हैं। बारात को बिदा करने के लिये बजाते हैं। शुम अवसरों पर इसका प्रथम बार उपयोग करने के समय पूजन होता है। मौली (कलावा) बाँघते हैं और स्वस्ति चिह्न बनाते हैं। इस पर नृत्य मी करते हैं। इसको दो लोग साथ-साथ बजाते हैं। होली आदि के अवसर पर होने वाले नृत्यों में इसका प्रयोग होता है।

नौबत—शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगाड़े होते हैं। एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा नर और छोटा मादा होता है। इन दोनों को दो लकड़ियों से बजाया जाता है। इसके बोल भी बहुत विकसित हैं। इनमें तालों को बजाने का विधान है। शहनाई के साथ नौबत का भी खूब विकास हुआ है। इन नगाड़ों को मेंसे के चमड़े से मढ़ा जाता है। पूरे मेंसे की खाल इसके लिए पर्याप्त होती है। इसकी कुंडी सर्वधातु की बनी होती है। यह वाद्य चमड़े की रस्सी से गूंथा जाता है अर्थात् कसा जाता है। यह करीब ४ फीट ऊँची होती है। बबूल या सीसम की चोब से यह बजती है। बजाने वाले के दोगों हाथों में चोब रहती है। अच्छी नौबत की आवाज ३-४ मील की दूरी तक चली जाती है। पहिले किसी युग में यह वाद्य युद्ध के समय बजाया जाता था। वहाँ यह गाड़ी में या हाथी पर रहती थी। युद्ध में यह सबसे आगे रहती थी। इस पर ८ मात्रा का ठेका भी लगता है। इसकी आवाज में बड़ी गंमीरता रहती है। इसकी खाल के मीतर राल, हलदी, तेल (पकाकर) लगाया जाता है। आजकल बड़े मंदिरों में इसका उपयोग होता है। राजा-महाराजों के यहाँ अक्सर सुबह, शाम और दोपहर को यह बजा करती थी।

चंग—होली के अवसर पर गाने वाली टोली के पास एक गोलाकार एक ओर से महा हुआ वाख रहता है। इसे चंग कहते हैं। यह एक ओर बकरे की खाल से महा होता है। इसको मड़ने में रस्सी आदि कोई वस्तु काम में नहीं ली जाती। जौ के आटे की लेही बनाकर घेरे में लगा देते हैं और उसके ऊपर खाल चिपका देते हैं फिर उसे छाया में सुखाकर काम में लाते हैं। इसको कंघे पर रखकर बजाते हैं। इसको दाहिन हाथ से पकड़ कर उसी से चिमटी मारते हैं जो नाड़ी का काम करती है और बाएँ हाथ से बजाते हैं। होली के दिनों में प्रायः हरेक जाति के लोग इसे बजाते हैं। इस पर घमालें और चलत के गीत चलते हैं। इसको ढप्प मी कहते हैं। चमार होली के दिनों में इसका प्रयोग करते हैं। चंग की सबसे प्रिय ताल कहरवा है। कहरवे के सुंदर और गतिवान बोल, चंग को अत्यन्त मघुर और आकर्षक बना देते हैं। चंग को बाएँ हाथ में उठा कर हथेली पर जमा लिया जाता है। बाएँ हाथ की उँगली

में लकड़ी की एक चींप रहती है और दाहिने हाथ से उस पर बोल निकाले जाते हैं। चंग पर मेंड़ का चमड़ा भी काम में लाया जाता है। डफ़ उत्तर प्रदेश में चलने वाली चंग का ही एक रूप है। इसको आधी ढोलक कह सकते हैं। इसका घेरा ढोलक से बड़ा होता है।

ढोलक—इस वाद्य का सबसे अधिक प्रचलन है। प्रायः सभी प्रकार की तालें बजायी जा सकती हैं। यह आम या बड़ की लकड़ी से बनती हैं। इसकी मढ़ाई ढोल की तरह होती है, तथा यह बकरे की खाल से मढ़ी होती है। इसके दोनों मुँह बराबर होते हैं। बीच का भाग चौड़ा होता है। सिरे पर कुछ चूड़ी उतार होते हैं। ढोलक को रामलीला वाले बैरागी, तुर्रा, कव्वाली तथा ख्यालों में बजाते हैं। कठपुतली वाले और नट भी इसे बजाते हैं। यह नारी समाज में भी बहुत प्रचलित है। इसके साथ मंजीरा बजता है। ढोलक को रिस्सयों से जकड़ कर ऐसा शिकंजा तैयार किया जाता है कि वह आसानी से ढीली और कसी जा सकती है। ढोलक भी कई प्रकार से बनायी जाती है। लोकगीतों में ढोलक का सहयोग बहुत आव- क्यक है। ढोलक के ऊपर पैसे से टेक दी जाती है तथा घुँघरू हाथों में बाँघ कर भी बजाये जाते हैं। विवाहादि अवसर पर प्रारंभ तथा अंत में इसका पूजन भी होता है। यह शुभ अवसर का चिह्न है। 'ढोलक बजना' आनंद का द्योतक है। दक्षिण और पश्चिम में ढोलक का परिवर्तित रूप ढप्प काम में लाया जाता है। ढोलक को स्त्रयों और पुरुषों में समान रूप से आदर मिला है। खड़ीबोली प्रदेश में दो तालें प्रचलित हैं—खड़ी ताल तथा बैठी ताल।

चंगड़ों— आकार में चंग से छोटी होती है और चंग की तरह ही मेंड़ की खाल से मढ़ी, लेकिन इसकी लकड़ी में पीतल व काँसे के घुँघरू और झाँझ लगें होते हैं। झनकार की आवाज इसका विशेष सौंदर्य है।

खंजरी—यह एक ओर से मढ़ी हुई होती है। बकरे का चमड़ा काम में लिया जाता है। मिखारी अपने गाने के साथ बजाते हैं। कभी-कभी ढोलक के साथ भी बजाते हैं। इस को भी चंग की तरह बजाया जाता है। लेकिन उँगली या हथेली के भाग को चमड़े पर टिकाया नहीं जाता। भजन में इसका विशेष प्रयोग होता है।

डमरू--डमरू का संबंध मगवान् शिव से है। इस दृष्टि से यह बहुत पुरानां वाद्य है। यह प्रायः मदारियों के पास देखा जाता है। एक छोटे से आकार का डमरू दोनों ओर से मढ़ा होता है और बीच में पतले हिस्से पर दो डोरियाँ बँघी रहती हैं जिनके किनारों पर बंघी दो मोम की गोलियाँ चमड़े पर पड़ती हैं और उससे ध्विन निःसृत होती है। इसमें गित का ही कम अथवा लय की अनुमूित होती हैं। इसके साथ वह बाँसुरी भी बजाते हैं। यह केवल घाराप्रवाह वज सकता है और एक खास प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मिट्टी के डमरू बहुत छोटे होते हैं अतः मदारी लोग प्रायः काठ के ही डमरू प्रयोग में लाते हैं। यह बहुत सरल वाद्य है। इसे बजाने के लिये विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती।

मटकी—मटकी वादन में मटिकयों के चुनाव में बहुत वृद्धिमानी की आवश्यकता है। मटकी जितनी ही अधिक पकी हुई और मजबूत होगी उतनी ही उसमें मधुर और झंकारवाली आवाज निकलेगी। आगरा, मथुरा की काली मटिकयाँ इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त हैं। मटकी बजाने के लिने तबला तथा ढोलक का ज्ञान आवश्यक होता है। मटकी का पेट तो दाहिने हाथ से बजाये जाने वाले तबले का काम देता है और मुँह पर हथेली से थाप मारने से मटकी के गर्म से गंमीर आवाज निकलती है। कुछ लोग हाथ में घुँघरू बाँघ कर भी मटकी बजाते हैं। इससे ताल के साथ नृत्य का प्रमाव मी उत्पन्न होता है। मटकी को खाली हाथ में कंकर लेकर चटकारी से भी बजाया जाता है और कहीं कहीं इसे बकरे के चमड़े से एक ओर मढ़ कर भी बजाते हैं। कुछ लोग मटकी के मुँह पर ही थाप देकर काम निकाल लेते हैं। यह सर्वसुलम तालवाद्य है।

## ४. तालवारा

ताल देने के लिये एक ही प्रकार की आवृत्ति से वजने वाले वाद्यों को 'आवें साज' माना गया है क्योंकि इनमें 'ताल' देने की क्षमता तो है ही पर स्वर देने की नहीं। फिर भी यह अपने आप में मधुर होते हैं। इनमें मुख्यतया निम्नलिखित वाद्यों को ले सकते हैं—

काँसी की थाली और काँसी की ही तासक भी होती है। इन आधे साजों का महत्व बहुत देर तक गूँजती रहने वाली झनकार में है। यह मंदिरों में विशेषतौर पर आरती के समय काम में ली जाती है। पुत्र-जन्म के अवसर पर फूल की थाली बजाने की प्रथा है और इसे बहुत शुम मानते हैं। मंदिरों में विभिन्न प्रकार को आवाजों को एकत्रित करने के लिए घंटा, झाँझ, कटोरों, घंट, घड़ियाल आदि भी काम में लिये जाते हैं।

इन वाद्यों में घूँघहओं के प्रकारों को भी ले लेना चाहिये। काँसी और पीतल के मिश्रण से अच्छे घुँघरू बनते हैं। छोटे-छोटे आकार के घुँघरू को रमझोल कहते हैं। स्त्रियाँ पैरों में पहनती हैं। साघु आदि कमर में भी पहन लेते हैं। इनका काम केवल आवाज भर देना होता है।

मजीरा--यह पीतल और काँसी की मिली हुई घातु का बना होता है। दो

मंजीरों को आपस में टकराया जाता है। यह निर्गुणी भजनों के साथ तम्बूरे-इकतारे के साथ भी बजता है। दप और ढोल के साथ भी बजता है। इसकी ध्विन बहुत मधुर होती है। भजनों के साथ तथा होली के गीतों में भी बजाया जाता है। मंजीरे छोटे-बड़े दोनों प्रकार के होते हैं।

झाँझ—एक छोटे मंजीरे की बड़ी अनुकृति है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई एक फुट के लगभग होती है। झाँझ का प्रयोग अधिकतर मंजीरे, ढोलक, चिमटा आदि के साथ होता है।

खड़ताल--यह शब्द करताल से बना है जिसका अर्थ है हाथ की ताल। सामूहिक गान के साथ ताल की सर्वाधिक जनश्रुत बनाने के लिये खड़ताल की उत्पत्ति की गयी। यह लोकवाद्य भारत में बहुत स्थानों पर प्रचलित है। यह लगातार एक ही लय की ताल देने में प्रयुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति थोड़े से अभ्यास से इसे बजा सकता है। बहुधा यह वाद्य साधु-संतों तथा मक्तजनों का है। खड़ताल भक्तों का ही सबसे प्रिय वाद्य है । यह मधुर वाद्य नहीं है। इसके साथ पीतल की जो गोल-गोल कटी हुई छोटी-छोटी तश्तरियाँ होती हैं उनकी झंकार इसे मधुर बना देती है। खड़ताल वैयक्तिक गाने के साथ इतना अच्छा नहीं लगता। यह तो सामृहिक गान के साथ ही शोभित होता है। खड़ताल के साथ मंजीरे एवं इकतारा विशेषकर बजते हैं। खड़ताल और इकतारे का मेल है। भिक्त के गीतों के साथ ही खड़ताल वादन की परम्परा चल पड़ी है। दूसरे गीतों के साथ खड़ताल वादन प्रायः नहीं होता। प्रत्येक भक्त के घर में यह वाद्य मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आजकल दो लकड़ियों के छोटे टुकड़ों को हाथ में लेकर भी ताल देते हुए देख सकते हैं। बालक खेलते समय इनका प्रयोग करते हैं तथा स्त्रियाँ नाचते समय । अभी हमने यहाँ कुछ मुख्य वाद्यों का ही उल्लेख किया है। कुछ अनावश्यक वाद्यों को छोड़ दिया है यथा: बाल्टी, डंडे, घंटी, चिमटा, आदि।

लोकगीतों की माँक्ति अभी इन वाद्यों का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना शेष है। जीवन से संगीत और संगीत से वाद्य अधिक दूर नहीं हैं। अब अनेकों वाद्य तबला, हारमोनियम आदि भी गाँवों में काम में आने लगे हैं।

मनुष्य अपने प्राण के साथ ताल को भी ग्रहण करता है। शास्त्रीय संगीत में बिना ताल के गायन नहीं हो सकता। उसी प्रकार लोकगीतों में भी उनका होना अत्यावश्यक है। शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय प्रथा में मुख्यतया तबला, पखावज व मृदंग ताल के लिये संगत में प्रयुक्त होते हैं। लोकगीतों में ताल की ANIL

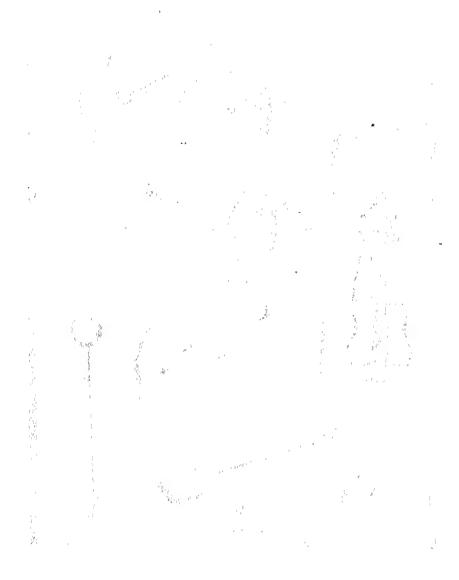

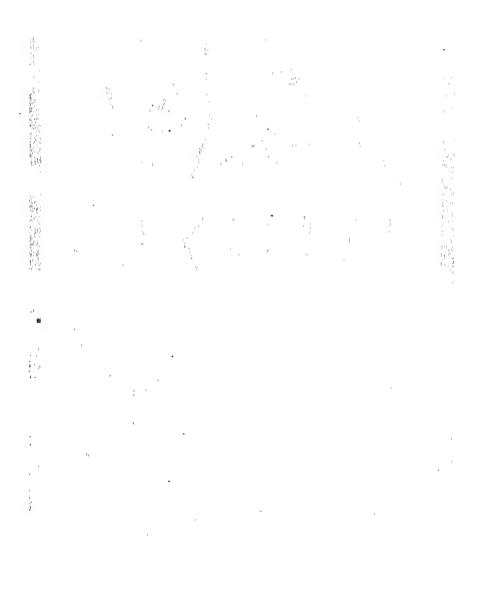

दृष्टि से ढोलक, ढोल, मंजीरे, नगारे, चंग, ढप्प, आदि कितने ही वाद्य हैं। इन बाद्यों के द्वारा लोकगीतों में भी निश्चित बंघन आ जाता है।

लोकग़ीतों में तालों का ठीक उतना ही किठन जाल फैला है जितना शास्त्रीय ताल-वाद्यों में। सामूहिक लोक गीतों में तो ताल ही प्रमुख रहती है। ताल का संगीत में वही महत्व है, जो भाषा में व्याकरण का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतों के गाये जाने के अवसर पर लोकवाद्यों का बहुत महत्व है। इनका निर्माण गायन के लिये तथा इनकी सुविधा के लिये व सरस और सरल बनाने के उद्देश्य से ही किया जाता है।

खड़ीबोली को

लोककथा

8

लोककथा विश्व व्याप्त है। इसके अन्तर्गत समाज अथवा देश-विदेश की परं-पराएँ सुरक्षित हैं। वास्तव में लोककथाएँ नाना रूपों में लोकजीवन को आच्छादित किए हुए हैं। आदिकाल से ही उनका गठबन्घन मनुष्य की चेतना से चला आ रहा है। 'भानव के सुख-दुख, प्रीति-प्रृंगार, वीर-माव और वैर इन सब ने खाद बना कर लोककथाओं को पुष्ट किया है। रहन-सहन, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, पूजा-उपासना आदि इन सबसे कहानी का ठाट बनता और बदलता रहता है। कहानी मनुष्य के लिये अपूर्व विश्वान्ति का साधन है। मन के आयास को हटाने के लिए कहानी मानव-समाज का प्राचीन रसायन है। '

आधुनिक कथा की माँति लोककथा को अपने श्रुगार के लिये विचार-कल्पना तथा कला-सौष्ठव की आव स्यकता नहीं हुई। न जाने कब लोककथा गंगा के प्रवाह की माँति, काल के पर्वतों से निकल कर मैदान में आ गई तथा किस शिव ने इसको सबसे पूर्व अपनी जटाओं में घारण किया है कि आज तक वह हर देश व हर समाज में उसी प्रकार से प्रवाहित है। लोककथा मौखिक रूप से ही प्राप्य है। लिखित रूप में लोककथा कहीं मी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लोककथा की यह विशिष्टता रही है कि इसका स्थूल रूप परिवर्तनशील है। हर कहानी कहनेवाला कहानी के तथ्यों के अतिरिक्त उसके शाब्दिक तथा मावनात्मक रूप को अपने प्रकार से बदल कर कहता है। कभी-कभी ये भी देखने में आता है कि लोककथाओं के तथ्यों में मी प्रादेशगत अथवा व्यक्तिगत रूप में परिवर्तन हो जाते हैं।

'मानस शास्त्र के तत्वज्ञों का कहना है कि मानव मन में जो शाश्वत बाल-मान समाया रहता है, उसकी माषा, उसका साहित्य, उसकी मावाभिव्यक्ति कथा ही है 1<sup>2</sup>'

लोक-साहित्य में लोकगीतों के बाद, लोककथाओं का ही स्थान है। गद्य और पद्य में इन दोनों का समान महत्व है। खड़ीवोली के लोक-साहित्य तथा जन-समाज में भी हम लोककथाओं का वही स्थान पाते हैं जो अन्य प्रान्तों

१. लोककथा श्रंक—'श्राजकल' मई १६५४, लोककथाएँ श्रौर उनका संग्रहकार्य—डॉ ० वासुदेवरारण श्रग्रवाल, ५० ह

२. लोकसाहित्य की भूमिका-सत्यवत अवस्थी, पृ० ७१।

के लोक-साहित्य में है। इसका मूल कारण यही है कि लोक-जीवन में उनके आचार-विचार सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों तथा बोली में विषयगत तथा स्वरूप-गत मेद होने पर भी उनकी आत्मा की सरलता और स्वामाविकता समान रहती है। कहानी का जन्म तो बालक के जन्म के साथ ही हो जाता है। जब बालक पैदा हुआ होगा और उमने होश सँमाल, होगा तो उसकी संसार के संबंघ में जानने की जिज्ञासा जाग्रत हुई होगी। उस समय उसको अपने गुरुजनों से कहानी के द्वारा ही बीते हुए युग की कथा का परिचय मिला होगा।

'कहानी समस्त वाङ्मय की आद्या है। मौखिक या लिखित साहित्य का कोई रूप ले लें तो उसके मूल में कोई न कोई सूक्ष्म कथा अवश्य मिलेगी। यह कहना अयुक्त न होगा कि मानव की विश्व के व्यापारों के प्रति जो प्रथमामि-व्यक्ति वाचिक या कायिक हुई होगी वह एक कहानी रही होगी। मैं और 'तुम' इन दो शब्दों में भी एक कहानी है। ''

'लोक-मानस ज्ञान को कहानी के रूप में ही स्वीकार करता है। जो ज्ञान कहानी के रूप में सरल नहीं वह लोकमानस में नहीं पचता। मानव जाति बुद्धि का कितना ही विकास कर ले वह प्रत्येक नई पीढ़ी में बाल-माव से ही जीवन-चक्र का आरम्म करती है। बाल-माव की शिक्षा-दीक्षा, रुचि और विचार का एक मात्र आश्रय कहानी है। रे

इन लो हकयाओं में लोक-मानव की सब प्रकार की मावनाएँ, परम्पराएँ तथा जीवन दर्शन समाहित है। मूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र, कोमल व पहत्र मावनाएँ, सामाजिक-ऐतिहातिक परम्पराएँ, जीवन-दर्शन के सूत्र समी कुछ लोककथा में मिल जाते हैं। इन लोककथाओं का अध्ययन करने के लिये एक ऐसी मूमि की आवश्यकता होगी जिसके आधार पर हम खड़ीबोली प्रदेश की उपलब्ध लोककथाओं का अध्ययन कर सकें। इसीलिए यह देखना आवश्यक होगा कि किम वर्गीकरण को अपनाया जाय जो अध्ययन को अधिक सुगम और सरल बना सके। वैसे तो लोककथाएँ एक दूसरे से इतनी अधिक संबंधित हैं कि उनका कक्षीय (Water tight Compartment) वर्गीकरण करना बहुत कठिन है। परन्तु किर मी कुछ वर्गीकरणों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहिले डॉ॰ स्टिथ बाँप्सन (Stith Thompson) का वर्गीकरण लेते हैं। इसी वर्गीकरण के उन्होंने दो आधार माने हैं—प्रयम, सरल कथाएँ और द्वितीय जटिल कथाएँ।

हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य—शंकरताल यादव. पृ० ३३७।

मारत को लोकतथाएँ—सीतावेबी, मृभिका—डाँ० वासुदेवरारण अधवाल, पृ० ४ ।

सरल कथाएँ—इस प्रकार की कथाओं के अन्तर्गत वह सब कथाएँ आती हैं जिनका कथानक सीधा व सरल होता है। प्रारम्भ से अंत तक एक सा चलता है। इस प्रकार की कथाओं में चरम बिन्दु, एक से अधिक स्थानों पर नहीं आता। न इसमें अधिक घुमाव-फिराव ही होते हैं। इस प्रकार की कथाओं में पात्र भी उतने ही रहते हैं जितनों से कहानी का काम चल जाता है। अन्तर्कथाओं तथा संबंधित कथाओं का भी यहाँ परनितान्त अभाव रहता है। इनमें एक ही अभिप्राय होता है तथा ये शिक्षाप्रद, गृहस्थजीवन तथा जाति आदि से संबंधित कहानियाँ होती हैं, नीतिवाणी तथा जीवन के साधारण अंग भी निहित रहते हैं। मूर्खों की, घोले की, ठगों की, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, लंगड़े, गंजे, बहरे, आलसी पति, आलसी दोस्त तथा अतिशयों कित्रपूर्ण कथाएँ इसके अन्तर्गत ही आती हैं, उदाहरणार्थ—चालाकी में बनिया, नाई की चालाकी, चटोरी जाटनी, जाट की उरली परली बात, कुम्हार आदि सामाजिक तथा जातिगत कहानियाँ हैं। पशु-पश्ची संबंधी कहानियों में 'सोने के बाल वाला वंदर, सोने का जौ, आदि कहानियाँ हैं। इसी प्रकार 'राम नाम का महत्व, विष्णु भगवान के दर्शन, लक्ष्मी और दिल्ह्र, कहानियाँ धार्मिक कहानियों के अन्तर्गत आती हैं।

जटिल कथाएँ—इनका कथानक जटिल होता है। इनमें सहायता व पुष्टि कें लिये अन्य अन्तर्कथाएँ व संबद्ध कथाएँ रहती हैं। कथानक में कई बार उतार-चढ़ाव आ जाते हैं तथा जटिलता बड़ जाती हैं। कथानक के निर्वाह के लिये नये-नये पात्र आते चले जाते हैं तथा कहानी और नायक के ऊपरविभिन्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इनमें अमानवीय शक्तियों तथा अलौकिक शक्तियों अविक होती हैं। लेकिन अंत में नायक ही विजय प्राप्त करता है। इसके अन्तर्गत परियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ, व दानों की कहानियाँ आती हैं। प्रेमकथाएँ, माग्य-संबंधी, ईमानदारी, मगवान् का न्याय, और सजायें, चालाकी आदि तत्व इस प्रकार की कहानियों में बहुवा उमरते हैं।

खड़ बोली प्रदेश में उपलब्ब और संग्रहित लोककथाओं में से कुछ कथाओं के नाम हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिटल कथाएँ अधिकतर ऐतिहासिक, अलौकिक तथा घामिक कथाओं में ही उपलब्ध हैं। रोटी का दान, राजा हरिश्चन्द्र, अंजनादेवी आदि घामिक कथाएँ इसी प्रकार की कथाएँ हैं—अलौकिक कथाओं में 'गुलबकावली' 'झिलमिल का पेड़', 'अमीजल' तथा 'बाबा जी' की कहानियाँ हैं। यह कहानियाँ जिटल कथाओं के अन्तर्गत रखी जाती हैं। सरल और जिटल कथाओं गर विस्तार से विचार करना तो किंतन होगा। केवल हमने यहाँ संकेत मात्र किया है वैसे भी यह वर्गीकरण बहुत अधिक स्थूल रूप में हमारे सामने आता

है तथा केंबल कहानी की प्रकृति तथा उसके कथानक और विकास परही प्रकाश डालता है। उपलब्ध कथाओं के अन्य गुण इसमें आंशिक रूप से ही मुखर होते हैं इसी कारण इसके आघार पर किया गया वर्गीकरण पूर्ण नहीं माना जा सकता।

वर्गीकरण—डॉ॰ गौरीशंकर सत्येन्द्र तथा डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने—अपने प्रवन्धों में लोक-कथाओं के वर्गीकरण किये हैं। ये वर्गीकरण अपने-अपने प्रदेश में उपलब्ध लोक-कथाओं के आधार पर ही किये गये हैं। डॉ॰ सत्येन्द्र ने अपनी पुस्तक 'ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन' में लोक-कथाओं का निम्नांकितः वर्गीकरण किया है— १

१—गाथाएँ २—पशु सबंबी अथवा पंचतंत्रीय ३—परा की कहानियाँ ४—विक्रम की कहानियाँ ५—वृझीवल ६—निरीक्षण गमित कहानियाँ ७—सामु-पीरों की कहानियाँ

डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय ने भी मोजपुरी प्रदेश में उपलब्ध लोकन याओं का वर्गीकरण अपनी पुस्तक 'मोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन' में इस प्रकार से किया है—- र

> १—उपदेशात्मक २—मनोरंजनात्मक ३—न्नत्तात्मक ४—प्रेमात्मक ५—वर्णनात्मक ६—सामाजिक

ढाँ॰ सत्येन्द्र का वर्गीकरण यद्यपि हर दृष्टि सुगठित सुन्दर तथा उपयुक्त है, परन्तु उनका वर्गीकरण हमारे प्रदेश के वर्गीकरण से मेल खाता सा नहीं लगता। इसके दो कारण हैं—प्रथम, हमने लोक-गाथाओं का अध्ययन प्रथक् अध्याय में किया है जिस कारण लोकगाथाएँ हमारी लोक-कथाओं के इस वर्गीकरण में स्थान नहीं पा सकेंगे। यद्यपि हमारे प्रदेश में पंचनंत्रीय कहानियों से कुछ भिन्न पशु-पर्का संबंधी लोक-कथाएँ मिलती हैं परन्तु वेसबकहानियाँ पशु-प्रक्षी संबंधी ही हैं इसलिए इनका हमारे वर्गीकरण में विशिष्ट स्थान है। ढाँ० सत्येन्द्र ने विकम संबंधी कथाओं के दो माग किये हैं—एक, ऐतिहासिक पुरुष पर आधारित लोक-कथाएँ हैं दूसराई अन्य किमो मी राजा के विकम की कहानियाँ हैं। परन्तु खड़ीबोली प्रदेश में विकम से अन्य मो इतिहास संबंधी कहानियाँ उपलब्ध हैं इसलिए उन सब को ऐतिहासिक

१. वन लोकसाहित्य का अध्ययन, ट्रां० सत्येन्द्र, पृ० द३

र. भोजपुरी स्रोक्साहित्य का श्रव्ययन, डॉo कृष्णदेव उपाध्याय पृ० ४१४

कहानियाँ मानना ही उपयुक्त रहेगा । परियों, दानवों, तथा सिद्ध पुरुयों की कहानियाँ अपने अन्दर अलौकिक तत्व लिये हुए हैं, इसलिये उन सबकी मी अलौकिक कहानियों के वर्ग में रखने से सुविधा रहेगी।

इसी प्रकार यदि हम डॉ॰ कृष्णदेव उपाच्याय के वर्गीकरण पर विचार करें तो हम पायेंगे कि प्रेम संबंबी कथाएँ हमारे प्रदेश में बहुत प्रचलित नहीं हैं और जो हैं भी उनको सुनाना परम्परा के विरुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि तोता-मैना की कथा भी इस प्रदेश में बहुत कम सुनायी जाती हैं। यदि सुनायी भी जाती हैं तोएक विशेष प्रकार के वर्ग में। इसी कारण अपने वर्गीकरण में उनको हम अलग स्थान नहीं दे पाये हैं। इस प्रदेश में वर्म का बहुत प्रमाव होने के कारण त्यौहार, व्रत, उपदेश तथा पौराणिक कहानियाँ बहुत उपलब्ध हैं, उनको हम अपने वर्गीकरण में धार्मिक कथाओं के अन्तंगत ही स्थान देंगे। स्थानीय, जातिगत, बालकों संबंधी कथाओं को भी हम सामाजिक कहानियों में ही स्थान देंगे। अपने प्रदेश की कहानियों का वर्गीकरण करने में हमने डॉ॰ सत्येन्द्र जी के वर्गीकरण से अवश्य सहायता ली है परन्तु एक वित सामग्री के वर्गीकरण की सुविधा के कारण हमारा वर्गीकरण उनसे कुछ मिन्न हो गया है। यही बात डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय के संबंध में कही जा सकती है। ऊपर कही गयी सब बातों को ध्यान में रख कर अध्ययन की सुविधा के लिए हमने निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। लोककथा से संबंधित संग्रहित सामग्री को हम सात वर्गों में विमाजित करेंगे—

- १-- वार्मिक कथाएँ २-- ऐतिहासिक कथाएँ
- ३-अलौकिक कथाएँ ४-सामाजिक कथाएँ
- ५-नीति कथाएँ ६-हास्य कथाएँ
- ७-पशु-पक्षी मंत्रंघी कथाएँ
- १. धार्मिक कथाएँ—वार्मिक कथाओं को दो मुख्य मागों में बाँटा जा सकता है—अ—व्यत-त्यौहार तथा अनुष्ठान संबंधी लोक-कथाएँ; आ—देवी-देवता संबंधी लोक-कथाएँ।

वत-त्यौहार तथा अनुष्ठान संबंधी लोक-कथाओं के अन्तर्गत दो प्रकार की कथाएँ हैं—पहली वह कथाएँ, जो अनुष्ठान अर्थात् विधि-विधान से संबंधित हैं। इन कथाओं में अहोई अष्टमी, सकटचौथ, करवाचौथ, बड़मावस तथा मद्द्या-दूज की कथा आती है। दूसरी कथाएँ वह हैं जिनमें अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इनमें सोमवार मंगलवार आदि वारों की कथाएँ हैं तथा कार्तिक-स्नान की कथा भी इन्हीं में आती है। अधिकतर इनमें कहानी सुनना जतना आवश्यक नहीं होता जितना अनुष्ठान संबंधी कथाओं में होता है।

देवीं-देवता संबंबी लोक-कथाओं में राम-कृष्ण, चुटक विनायक, शिव-पार्वती, अंजना, शनि, सूर्य आदि की कथाएँ आती हैं।

- २. ऐतिहासिक कथाएँ—इनमें ऐतिहासिक पुरुषों से संबंधित कथाएँ हैं, यथा—वीर विक्रमादित्य, राजा मोज, सिकन्दर, औरंगजेव तथा अकवर आदि। इन सबकी आगे सविस्तार विवेचना मी की गयी है।
- ३. अलौकिक कथाएँ—इस प्रकार की कथाओं का संबंध अमानवीय इक्तियों से है, जिन्हों ने लोकमानस के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इन कथाओं में दानों, परियों, तथा सिद्ध पुरुषों के चमत्कार देखने को मिलते हैं।
- ४. सामाजिक कथाएँ— इन कहानियों के अन्तर्गत हमने समाज से संबंधित मिन्न-मिन प्रकार की कहानियाँ ली हैं यथा—स्थानों से संबंधित (स्थानीय कथाएँ); बालकों से संबंधित (बाल-कथाएँ); जाति कथाएँ तथा सामान्य या फुटकर कथाएँ।
- ५. नीति-कथाएँ—नीतिकथाओं के अन्तर्गत समाज में प्रचलित नीति-वाक्य तथा कहावतों से संबंधित कथाएँ हैं। वास्तव में यह कहावर्ते या नीति वाक्य किसी न किसी कहानी के चरम-वाक्य रहे हैं।
- ६. हास्य-कथाएँ—ये कथाएँ शेवचिल्ली तथा अन्य हास्यप्रद कथाओं से संबंधित हैं, जिनसे समाज का मनोरंजन होता है।
- ७. पशु-पक्षी सबंधी कथाएँ—गशु-मङी से संबंधित कथाओं में पशु-पक्षी मनुष्य की बोर्ली वोलते हैं। यह मनुष्य से भिन्न होते हुए भी उसके अभिन्न अंग हैं।

षामिक कथाओं के अन्तर्गत ब्रज-त्योंहार, अनुष्ठान, वार तथा देवी-देवता मंबंदी कथाएँ आती हैं। धार्मिक कथाओं का प्रसार लोक-मानव के अन्तर तथा बाह्य जीवन पर इतना अधिक है कि उसके जीवन के सब कार्यकलाप उन कथाओं द्वारा प्रेरणात्मक शक्ति पाते हैं।

इन लोक-कथाओं का लोक-मानव पर बनात्मक प्रमाव होता है। कथाएँ किसी मी वस्तु के महत्व तथा गुण को स्पष्ट रूप से समझाने का सुगम तथा सरल माध्यम हैं, इसीलिए वामिक लोककथाएँ, लोक-जीवन के बार्मिक पक्ष को अधिक सबल बना देती हैं, बत नियम में उनकी आस्था को और भी दृड़ कर देती हैं। लोक मानव बर्ममीक होता है जब वह कथाओं में, बत-त्योहारों तथा अनुष्टानों के दोनों रूप स्पष्ट देखता है, नियमित रूप से उनका पालन करने वाला मनुष्य अन्ततः सुफल अधिकारी होता है और उनके प्रति अनास्या रखने वाला अथवा उसमें प्रमाद करनेवाला दुख का मागी होता हैतो, लोक-प्रानव कहानी के द्वारा सब बातों को समझ कर संकट नहीं मोल लेता चाहता। वह उन्हीं बातों को करता है जिनके कारण उसे कष्ट न उठाना पड़े। इसीलिए वह सरलतम कर्म-रेखा अपनाता है तथा उसी पर चलता रहता है।

वत-त्यौहार संबंधी लोक-कथाओं में घममय सामाजिक परम्पराएँ सुरक्षित रहती हैं जिनका नित्यप्रति के जीवन से बहुत निकट का संबंध है। इन परम्पराओं को सीखने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु पुत्री माँ से, बघू सास से स्वयं ही जान लेती हैं, यह एक जीवन का कम हो जाता है। ये कथाएँ लोक-मानव के सम्मुख उसके स्वजनों की मुरक्षा मंत्र के रूप में आती है। इन बन-कथाओं में किसी न किसी अनुष्ठान की योजना मी होती है। इन अनुष्ठानों का रूप घरेलू तथा लोक प्रचलित होता है।

वास्तव में स्त्री-समाज में प्रचलित गद्ध के अन्तर्गत सबसे मुख्य स्थान त्यांहार-त्रत कथाओं काही है। मारतीय समाज में बहुषा धार्मिक अनुष्ठान का मार स्त्री-समाज पर ही पड़ता है। धार्मिक अनुष्ठानों में हमें दो घारत हैं स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं—एक है शास्त्रीय तथा कत्तेव्य से संबंधित, यह बहुषा पुरुष के आधीन रहती है। दूसरी है लौकिक अथवा श्रोतत्व से संबंधित, यही प्रायः स्त्रियों के लिए होती है। यथार्थ में पूजा, स्त्री का धर्म नहीं, त्रत ही उसका धर्म है।

लोक-एचि में कहानी की प्रवृत्ति की मूल अधिष्ठात्री है नारी। उसने ही मुख्यतः अपनी लोक-संस्कृति, परम्पराओं, विश्वासों, अनुष्ठानों, पूजा-विधानों, तथा अपने सांसारिक उद्गार, उत्सव, समारोहों को गीतों एवं कथाओं में व्यक्त किया है। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक पर्व या त्यौहार की या तो कोई पौराणिक कथा है अथवा कोई धार्मिक अन्यविश्वास का प्रतिफल है।

स्त्रियों के पर्वों के पीछे अनेक विचित्र कथाएँ गुँथी रहती हैं, जिनसे इन पर्व-विशेषों का समारम्भ होता है। यह पर्व के साहात्म्य को बनाती है। पर्व के अनुसार वर्ताव न करने से उनसे सिले गुफर्कों का वर्णन मी रहना है। हर त्यौहार से संबंधित कहानी में किसी अलौकिक शक्ति या देवता के प्रताप का वर्णन ही रहता है।

उनका प्रत्येक घड़ी-पल इन्हीं अनुष्ठानों से परिपूर्ण रहता है। इनमें चित्र-कला के प्रतीक मिलते हैं। घर में जीवन-मंगल के उत्सव त्यौहार दिखायी देते हैं। इन उल्लासों में एक उमंग का समावेश रहता है, एक मंगल तथा समृद्धि की मावना विद्यमान रहती है। इनमें विविध दृष्टिकोणों, तथा साम्प्रदायिक सावनाओं का अद्मृत सम्मिश्रण मिलता है। त्रिदेवों के प्रतीकात्मक-स्वरूप वर्णन के अतिरिक्त गाय, गंगा, वट-वृक्ष, पीपल, औंवला तथा तुलसी आदि के संबंध में भी कथाएँ हैं। धार्मिक कथाओं से संबद्ध जातियों का इन कथाओं की सत्यता में अट्ट विश्वास हो जाता है। ये कथाएँ उनकी मानसिक आवश्यकताओं को उतना ही संतोष प्रदान करती है जितना सोजन उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को।

हिन्दू नारी के जीवन में हर दिन ही व्रत है। यहाँ तो कहावत भी प्रचलित है—'सात वार नौ त्यौहार।' इन्हों उत्सवों, व्रतों और त्यौहारों में नारी का सत्य रूप प्रदिश्ति होता है। ये नीति संबंधी भी होती हैं और व्रत, पित या संतान की कामना से संबंधित भी। यह महिलाओं द्वारा ही कही-सुनी जाती हैं। यह सभी सुसांत होती हैं और सुनने वालों के लिये भा उसमें आशीर्वचन रहते हैं। व्रत-कथाओं में वर्जनाओं का भी उल्लेख मिलता है, इनमें श्रद्धा और भय की मावना मुख्यरूप से दिखाई देती है।

अलौकिक शक्ति का अभिज्ञान जहाँ एक ओर मय को पैदा करता है, वहाँ श्रद्धा का आरम्भ भी उसी से होता है। श्रद्धा की यह भावना पूजा, विजय, आतम-निवेदन और दैन्य के रूप में लोक-कथाओं में व्यक्त हुई है। विनम्प्र आतिथ्य, समर्पण, मनौती, विल आदि देवताओं को दिए उत्कोच के रूप में सदैव मानव की अपनी ही मावना व्यक्त होती रहती है।

नारी स्वभाव से ही कोमल होती है तथा उसमें हृदय पक्ष, बुद्धि पक्ष की अपेक्षा प्रबल होता है। वह विश्वासों और मान्यताओं को अपने जीवन में एकीकार कर छेती हैं। व्रतों के संबंध में कहानियाँ इसका सजीव उदाहरण हैं। इन कथाओं के द्वारा ही हमें यह आभास मिलता है कि इनमें उन ग्रामीण महिलाओं की कितनी आस्था निहित है और यही आस्था है जो धर्म का अंकुर पैदा करती है। धार्मिक भावना, नैतिक संबल, सभी का चारित्रिक निर्माण में विशिष्ट स्थान है।

षामिक लोक-कथाओं के विभिन्न अंगों पर दृष्टिपात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि धार्मिक लोक-कथा में भी जीवन के समान ही आस्थानहीनता का कोई स्थान नहीं है। स्त्रियों के ब्रत अधिकांश लौकिक हैं। उनका शास्त्रों में उस्लेख भी नहीं मिलता।

बत-कथाएँ, धार्मिक विश्वासों के आधार पर खड़ी की गई हैं। इनको अनुष्ठानों और वतों में स्थान दिया जाता है। इनके कहने-सुनने से शुमफल की आशा रहती है अथवा अगुम का निवारण। कहानियों को कहना-सुनना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा वतपूर्ण नहीं होता। 'आसमइया', 'प्यासमइया' की कहानियाँ वैसास में कही जाती है। इसमें आशा को मातृदेवी का स्थान दिया गया है और उसे सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी, मादों में नागपंचमी (सर्पों ने किस मनुष्य की पुत्री को अपनी वहन माना और वहनों ने कैसे सर्प माइयों

को स्तेह का प्रतिदान दिया), माई-बहन के प्रेम को पुष्ट करने वाली कहानी अत्यन्त रोचक है। सावन और मादों में ऐसे कि तने ही ब्रत आते हैं जिनमें कहानियाँ कही जाती हैं। इनमें सर्पों का उल्लेख अवश्यमेव आता है और ये सर्प मनुष्यों के साथ उदारता और प्रेम का व्यवहार रखते हैं। माई-बहन के प्रेम की पुष्टि सभी कहानियों से होती है। 'अहोई आठे की कहानी' संतान-कल्याण से संबंध रखनी है। 'मैयादूज' की कहानी पून: भाई के दीर्घ जीवन की कामना के लिये होती है। 'करवा चौथ' की कहानी पति और अपने सौमाग्य की रक्षा के लिये। इस प्रकार इन देवी-देवताओं, व्रतों, अनुष्ठानों की कथाओं में कौट्म्बीय प्रेम, पित-पुत्र, माई की दीर्घाय तथा मुख-समृद्धि की भावना व्याप्त मिलती है। मानाएँ, बहुनें, बेटियाँ तथा बहुएँ संपूर्ण एकाग्रता और मन की समस्त श्रद्धा से इन्हें मुनती हैं। 'अनन्त चौदस' की अनोखी कहानी में विविध क्कुत्यों और फट की ओर संकेत किया गया है। 'सकटचौथ' की कहानियों में ईर्प्या के दुष्परिणाम की ओर संकेत है। इन कहानियों को कहने-सुनने वाली स्त्रियों का स्तर ऊँचा उठता है और उनके घर में दया, प्रेम, पावनता, कर्त्तव्य और आनंद का स्वमय वातावरण बन जाता है । विशेष अनुष्ठान की कहानियों में करवाचौथ, अहोई अष्टमी, सकटचौथ, वट-सावित्री, कजरी तीज, गौरी तीज आदि की कहानियाँ आती हैं।

इन सभी कहानियों में कहानी कहने-सुनने के अंतिरिक्त लौकिक पूजन का विधान है। हमारे समाज की कन्या व स्त्री सरल शब्दों में देवी या देवता के सम्मुख अपना हृदय खोळ कर रख देती है। प्रार्थना के क्षणों में उसके हृदय की सभी मावनाएँ, अच्छी व बुरी प्रदर्शित हो जानी हैं। यह बहुत स्पष्ट और महज रूप में व्यक्त होती हैं, जिनका उदाहरण लोक-कथाओं में मिलता है। यह सभी कहानियाँ वृत के उद्देश्यों से संबद्ध हैं। ये त्यौहार कुछ समय के लिये ईप्या, मोह, राग, द्वेष आदि के वातावरण से परे ले जाकर उल्लास के स्वर्गिक लोक में विचरण कराते हैं।

'रक्षाबत्यन' ज्ञान का अमृतघट लेकर हमें भगतीत्व का मान करना सिखाता है। 'भैयादोज' की कहानी भाई-वहन के प्रेम से ओठ-प्रोत हैं। 'करवाचौथ' की कहानी में दाम्पत्य प्रेम कूट-कूट कर मरा है। 'होई' और 'संकटहरण' की कहानी में मातृ-श्रेम छलकता सा जान पड़ता है। 'कार्तिक-स्नान', 'तुलसी' आदि की कहानियौं त्याग और मन की शुद्धि का पाठ पढ़ाती हैं। इन कहानियों में जीवन का एक उपयोगी 'अमर संदेश' छिपा है।

त्यौहार तथा उनकी कहानियाँ हमारे जातीय जीवन का मुख्य अंग हैं। उनमें

हमारी परम्पराओं और हमारी संस्कृति के विकास का इतिहास गुंथा है । वे हमारे स्रोक-जीवन की सच्ची झाँकी हैं।

कुछ सुधारक इनमें अंघिवश्वास, रूढ़िवाद एवं अज्ञान का बोलबाला पाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो इन्हीं कहानियों में नीति तथा हमारी अतीत संस्कृति बीजरूप में मिलती है। अतः इनका हर दृष्टि से अध्ययन—सामाजिक तथा धार्मिक —अत्यन्त आवश्यक है।

अनुष्ठान, व्रत, त्यौहार संबंधी कहानियों के संबंध में कह चुकने के पश्चात् यदि हम सात वारों को अछूता छोड़ देंगे नो शायद अनुष्ठान तथा व्रत संबंधी लोक-कथाओं के प्रति न्याय नहीं होगा। जैसा कि पहिले भी संकेत हो चुका है कि सप्ताहः का हर दिन किसी न किसी देवता से अपना गठबन्धन किये हुए है। रिव, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पित, शुक्र तथा शिन, इन सब कहानियों की लोक-कथा साहित्यः में अपना योगदान देती हैं।

१. देवी-देवता संबंधी कथाएँ—इन कथाओं में ईश्वर की महत्ता, उसका न्याय तथा विभिन्न रूपों में करुणा का दिग्दर्शन होता है। देवी-देवता करुण होने के साथ पाप तथा कप्टमंजक भी हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म के विपरीत चलता है अथवा अनैतिक व्यवहार करता है तो वह उसको दंड भी देते हैं। देवी-देवता संबंधी कहानियों की एक यह भी विशेषता है, कि उनमें देवी-देवता मनुष्यों से बातें करते हुए पाये जाते हैं। वह उनके सुख-दुख में सम्मिलित होते हैं तथा उनके दुख का अनुभव करते हैं। इससे लोकमानव के मन में देवी-देवताओं से अधिक आत्मीयता का अनुभव होता है और वह समझता है कि देवी-देवता उसके साथी हैं तथा अपने हैं जो दुख अथवा कप्ट के समय उसके सहायक होंगे और उसका संकट निवारण करेंगे। इन कहानियों के द्वारा देवी-देवताओं के प्रति उसके मन की आस्था तथा विश्वस अध्यान्मिक होने के स्थान पर धरेलु अधिक हो जाता है।

देवी-देवता संबंधी कथाओं में नारद जी का प्रधान स्थान है। वह जन प्रतिनिधि होने के साथ-साथ भगवान् के परामर्शदाता भी हैं जो समय-साथ पर भगवान् के पास जाकर जग का हाल सुनाते हैं तथा जनता के कष्टों को भगवान् के पास जाकर कहते हैं। इस प्रकार की कहानियों में नारद का चरित्र जनतंत्रात्मक अधिक है। इनके द्वारा ही भगवान् का संदेश भक्तों तक पहुँचता है। इन कहानियों के द्वारा ही लोकमानव को विदवास होता है कि भगवान् उनके लिये अगम अगोचर ही नहीं अपिनु वह उसकी पहुँच के अन्दर ही हैं।

लोक-साहित्य में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ देखने को मिलती हैं । 'विष्णु भगवान् के दर्शन' नामक कहानी इसी प्रकार की कहानी है। मगवान् की कृपा तथा परीक्षात्मक ढंग अलौकिक नहीं । जहाँ एक ओर उनके मन में इतनी करुणा तथा दया है, आपस में गहन विश्वास तथा आस्था भी है । इस प्रकार की कहानियाँ जनसाघारण से दूर नहीं । 'साऊ और बदमाश' भी इसी प्रकार की कहानी है । असज्जन व्यक्तियों का भी भगवान् अपने भक्तों से अधिक घ्यान रखते हैं। इन कहानियों में समाज, व्यक्ति तथा ईश्वरीय शक्ति का सामंजस्य है। इसमें मानव के दोनों रूप सम्मुख आते हैं तथा ईश्वरीय शक्ति उनके कर्मों को देखते हुए ही आवश्यक न्याय करती है । इन दोनों कहानी में नारद ही ईश्वर तक पहुँचाने के माध्यम हैं।

'राम नाम का महत्व' नामक लोककथा प्रतिनिधि लोक-कथा कही जा सकती है। वही बड़ा देवता है जो साधन कम होते हुए भी बुद्धि से जीत जाता है और अन्य सभी देवता उसके सम्मुख हार मान जाते हैं। 'राम-नाम का महत्व' तो इस कथा में है ही साथ ही साथ आवश्यक मानवीय गुणों की ओर भी संकेत किया गया है, जिनका होना व्यक्ति के लिये भी आवश्यक है। इस कथा को एक और तरह से भी कहा जा सकता है। उसमें राम-नाम की परिक्रमा करने के स्थान पर गणेश जी ने अपने माता-पिता शंकर-पार्वती की परिक्रमा कर ली थी। इसीलिए वह बड़े माने गये थे। इस कथा में शंकर-पार्वती के महत्व के साथ-साथ माता-पिता को भी बड़ा महत्व दिया गया है। वास्तव में माता-पिता में भी तो सृजन की शक्ति है।

अन्य कहानियाँ—चुटक विनायक, सूर्य मगवान्, शिव-पार्वती, लक्ष्मी-दिल्ह्र आदि भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यद्यपि प्रत्येक की कथा विवेचना सविस्तार नहीं हुई परन्तु ये कहानियाँ स्वयं में देवी-देवता संबंधी कथाओं का प्रतिनिधित्व लिये हुए हैं।

२. ऐतिहासिक कहानियाँ—देशकाल व परिस्थिति का समाज पर सबसे अधिक प्रमाव पड़ता है। उस प्रमाव के अनुसार ही लोक-समाज के लोक-साहित्य का निर्माण होता रहता है। वास्तव में लोकमानव की अमिव्यक्ति के माधन तथा परिपाटी तो अपनी ही रहती है। यही कारण है, कि वह सब बातों में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये चलता है। वैसे लोककथाएँ भी काल और घटनाओं के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं। लोक-साहित्य में राम से लेकर आज तक की सम्पूर्ण लोक-कथाएँ इतिहास के रूप में सुरक्षित हैं। लोकमानव शिक्षित समाज के इतिहास से भी अधिक इन्हीं लोक-कथाओं को प्रमाण मानता है। ये कथाएँ ही उसे देश काल की सूचना देती रहती हैं। वह जानता है कि अमुक राजा कैसा था, उसका चरित्र किस प्रकार का था, उसके साधन में क्या कमी थी, न्यायप्रिय था या अन्यायी—इन सब बातों की सूचना प्रमाण रूप से इन्हीं कहानियों में मिल

जाती हैं। रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं तथा राजा भर्तृंहरि, राजा हिरिश्चन्द्र, मोरघ्वज, घ्रुव, घृतराष्ट्र, राजा मोज, विक्रमादित्य आदि के कथानकों से भी वह चिर-परिचित है। वह सिकन्दर, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, दहादुरशाह आदि से भी अपरिचित नहीं। उनके संबंध में वह उतना जानता है जितना कि उसे आवश्यकता है।

यद्यपि ऐतिहासिक लोक-कथाओं के सब चित्र ऐतिहासिक पुरुष होते हैं परन्तु अधिकतर इनमें ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता । इन्हीं सब लोक कथाओं को वह पूर्ण रूप से सत्य मानता है। वास्तव में इन कहानियों में कई बार यह भी देखने को मिलता है कि वे या तो किसी बात को समर्थन करती हैं अथवा किसी बात का अपनी ही प्रकार में प्रतिपादन करती हैं। 'याकुम्बरी देवी' की कहानी इसी प्रकार की हैं। उसमें शाकुम्बरी देवी की अपार शक्ति का एक दृष्टान्त है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी कोई अघटित घटना नहीं कि अकवर जैसा मुसलमान बादशाह हिन्दुओं की शाकुम्बरी देवी से संबंधित अलौकिक कथाएँ सुन कर उसके दर्शनों के लिये इच्छुक न हो उठे और फिर उसे बाद में घ्यान आये कि अच्छा होता यदि वह मक्का-मदीना चला जाता। इसके पश्चात् देवी का चमत्कार होना तथा अकबर का उस शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाना। ये दोनों बातें देवी शाकुम्बरी की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। लोकमानव इतना समझता है कि अकवर बादशाह को भी उसकी शक्ति के सम्मुख झुकना पड़ा और उसे भी देवी को मान्यता देनी पड़ी। इस कथा की घटनाएँ तथा तक, दोनों ही पुष्ट हैं तथा अंत में लोक-कथा का प्रयोजन भी पूरा हो जाता है।

इसी प्रकार 'सिकन्दर' नामक लोककथा का प्रयोजन भी एक मात्र यही दिखाना है कि आक्रमण के समय सिकन्दर ने कितना अत्याचार किया कि कब्रों तक से भी उसने रुपया निकलवा लिया । जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि इन कहानियों की पुष्टि इतिहास से होती है अथवा नहीं—इसकी लोकमानव को कोई चिन्ता नहीं । वह इतना ही जानता है कि सिकन्दर ने भारत पर कितना अत्याचार किया था ।

जहाँगीर को लोकमानव न्यायी तथा बील सम्प्राट् के रूप में जानता है। उसके दरबार में गर्घे की पुकार भी बादशाह जहाँगीर के कानों तक पहुँचती है तथा उसके साथ न्याय किया जाता है। इस कहानी को कह कर वह न्याय की पराकाष्ट्रा का दर्शन करता है क्योंकि इतिहास तो केवल इतना ही बताता है कि जहाँगीर न्याय-शील था. परन्तु उसे यह कथा इतिहास के उस संकेत को और स्पष्ट कर देती है। बीरंगजेंब की संगीत-अप्रियता भी लोकमानव की दिष्ट से नहीं बच सकी।

संगीत की अर्थी ले जाते हुए लोगों को देख कर औरंगजेब यही कहता है कि इसे इस प्रकार से दफन करके आना कि फिर न निकल सके। इस कहानी में जन-साधारण की ओर से नकारात्मक विरोध होता है जिसमें वह स्पष्ट रूप से तो कुछ कह नहीं पाते हैं, औरंगजेब के सम्मृख अर्थी ले जाकर ही अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह उस काल के समाज का चित्रण है कि उस काल में शासन की कैसी व्यवस्था थी, प्रजा की संगीत के प्रति कितनी रुचि तथा जाग्रति थी।

'बड़ी वेगम' नामक कहानी में केवल अकबर का नाम ही आता है, अन्य चरित्र अप्रत्यक्ष रूप से सम्मुख आते हैं । परन्तु अकबर से संबंधित होने के कारण यह ऐतिहासिक कहानी कही जायेगी। इसमें स्त्री के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी का साराँश यही है कि 'सूझबूझ' वाली महिला दिरद्वसे दिद्वसर को भी सुधार सकती है। इस बात को बेगम बड़ी बुद्धिमत्ता तथा चालाकी से सिद्ध करती है। अन्त में बादशाह को उसके सम्मुख झुकना पड़ता है। ये कहानी आधुनिक युग की आधिक समस्याओं का समाधान भी रखती हैं।

राजा विक्रमादित्य से संबंधित दो कहानियाँ— 'विक्रमादित्य' तथा 'रोटी का दान' बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं । राजा 'विक्रमाजीत' नामक कहानी में राजा अपने वचन के कारण ब्राह्मणी की जान बचाने के लिए कर्ण के घर जाकर नौकरी करते हैं तथा देवी से जाकर अमीजल लाते हैं और सोना बनाने की झझ्झर राजा कर्ण को दे आते हैं। इस कथा में दो तीन अन्तर्कथाएँ साथ चलती हैं। बुढ़िया को जीवित करने के लिए प्रयत्न, ब्राह्मणी के बेटे को राजा की सोना बनाने की झारी लाकर देना। इन कथाओं का आधार केवल एक यही है कि राजा अपने वचन की रक्षा करने के लिये मृत बुढ़िया को जीवित करने के लिये प्रयत्न करता है। उसी के बीच दूनरी अन्तर्कथाएँ भी आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार कहानी की उत्सुकता प्रारम्म से बनी रहती है। इतने कष्ट उठाने के पश्चात् सब सुखी हो जाते हैं।

इसी प्रकार 'रोटी का दान' नामक कहानी में अतिथि-सत्कार का महत्व है। इस कहानी के अन्तर्गत यह भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति कटुवचन कहते हैं उनकी वही फल मोगना पड़ता है। पहले जीवन की कथा उसमें अन्तर्कथा के रूप में आती है जिसका सद्प्रमाव पाठकों पर स्थायी रूप से पड़ता है।

'मोरघ्वज' तथा 'राजा हरिश्चन्द्र' की कथा भी ऐतिहासिक रूप में ली जा सकती है। मोरघ्वज की कथा भी अतिथि-सत्कार का महत्व बतलाती है। इस कहानी के अन्त में पुत्र का बलिदान होने के पश्चात् भी श्रीकृष्ण उसको जीवित कर देते हैं। ये कहानी दृष्टान्त रूप में अवश्य हैं किन्तु इन कथाओं का लोक-समाज में ऐतिहासिक स्थान बन गया है। राजा हरिश्चन्द्र के शाप की तथा परीक्षा की कथाएँ जगत्प्रसिद्ध हैं। राजा को शाप, इसलिए दिया जाता है कि रानी तारावती एक मंगी को गुरु मानने लगती है इस कारण राजा को संदेह होता है। वह रानी को मार देता है। वह मंगी ही अपनी आत्मिक शक्ति से रानी को जीवित करता है और राजा को श्राप देता है। इसीलिए आगे चल कर राजा हरिश्चन्द्र को चांडाल के घर पानी मरना पड़ता है। इसीलिए आगे चल कर राजा हरिश्चन्द्र को चांडाल के घर पानी मरना पड़ता है। दूसरी वाली कथा में दो मुख्य कथाएँ एक साथ ही चलती हैं। शाप की पूर्ति तथा सत्य की रक्षा। सत्य की रक्षा करते-करते ही शाप की पूर्ति होती है। राजा हरिश्चन्द्र की विपत्ति के दो कारण कहे जा सकते हैं। प्रथम, शाप, द्वितीय 'विश्वा-मित्र का टोटा।' इसके दोनों ही मुख्य कारण हैं। इस कहानी में चरम स्थिति मी कई बार वाती है। रानी का मंगी को गुरु बनाना ही कहानी का पहला चरम-बिन्दु है। शाप देते ही कहानी का उतार आरम्म हो जाता है। बिश्वामित्र का टोटा पूरा करना, उसमें बिक जाना, इस तरह कहानी का फिर चढ़ाव आरम्म होता है। लड़के के मरने तक कहानी फिर चरमबिन्दु तक पहुँच जाती है। तब तक वह चरमबिन्दु बना रहता है जब रानी अपना चीर देती है। उसके पश्चात् कहानी सुखान्त हो जाती है।

यह कथाएँ प्रवान रूप से चार प्रकार की हैं। एक प्रकार की कथाएँ तो शासन से संबंधित हैं। इन कथाओं में न्याय, अत्याचार, तथा दमन संबंधी कथाएँ हैं जिसमें जहांगीर का न्याय, सिकन्दर के आक्रमण का चित्र तथा औरंगजेब का दमन है जो लिलत-कलाओं का विरोधी था। अकबर की कहानी दूसरी प्रकार की है जिसमें देवी-देवता का महत्व दिखलाया जाता है और कथा दो प्रधान धर्मों के मध्य स्वर्गिक सेत् की माँति है।

बन्य कहानियाँ—राजा हरिश्चन्द्र, मोरघ्वज, राजा विक्रमाजीत आदि ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिससे वचन-पालन के प्रति जीवन-उरसर्ग करने की प्रेरणा मिलती है। यद्यपि ये कहानियाँ अलौकिकता लिये हुए हैं परन्तु फिर भी ये लोकसमाज के आदर्श पुरुषों की कहानी है जिनको वह पूर्णतया ऐतिहासिक पुरुष मानता है।

चौथों प्रकार की कहानियों का प्रतिनिधित्व 'रोटों का दान' तथा 'घृतराष्ट्र राजा' नाम की कथा हैं जो विछले जन्म से संबंधित कथाएँ हैं। पूर्व कमों का प्रमाव अगले जन्मों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। इस लोकविश्वास का लोकजीवन पर बहुत गहरा प्रमाव है। यही कारण है कि वे इस जीवन को दुखी बनाकर मी अगले जन्म को सफल और मुखी बनाने की चेप्टा करते हैं तथा उसी के अनुरूप प्रयत्न भी करते हैं। बत, दान, पुण्य करने की किया में यही मावना निहित रहती है 'यहाँ का किया हुआ', 'दिया-लिया' 'वहाँ' पर मिलेगा। 'विक्रमाजीत' को इतना निंदनीय कार्य करते हुए भी केवल दो रोटी ही का दान कर देने पर चक्रवर्ती सम्प्राट् का पद मिलता है। इसी प्रकार राजा घृतराष्ट्र को अन्धा होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सौ जन्म पूर्व एक टिड्डे की आँखों में तिनका डाल दिया था।

लोक-कथाओं की पृष्ठमूमि में लोक-कथाकार की सत्यता है। वह कहानी नहीं लिखता बस विषय को तथा अन्य उसी प्रकार के उदाहरणों को लेकर इस प्रकार से दोहरा देता है कि उसकी अपनी बात को तर्क की कसौटी पर रगड़ने की आवश्यकता कभी भी अनुभव नहीं होती और नहीं वह ऐतिहासिक आँकड़े संप्रहित करता है। यह कथाएँ तो उसकी सरल, सहज अभिव्यक्ति हैं जिसके पीछे उसका कालगत अनुभव चला आता है। अपना धर्म समझ कर हर देश काल का लोकमानव परम्परागत रूप में पूर्वज द्वारा कही। गयी बात को मुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझता है। ऐतिहासिक लोक-कथाएँ अपने-अपने काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी उत्पत्ति उसी काल के लोकमानव द्वारा हुई होगी। यह बात दूसरी है कि यहाँ तक आते-आते उसका कुछ रूप परिवर्तन हो गया हो। इन कथाओं में से कुछ कथाएँ ऐतिहासिक सत्यों की पुष्टि भी करती हैं। शायद ये सत्य इतिहास के पृष्ठों से छिटक कर लोकमानव के पास पहुँच गये होंगे। ऐतिहासिक कथाओं का यह रूप लोकसमाज की निधि है जो लोकसमाज के पास सदा उसी प्रकार बनी रहेगी।

3. अलौकिक कथाएँ—लोकसमाज में हास्य-कथाओं के समान अलौकिक कथाएँ मी अत्यिष्क प्रिय हैं तथा उनका विशिष्ट स्थान है। मनुष्य अलौकिक तत्वों की कल्पना सदैव से किसी न किसी रूप में अवश्य करता रहा है, जो उसके सब कार्यों को सुगम बना सकें तथा जिसके माध्यम ने वह अलभ्य बस्तुओं को मी प्राप्त कर सके। वह अपने जीवन का अधिक समय कल्पना-लोक में ब्यतीत करता है तथा अपनी अतृष्त इच्छाओं को इसी के द्वारा पूर्ण करता है। इन सब मावनाओं की पूर्ति इन्हीं कहानियों के द्वारा होती है। अलौकिक कहानियाँ यद्यपि असत्य होती हैं और मनुष्य को वास्तविक जगर् से दूर ले जाती हैं पर मनुष्य की अतृष्त आकांक्षाओं को पूरा करती रहती हैं। इसीलियं उसे इसी प्रकार की कहानियों को सुन कर बड़ा आनन्द मिलता है जो क्षणिक ही होता है। यही कहानियों मनुष्य के अन्तमंन में उपस्थित उस अद्मृत मानव की परोक्ष रूप से पूर्ति करती रहती हैं जो ऐसे दानव को विजय करना चाहता है, जो उसकी सेवा में रह सके तथा उसको घन दे सके, ऐश्वर्य दे सके और यही अन्तर का अद्भृत मानव अमीजल आदि पीकर अमर हो जाना चाहता है। इस प्रकार की

कहानियाँ ऐतिहासिक कहानियों में भी दी गयी हैं।

इन अलौकिक कहानियों में सदा यह देखने को मिलता है कि जो सत्यनिष्ठ है वह बड़ी से बड़ी विरोधी शक्तियों से भी संघर्ष करने के अंत में विजयी होता है। उदाहरणार्थ—'झिलमिल का पेड़', प्रतीकात्मक कहानी है। 'झिलमिल का पेड़' समृद्धि का प्रतीक है। राजा का बेवकूफ कहलानेवाला लड़का उसके लिए प्रयत्न करने के लिये निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत-सी किठनाइयाँ आती हैं—सर्प उसी किठनाइयों का प्रतीक है जिसको वह लड़का जीत लेता है। अपने प्रयत्नों के साथ-साथ बुद्धि (बुढ़िया) का सहारा भी लिये रहता है जिसकी मदद से वह झिलमिल का पेड़ प्राप्त कर लेता है। परन्तु जब वह सो जाता है तो छद्मवेषी चार साधु काम-क्रोध-लोभ-मोह झिलमिल का पेड़ चुरा ले जाते हैं। फिर वह हीरामन तोते के रूप में अपनी बुद्धि को याद करता है। वही उसको झिलमिल का पेड़ फिर लाकर देता है तथा घर तक पहुँचा आता है। इस प्रतीकात्मकता के अतिरिक्त इस कहानी में बुद्धि तथा प्रयत्नों के सुप्रभावों की ओर भी संकेत किया गया है तथा प्रलोमनों के विरुद्ध चेतावनी भी।

अन्य कहानियाँ इस कहानी से भिन्न हैं। उनमें परी, जादू, दानव आदि प्रधान हैं। उदाहरणार्थ —अनार दे नार, बैत की परी का तेल, बाबाजी तथा मरनी-जीनी रानी। इन कहानियों में पहली एक कहानी तो परी संबंधी कहानी है। दोनों कहानियों में ताना लगता है। पहली कहानी में माभियों का ताना लगता है और वह 'अनार दे नार' लाने चल देता है, दूसरी कहानी में चिड़िया की बोली लगती है और रानी 'आसन्नपाट्टी' लेकर पड़ जाती है। राजा के दरबार में पान का बीड़ा और तलवार रखें जाने पर राजकुमार बैंत की परी का तेल लेने निकल पड़ता है। दोनों ही साधु से मिलते हैं तथा उसकी सेवा करके वरदान लेते हैं। वहीं साधु उनकी मदद करता है। उन्हें सफलता भी मिलती है। साधु के मिलने के पश्चात् ही से इन दोनों कहानियों में थोड़ा सा अन्तर हो जाता है जो विशेष नहीं है।

'बाबाजी' तथा 'मरनी जीनी रानी' में दानव-तत्व आ जाता है। बाबा छोटी रानी को मक्खी बनाकर झोली में रख लेते हैं फिर उसको घर ले जाते हैं जो उसको छुड़ाने आता है उसी को पत्थर का बना देते हैं। अंत में सबसे छोटा लड़का जाता है और वह उस बाबा जी को मार कर आता है। दोनों कहानियों में ही तोते में जान रहती है। परन्तु 'मरनी जीनी रानी' की कहानी बाबा जी वाली कहानी से भिन्न है। इस कहानी में वजीर की रानी ईर्ष्यावश राजकुमारी को मार देती है तथा राजकुमार से विवाह कर लेती है। अंत में यह सत्य प्रकट हो जाता है और वजीर की लड़की को दंड मिलता है। बाबा जी तथा मरनी जीनी, कहानियों का विशेष लोक रूप है। बाबा जी की कहानी का संबंध जादू से है यथा—मक्खी बना लेना, राजा तथा राजकुमारों को पत्थर का बना देना। यह सव जादू संबंधी विशेषताएँ हैं जिन पर लोक-समाज बहुत आस्था रखता है। दूसरी कहानी पढ़ने से ज्ञात होता है कि उसमें दो विशेषताएँ हैं। राजकुमारी की जान तोते तथा हार में रहती है। तोता को मार डालने पर हार वजीर की लड़की पहन लेती है। जब वह उसको निकाल कर रख देती है तो राजकुमारी जी उठती है अन्यथा वह मृत रहती है। यह दोनों पक्ष भी जादू से संबंधित हैं। इन दोनों कहानियों में यही विशेषता है कि जादू के साथ-साथ इन कहानियों में परम्परागत अभिप्राय भी निहित है।

'दो माई' कहानी में पशु-पक्षी, चकोत-चकोतरी बोलते हुए पाये जाते हैं। वे अपना-अपना उपयोग बतलाते हैं। बड़ा माई जागता होता है। वह यह सुनकर कि चकोत को खाने से राज्य मिलेगा, उन पिक्षयों को मार देता है। परन्तु छोटे माई के हाथ चकोत लगता है और वह तो अगले दिन राजा बन जाता है परन्तु पिक्षयों को मारने वाले बड़े माई को साँप का मोजन बनना पड़ता है। परन्तु मोला पारवती उसे जीवित कर देते हैं और वह वहाँ से उठ कर चल देता है। जिस राज्य में पहुँचता है वह उसके बड़े माई का ही होता है। वहाँ वह दाने को मारता है तब माई से मिल पाता है। इस कहानी में चार अमिप्राय हैं। चकोत-चकोतरी खाने से राज्य मिलना तथा सर्प का काटना, पिहला अमिप्राय है; पूर्व राजा के शव के सम्मुख आ जाने से राजा बन जाना दूसरा अमिप्राय है; मोला-पारवती द्वारा मृत को जीवित कर देना तीसरा अमिप्राय है और दाने का एक मेंट रोज लेना तथा परदेसी के द्वारा मारा जाना चौथा अमिप्राय है। यह कहानी दो-तीन स्थानों पर अपने चरमबिन्दु पर पहुँच जाती है। इस प्रकार की कहानी से लोक-समाज का अत्यिषक मनोरंजन होता है।

'अमीजल' कहानी यद्यपि राजा विक्रमादित्य से संबंधित है परन्तु इसमें भी पहलेवाली कहानी के समान ही दो-तीन वही पक्ष सम्मिलित हैं। बैमाता से कुम्हार के लड़के की आयु के संबंध में यह जानकर कि शादी के समय इस लड़के का काल है राजा विक्रमादित्य चल देते हैं—विवाह के समय फिर राजा विक्रमादित्य को निमंत्रण दिया जाता है। उस समय लड़के के मैल से शेर बन जाता है और उसको मार डालता है। इसके पश्चात् चकोत-चकोतरी राजा विक्रमादित्य को रास्ता बताते हैं कि कैसे अमीजल मिल सकता है। वास्तव में पक्षियों को लोक-समाज ने त्रिकालदर्शी माना है। इसीलिए यह समय-समय पर आपबीती, जगबीती के रूप में यात्रियों को उनके भाग्य के सम्बन्ध में बताते हैं। राजा चकोत, चकोतरी की बात

सुनकर चल देते हैं। वह तोते को मार कर दाने को मारते हैं तथा उसकी बेटी से विवाह करके उससे कहते हैं कि इस लड़के को जीवित कर। वह अपनी कन्नी उँगली चीर कर उस पर अमीजल छिड़कती है। इस प्रकार इन दोनों कहानियों की एक कड़ी दाने से जुड़ी हुई है, जो अत्याचार करता है। कहानी में राजा विक्रमादित्य की प्रजावत्सलता भी प्रदिश्ति होती है।

'मददगार दोस्त' नामक कहानी यद्यपि पशु-पक्षियों से संबंधित है परन्तु इसमें अलौकिकता का तत्व बहुत अधिक मिलता है। सामाजिक रूप से तो इसमें पशु-पक्षी, राजा के लड़के से मित्रता निबाहते हैं परन्तु पशु-पक्षियों का देह-परिवर्तन करना तथा हिरनी के शरीर से पूरा बाग तैयार हो जाना, यह दोनों अलौकिक तत्व हैं। इसीलिए इसको अलौकिक कहानी की श्रेणी में रखा गया है।

'कहानी की बात', 'पलंग का पाया' तथा 'बाँसुरी'—ये तीनों कहानियाँ अपना विशिष्ट चरित्र रखती हैं। पहली कहानी में एक ब्राह्मण अपने बहनों के घर जाने के लिये निकलता है। रास्ते में वह सबको अपनी कहानी सुनाना चाहता है परन्तु सब सुनने से मना कर देते हैं। किसी को वह पत्थर का बना देता है। पीपल के पत्ते सुखा देता है, नदी का जल सुखा देता है, साहूकार की बहन की देह को कोयला बना देता है। बस एक छोटी बहन उसकी बात सुनती है। जब वह लौटता है तो सब पूछते हैं। वह बताता है कहानी न सुनने के कारण ऐसा हुआ। तब सब उसकी बात सुनते हैं और फिर 'वैसे के वैसे' ही हो जाते हैं। इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। किसी की बात न सुनने पर अंत में कष्ट भोगना पड़ता है । जब सब अपनी भूछ स्वीकार करते हैं तब कहीं जाकर उनके सुख के दिन आते हैं। और गरीब छोटी बहन जिसने सदैव माना, उसको कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। 'पलंग का पाया' और 'बाँसुरी' भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं। पलंग के पाये वाली कहानी को 'जादू-गर बाढ़ी' मी कहते हैं। इसमें वाढ़ी इस प्रकार का पलंग बनाता है जो दाने को मार आता है तथा पलंग में लग जाता है। पलंग में ही ऐसा जादू है कि पाये बोलते हैं तथा मनुष्य की माँति कार्य करते हैं। वैसे तो यह बात असंभव सी लगती है परन्तु जब जादू की ही बात आती है, तो लोकसमाज इस पर बहुत विश्वास कर लेता है। 'बाँसूरी' नामक कहानी में यही विश्वास निहित है कि मृत आत्मा जब तक बदला नहीं ले लेती वह भटकती रहती है। माभी से बदला लेने के लिए नन्द बाँसुरी बनती है तथा माँ तक पहुँचती है। जब माँ पर भेद खुलता है तब वह उन सब बहुओं को घर से बाहर निकाल देती है। इस कहानी में यही विशेषता है और अलौकिक तत्व हैं कि लड़की मरने पर बेरी बनती है, परन्तु उसमें चेतना बनी रहती है। वह अपने ससुराल के नाई से कहती है, जोगी से भी कहती है, माभियों के सामने गाने

से मना कर देती है। माँ के सामने भी हिचकती है और रात्रि में सब कार्य कर देती है। अन्त में जब बदला ले लेती है तो माँ उसकी शादी कर देती है। यद्यपि वह मृत है परन्तु फिर भी वह देह घारण कर लेती है वैसे तो इस कहानी के तथ्य तर्कसंगत नहीं हैं पर लोकमानव उसमें अटूट विश्वास रखता है।

इन कहानियों से भिन्न कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो आकार में विस्तृत हैं तथा विषय में इन सब कहानियों से भिन्न हैं। इन कथाओं को मिश्रित कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। वैसे तो इन सब में अलौकिक तत्व ही प्रधान हैं परन्तु इसमें अन्य तथ्य सामाजिक, धार्मिक आदि भी आ जाते हैं। इस प्रकार की कहानियों में ये पाँच कहानियाँ आती हैं उदाहरणार्थ—गुलवकावली, घड़ा बेटा, चार-व्याह राजा का बेटा, राजा का बाग़ और छोटा बेटा, सात कोठड़ी और दो लड़के। अब इन कहानियों पर अलग-अलग दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले 'गुलबकावली' की कहानी आती है।

'गुलबकावली' फ्ल से संबंधित कहानी है। इस प्रदेश में इसी के समान 'गुल-सनोवर', 'गुलचम्पा' आदि कहानियाँ भी प्रचिलत हैं। महामारत में भी इसी प्रकार का एक आख्यान मिलता है जिसमें द्रौपदी की इच्छा पर भीम गंधमादन पर्वत से फूल लेने जाता है वहाँ पर किन्नरों और गंधवों को हराना पड़ता है। वास्तव में अन्य और साहित्य में भी फूल संबंधी कहानियाँ मिलती हैं। अलिफ लैला में भी फूलों से संबंधित कहानियाँ हैं—गुलसनोवर तथा गुलबकावली कहानियाँ उसी साहित्य से संबंधित कहानियाँ हैं। परन्तु लोक-समाज ने इस कहानी को अपना रूप दे डाला तथा खड़ीबोली लोकसाहित्य की अत्यधिक लोकप्रिय कहानी हो गयी। गुलबकावली कहानी के आधे माग में कहानी का बीजारोपण तथा प्रयत्न है। अंघे राजा का बड़ा राजकुमार असफल हो जाता है, छोटा राजकुमार सफल होता है। कहानी के इस माग में उस देश, काल और समाज की ओर संकेत है। दोनों राजकुमारों का गुलबकावली का फूल लेने जाना उनके पितृमक्ति का परिचायक है। दूसरे उस काल में कितना वेश्याओं का प्रमाव था, ये भी इस कहानी से पता चलता है। परियों का नृत्य अलौकिकता लिये हुए है।

कहानी के अगले भाग में चूहे तथा बिल्ली का महत्वपूर्ण योग है। चूहे सिखाये हुए हैं। वह खेलते समय सार बदल देते हैं, इसीलिए रानी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को भी हटा देती है तथा उसे बन्दी बना लेती है पश्नु बिल्ली के भय से चूहे नहीं आते। राजकुमार रानी को हरा देता है। उसका बड़ा भाई वहाँ पर कैंद्र में होता है। वह उसे भी छुड़वा देता है।

रानी से विवाह कर जब वह आगे बढ़ता है तो राक्षस की लड़की मिलती

है जो उसे देख कर हँसती तथा रोती है। राक्षस अपनी बेटी के कहने पर उसका विवाह राजकुमार से कर देता है तथा वह ही सुरंग बनाकर राजकुमार को गुल-बकावली से मिलाती है। गुलबकावली तथा राजकुमार से प्रेम संबंध हो जाते हैं। एक दिन गुलबकावली की माँ दोनों को बात करते देख राजकुमार को ठगों के देश में फेंक देती है। फिर गुलबकावली की मौसी उसे गुलबकावली से मिलाती है तथा उन दोनों की शादी हो जाती है। कहानी के इस माग में बहुविवाह एवं पारस्परिक सामाजिक संबंध की ओर संकेत है।

जब वह गुलबकावली तथा फूल को लेकर चलता है तो रास्ते में उससे फूल छीन लिया जाता है तथा उसे पेड़ से बाँघ देते हैं। राक्षस की वेटी अपने राक्षसों को बुला कर राजकुमार को उनके द्वारा मँगाती है। अन्त में सब मेद खुलता है तथा राजकुमार बड़े माई को क्षमा कर देता है।

कहानी के आघे भाग में घ्येय की प्राप्ति का कोई चिह्न नहीं मिलता। ये भाग केवल बड़े राजकुमार की असफलताओं तथा छोटे राजकुमार की बुद्धिमानी और सफलता का परिचायक है। वास्तिवक कहानी, राक्षस की बेटी से विवाह करने के पश्चात् से प्रारम्भ होती है। इस कहानी में सब ही प्रकार की भावनाएँ अलौकिकताएँ, सामाजिक प्रचलन, पशु-पक्षी का सहयोग आदि आ जाते हैं।

दूसरी कहानी 'घड़ा का बेटा' है। इस कहानी में पुत्रहीन राजा महात्मा के पास पुत्र की लालसा लेकर जाता है। वह खड़ाऊँ देता है जिसको आम के पेड़ में मारने से आम झड़ता है। साधु उसी आम की सात फाँक कर देता है और उन सातों फाँकों को सातों रानियों में बाँट देता है। एक रानी आम की फाँक घड़े पर रख देती है। छः रानियों के तो राजकुमार होते हैं किन्तु सातवीं रानी के घड़ा जन्म लेता है। बड़ा होने पर घड़ा भी राजकुमारों के साथ खेलने जाता है और सुनार की दुकान पर से सोना-चाँदी भर कर लाता है। अन्य रानियाँ उससे ईर्ष्या करने लगती हैं। अन्त में घड़े का विवाह हो जाता है। फेरों के समय लड़की घड़े में ईट मार देती है तथा उसमें से एक सुन्दर लड़का निकल आता है। ईर्ष्यांवश देवरानी, जिठानी उसको विष देना चाहती हैं परन्तु अपनी माँ की सीख के कारण वह बच जाता है। इस कहानी में पुत्र की लालसा के साथ ईर्ष्यां का मी प्रदर्शन हुआ है। अलौकिक-तत्व ही मुख्य है।

'चार व्याह' नामक कहानी भी इसी प्रकार की मिश्रित कथा है। इसमें वजीर का लड़का और चार प्रकार की लड़िकयों से विवाह करता है। बादशाह की लड़की से विवाह करने के लिए वह चालाकी से काम लेता है। सर्प के काटने पर उसे सँपेरा जीवित कर लेता है और उसको तोता बना लेता है। वजीर की लड़की उस तोते को माँग कर ले जाती है, उससे गले का घागा टूट जाता है तो वह आदमी बन जाता है। वह वहाँ से भागता है और बिनये के घर में घुस जाता है। विनया उसे दामाद कहकर सिपाहियों से बचाता है। इस प्रकार वजीर का लड़का बादशाह की, वजीर की, सँपेरे तथा बिनये की लड़की से शादी करके घर लौटता है।

अंत में चौथी कहानी 'राजा का बाग़ और छोटा बेटा' रह जाती है। राजा का बाग़ सूखते हुए देख कर छोटा छड़का तीन परियों से तीन वाल ले लेता है और उनसे कहकर बाग़ हरा करा देता है। फिर उन्हीं बालों की सहायता से वह स्वयंवर में विजय प्राप्त करता है और राजा की छड़की से विवाह कर लेता है। फिर वह हिरनों को मार कर अपने पराक्रम का परिचय देता है। बाग़ सूखने का संकेत वंश से है। इसीलिए राजा उन्हें सातों पुत्रों को वाग़ हरा करने के लिंगे मेजता है। छोटा छड़का अलौकिक शक्तियों की सहायता से विवाह करके घर को हरा भरा कर देता है। अन्त में वह हिरनों के रूप में सात शत्रुओं को भी मार देता है।

इन कहानियों की अलौकिकता में लोकमानव का इतना ही विश्वास है जितना अन्य अन्यविश्वासों में । वह दाना, परी, मूत, प्रेत, जादू आदि में विश्वास करने के कारण इन कहानियों को भी बहुत आस्था से कहता और सुनता है । कई बार ये लोग भूत, प्रेत, दाने तथा जादू भी सिद्ध करते पाये जाते हैं । एक लोकविश्वास है कि यदि पाखाने में चालीस दिन तक तेल का दिया जलाया जाय तो दाना सिद्ध हो जाता है । यह सब लोकविश्वास लोकमानव की इन्हीं कहानियों की देन है । 'अलिफलैंला' में तो दाने, आबेहयात, उड़नखटोला आदि की बहुत-सी कहानियाँ मिलती हैं। इस प्रकार हमारी घामिक पुस्तकों में भी मय, दानव तथा अन्य राक्षसों के आख्यान मिलते हैं जिनको अलौकिक कहा जा सकता है । इसीलिए इन कहानियों पर लोक-मानव को अटूट विश्वास है और बना रहेगा ।

३. सामाजिक कथाएँ—मनुष्य समाज की इकाई है। वह समाज में रह कर मिन्न-मिन्न कार्यकलाप करता है तथा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य सभी समस्याएँ उसी के चारों ओर घेरा बनाये हुए घूमती रहती हैं। सामाजिक लोक-कथाओं में उसी से संबंधित कथाएँ संग्रहीत हैं। उसकी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियाँ तथा परम्पराएँ, जीवन के मूल्य, विश्वास, नैतिक-अनैतिक मावनाएँ एवं उच्च तथा निम्न प्रतिक्रियाएँ, इन कथाओं में व्यक्त होती हैं। सामयिक समस्याएँ भी इन लोककथाओं में चिंचत रहती हैं जैसे बाल-विवाह, अत्यधिक वृष्टिकाल आदि। सामाजिक कथाओं को हमने चार उपवर्गों में बाँटा है:—

१—स्थानीय कथाएँ २—बाल कथाएँ ३—जाति-संबंघी कथाएँ ४— सामान्य कथाएँ।

स्यानीय कथाएँ—इनके अन्तर्गत खड़ीबोली प्रदेश के नगर तथा ग्रामों से संबंधित कुछ कथाएँ हैं । इन कहानियों में मेरठ, मुज़फ्फरनगर, गढ़मुक्तेश्वर, सिंधावली आदि स्थानों के संबंध में कुछ लोक प्रचिलत कथाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है । मेरठ के संबंध में श्रवणकुमार की कहानी है । इस नगर के संबंध में विश्वास है कि यहाँ के लोग अत्यंत अक्खड़ तथा कृतघ्न होते हैं। यह प्रमाव यहाँ के वातावरण पर छाया हुआ है । इसका प्रभाव श्रवणकुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्र पर भी पड़ा था और यहीं पर उसने अपने माता-पिता से अपनी सेवाओं का मूल्य माँगा था।

गढ़मुक्तेश्वर में 'नरककुंड' है जिसका संबंध राजा नृग से बताया जाता है। गाय को दुबारा दान कर देने पर राजा को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, इसी बात का इस कहानी में उल्लेख है। इसीलिए परीक्षितगढ़ में 'नवलदेकुआ' की कहानी है जिसके संबंध में विश्वास है कि उसमें स्नान करने से कोढ़ जाता रहता है। नवलदे, राजा बासुकी की पुत्री थी जो अपने पिता के कोढ़ के उपचार के लिए उस कुएँ से अमृत लेने आई थी परन्तु बाद में राजा परीक्षत ने उस पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया था।

इसी प्रकार मुजफ्फरनगर के संबंब में दो कथाएँ प्रचलित हैं। वहाँ पर डल्लू देवता का मन्दिर है। डल्लू देवता सर्प देव हैं जिनकी बहुत मान्यता है। उसके संबंघ में प्रचलित कथा भी विशिष्टता लिये है।

इसी प्रकार की एक दूसरी कथा और भी है। मुजक्फरनगर में ही गाजावाली नामक जोहड़ के ऊपर स्थान बना है जिसे देवता का थान कहते हैं, इस थान का संबंध किसी एक जमीदार के पितरों से है जो अब सर्प के रूप में कुल देवता माने जाते हैं और पूजे जाते हैं।

जिला मुजफ्फरनगर में सिंघावली ग्राम है। इसके संबंध में किवदन्ती है कि वहाँ के लोग बेवकूफ होते हैं। इन कहानियों से वहाँ के सैयदों की सरलता तथा अत्यिधिक सीधापन प्रकट होता है। इन कहानियों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि इन स्थानों के इतिहास तथा उनमें अन्तर्निहित विश्वास का ज्ञान सुचार रूप से हो जाये। वास्तव में मनुष्य के समान ही स्थान-स्थान में भेद होता है और उसी के अनुरूप उसका सम्मान तथा अनादर होता है। इन्हीं सब बातों पर ये लोककथाएँ आधारित रहती हैं।

बाल कथाएँ -- यह कथाएँ दो प्रकार की हैं --- लघुछंद तथा सामारण

कहानियाँ। लघुछन्द का कथाओं में प्रयोग हुआ है। यह छन्द तुकान्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं तथा इनमें एक लय बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है। छन्द मी पूरे छन्द नहीं हैं। साधारण शब्दों में दो-दो चार-चार लाइने हैं जिनका प्रयोग कहानी में, कहानी के पात्र समय-समय पर करते हैं। दूसरी प्रकार की कथाएँ साधारण कथाएँ हैं जिनमें छन्द का प्रयोग नहीं किया गया केवल लय में ही कही गयी हैं।

'बरसो राम घड़ाके से', 'गोग्गो रानी', 'काने कचरे की कहानी', 'जाट और बनिया', 'मैना और चना',-ये पाँच कथाएँ लघछंद कथाओं के अन्तर्गत आती हैं। पहली दो कथाएँ पूर्णतया छन्द कथाएँ हैं। इन कथाओं से बच्चों का मनोरंजन होता है । 'बरसो राम घडाके से' लघ्छंद कथा अधिकतर किसी बुढ़िया को चिढाने के लिये कहते हैं। इस कथा में पूर्णरूप से प्रकृति वर्णन है। बुढ़िया का मरना नामीं की अधिकता का द्योतक है क्योंकि गर्मियों में वह कुछ कमा नहीं पाई। इस-लिये फाका (उपवास) रख कर मरना पड़ा। इसी प्रकार नाके की नानी का मरना, मछली का घबराना, घोबी के कपड़े तथा पेड़ों के पत्तों का सुखना, ये सब प्रकृति के संबंध में पूर्ण अभिव्यक्ति है। अंत में सब का मिल कर प्रार्थना करना, आस्था का द्योतक है तथा ओले गप्प-गप्प खाना मोद का प्रतीक है। इसी प्रकार 'गोग्गो-रानी' कथा में अथक परिश्रम, आशीष में आस्था तथा घर के सम्मान के प्रति जागृति निहित है। 'गोग्गो रानी' देवी के लिये प्रयोग किया गया है। वह बालक पंख लेकर कथा खोदता है, घान बोता है, खोटता है। वह चावल निकाल कर स्वाया तथा कृते को डाला । कृते ने उसे बांच्छी (आशीर्वाद) दी । बालक की आशीष में कितनी बड़ी आस्था है कि उसके द्वारा वह राजा से घोड़ा हे आता है और घोड़ा वह डुमों को दान कर देता है । और वास्तविक प्रसन्नता उसे तब होती है जब उसके बड़ों का नाम लिया जाता है। इन दोनों कथाओं में बच्चों को शिक्षा भी मिलती है तथा इससे बच्चों की नैतिक पृष्ठभूमि पृष्ट होती है। पहली, दूसरी, दोनों कथाओं से प्रार्थना, आशीष एवं दान के प्रति बालकों के मन में विश्वास जाग्रत होता है । दूसरी कहानी में अथक परिश्रम करने की तथा मान-सम्मान के प्रति जागृत रहने की शिक्षा मिलती है।

अन्य तीन कथाएँ—'काने कचरे की कहानी', 'जाट और बिनया' तथा 'मैना और चना' पूर्ण रूप से छन्दकथा नहीं है अपितु उनमें दो-तीन स्थलों पर ही छन्द का प्रयोग हुआ है। 'काने कचरे की कहानी', 'मुर्गे का विवाह' नामक कहानी के समान है। 'काने कचरे' के समान ही मुर्गा भी अपने विवाह में पशु-कीड़ी तथा नदी को ले जाता है और राजा के अपनी लड़की से विवाह करने के लिये मना कर

देने पर वह इन्हीं मित्रों से सहायता लेता है। अन्त में राजा की लड़की से विवाह करके लाता है। कहानी में 'मुर्गे का विवाह' नामक कहानी से कुछ और भी अन्तर है। काना कचरा खाने पर लड़का भी काना ही पैदा होता है तथा उसका नाम काना कचरा पड़ जाता है। 'मुर्गे का विवाह' कहानी में छन्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये कहानी कचरे के जीवट की कहानी है। वह अकेला राजा से जीत जाता है। दूसरी कहानी 'जाट और बनिया' की कथा में जाट की लाठी का दिग्दर्शन है। वह बनिये को यह कह कर बेवकूफ बनाता है—'सत्तूमन भत्तू कब घोला कब पीया'। बनिया यह समझ कर कि यह तो बड़ी देर का काम है जाट को सत्तू दे देता है 'और घान (मूंजी) ले लेता है और कहता है—

'भले बिचारे घन्नु, खोट्टे पिस्से अर चलनु'

पर जब जाट सत्तू घोल कर खा जाता है और बनिये को खोटने पीसने पड़ते हैं तब उसे ज्ञान होता है।

'चना और मैना' की कहानी बड़ी कहानी है। इसमें चना खो जाने पर मैना सबके पास जाती है कि उसका चना कोई वापिस करा दे परन्तु सब मना कर देते हैं। बाढ़ी खूँट चीरने को मना कर देता है क्योंकि खूँट ने उसका क्या बिगाड़ा था। तो वह यह कह कर कि—

खूंट चना देना, बाढ़ी खूंट चीरे ना मैना का चना निकले तो कैसे निकले ?

निराश लौट पड़ती है। उसे बाढ़ी पर गुस्सा आता है वह साँप के पास जाती है और साँप से बाढ़ी को डसने के लिये कहती है। वह भी यही कहता है कि बाढ़ी ने भेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उसे डस लूं फिर वह निराश होकर यही कहती है:—

सूंट चना दे ना बाढ़ी सूंट चीर ना साँप बाढ़ी डसे ना मैना का चना निकले तो कैसे निकले

इसी प्रकार वह लाठी के पास, आग के पास, बादल के पास तथा समुद्र आदि के पास जाती है, सब मना कर देते हैं। वह कहती है कि—

'मैना का चना निकले तो कैसे निकले'

अंत में राम के पास जाती है और राम जी समुद्र सोखने के लिए कह देते हैं। समुद्र सुनता है तो वह दौड़ता जाता है कि मैं बादलों को पानी दूँगा, तो बादल दौड़ते हैं, आग दौड़ती है, लाठी दौड़ती है, साँप दौड़ता है, बाढ़ी जाकर खूंट खोदने लगता है तो खूंट मैना का चना देदेती है और मैना खुश हो जाती है। इस कहानी में यह दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रमाव नहीं पड़ता तब तक कार्य नहीं होता और नहीं अनुनय विनय से काम चलता है 4 इस कहानी में ईश्वर के प्रति आस्था की पुष्टि होती है।

गीतात्मक तथा लयात्मक वस्तुओं को बच्चे बहत जल्दी याद कर लेते हैं। इसीलिए बालकों को छन्दात्मक कथाएँ सुनाई जाती हैं। रात्रि को सोते समय ये कहानियाँ लोरी का काम करती हैं। लयात्मक कथाओं के सिवाय ऐसी कथाएँ भी होती हैं जिनमें लघछंद बिल्कुल नहीं होते परन्तु वह कथाएँ बालकों को बहुत अच्छी तरह से याद रहती हैं तथा उनका उन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ कथाएँ 'अच्छे कर्मों से स्वर्ग दिखाई देता है', 'पूड़ों का पेड़', 'कन्नो-मन्नो और मैं', 'झुठा बालक सच्चा लड़का' अत्यंतप्रभावशाली कथाएँ हैं। 'अच्छे कर्मों से स्वर्ग दिखाई देता है' नामक कहानी उत्तम तथा मनोवैज्ञानिक कहानी है । इसमें बालक कहानी सुनकर तथा तसवीरें देख कर स्वर्ग के बच्चों से खेलने की इच्छा करता है। बच्चे खेलने के लिये यदि बुलाने आते हैं तो वह उनके साथ खेलने के लिए मना कर देता है तथा स्वर्ग के बच्चों के साथ खेलने के लिये कहता है। वह सुबह की किरणों से पूछता है कि किरणों मुझे, स्वर्ग दिखाओ । आकाशवाणी होती है कि दिव्य दृष्टि से स्वर्ग दिखलाई देगा। वह बाजार से दिव्य दृष्टि खरीदने जाता है। शाम को बाग़ में एक परी मिलती है और वह उसे डिबिया देती है और कहती है कि जितने अच्छे काम करोगे उतने ही स्वर्ग के रुपये इसमें जमा हो जायेंगे। बुरे काम करोगे तो उतने ही रुपये निकल जायेंगे। जब स्वर्ग के रुपये जमा हो जायेंगे तब स्वर्ग दिखाई देगा। वह अच्छे काम करके सुरग के रूपए जोड़ लेता है। कहानी में एक बुढ़े के कहने पर वह अपने सब स्वर्ग के रुपये उसे दे देता है। बुढ़ा कोई देवता होता है । वह उसके दान से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग दिखा देता है। इस कहानी में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

प्रथम तो इस कहानी में बालक के बालसुलम मनोविज्ञान का चित्रण है जिसमें वह स्वर्ग के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा करता है तथा वह इतना सरल है कि दिव्य-दृष्टि बाजार से खरीदने जाता है।

दूसरे स्वर्ग को देखने के लिए वह स्वर्ग के रुपये इकट्ठे करने लगता है। परन्तु उसके सामने रुपयों से अधिक अच्छे कामों का मूल्य है, वह लालच को छोड़ कर स्वर्ग के रुपये बूढ़े को दे देता है।

इस कहानी में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा है तथा कहानी की कथावस्तु इस प्रकार ही है कि बच्चों के मानस को पुष्ट बनाता है। 'कन्नों-मन्नों और मैं' खेल की कहानी है। इसमें बालसुलम शैतानी है। तीर लेकर गुरसल मारना, कुकड़ी को

रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज एवं घार्मिक तथा सामाजिक मूलों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरी जाति के लोगों के स्वमाव तथा रीति-रिवाजों के प्रति अत्यधिक आलोचक होते हैं अथवा उनके परिहास का विषय भी होते हैं। सब जातियों का जीवन-यापन करने का अपना एक निश्चित ढंग होता है अथवा एक प्रकार का कार्य करते रहने के कारण वह उसकी आदत में ही आ जाता है। इसी के आघार पर वह उसका जातीय गुण अथवा अवगुण बन जाता है। उदाहरण के लिये बनिया कंजूस होता है, ब्राह्मण की माँगनी-खानी जाति है, कायस्थ चालाक होता है, जाट तुरत बुद्धि होता है। यह जातिगत विशेषताएँ हैं। इस प्रकार की बातों को लेकर हर जातिवाला एक दूसरे से परिहास करता है। जाति से अलग लिंग के आघार पर भी कथाएँ होती हैं, उदाहरण के लिए स्त्री तथा पुरुष संबंधी कथाएँ। 'तोता मैना' में सम्पूर्ण कथाएँ ही स्त्री-पुरुष से संबंधित हैं। वैसे तो यह सब कथाएँ मनोरंजन के लिये ही होती हैं परन्तु उनमें जातीय मलिनता तथा कलुष भी झाँकते रहते हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ हम कुछ जाति संबंधी कथाओं की चर्चा करेंगे। इन कथाओं में ब्राह्मण, विनया, जाट, डोम, नाई, चमार, कुम्हार आदि से संबंधित कथाएँ हैं। इन कथाओं में जातीय गुण-अवगुण की ओर संकेत किया गया है। 'ब्राह्मण और विनया' नामक कहानी में दोनों जातियों की विशेषता का सजीव उदाहरण है। इसमें विनया पेड़ पर चढ़ कर उतर न पाने पर सौ ब्राह्मणों को खाना-खिलाने की मान्यता करता है परन्तु नीचे उतरते-उतरते केवल एक ब्राह्मण को ही खाना खिलाने की बात रह जाती है। एक ब्राह्मण जो कहीं पर यह बात सुनता होता है, वह सेठ जी के साथ चालाकी करता है, तथा ललाइन से सौ ब्राह्मणों को खाना खिलवाने का प्रबन्ध कराता है। जब लालाजी आते हैं और उन्हें मालूम होता है तो वह उसके घर लड़ने के लिए पहुँचते हैं। अन्त में यही होता है कि ब्राह्मण मरने का बहाना करके पड़ जाता है तथा लाला से और रुपया वसूल करता है। यह कहानी दोनों जातियों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है तथा जातिगत कमी के प्रति सजग भी रहती है।

'चालाक बिनया' तथा 'लोमी बिनया' यह दोनों कहानियाँ बिनये की, धन की सुरक्षा के प्रति जागृति तथा कंजूसी की कथाएँ हैं। वैसे तो पहली कहानी में ही ये दोनों वातें आ जाती हैं। पहली कहानी में बिनये की होशियारी का भी दिग्दर्शन है। वह चार चोरों को एक. स्थान पर बैठा ही बैठा मार देता है तथा एक बूढ़े को सवा रुपए में एक मुर्दा फेंक आने के लिए तय करता है और उससे चारों मुर्दे फिकवा देता है परन्तु एक पैसा भी नहीं देता। इसी प्रकार से 'लोभी बिनया' की भी कहानी है। इसमें वह तीर्थ करने जाता है परन्तु वह वहाँ एक घेला भी दान नहीं करता। अपितु चिता पर जलने के लिए तैयार हो जाता है परन्तु भगवान् उसे बचा लेते हैं और उससे कहते हैं इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिये।

जाट-जाटनी से संबंधित कथाएँ भी उसकी तुरत बुद्धि से संबंधित कथाएँ हैं। इन कथाओं में 'मैं तो खुदा हूँ', 'किसका खेत किसकी मैंस', 'जाट की उरली परली बात' तथा 'चालाक जाटणी' विशेष हैं। पहली कथा में जुलाहे के अपने आपको पठान बताने पर जाट उसकी जाति पूछे जाने पर बतलाता है 'मैं तो खुदा हूँ'। क्योंकि जब जुलाहा पठान बन सकता है तो फिर जाट खुदा क्यों नहीं हो सकता। यह कहानी जाट की तुरत बुद्धि की द्योतक है। दूसरी कहानी 'किसका खेत किसकी मैंस' उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। बिना मैंस और खेत के हुए दोनों जाट जमीन पर खेत खींच कर तथा कंकड़ की मैंस बना कर लड़ पड़ते हैं। न वहाँ किसी की मैंस होती है और न खेत ही।

'जाट की उरली परली बात' में बड़ा भाई जाटनी से छोटे माई का बदला लेता है। इस कहानी में यह बात भी निहित है कि व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार कार्यं करना चाहिये नहीं तो जाट के छोटे माई की तरह बेवकूफ बनना पड़ता है। 'चालाक जाटणी' में जाट उससे तरमतर हलवा और गरम दूध का 'बेल्ला' पीता है। वह अन्वा बनने का ढोंग रचता है परन्तु अन्वा नहीं होता। जब जाट के अन्वे बनने की खुशी में वह ब्राह्मण जिमाती है तो वह जाटणी को उसी के सामने पीटता है। इस कहानी में यद्यपि यह कहा गया है कि जाटनी उसको अंघा करना चाहती है परन्तु यह कहानी जाट की चालाकी पर ही प्रकाश डालती है।

अन्य कहानियों में नाई, कुम्हार, डोम तथा चमार, जुलाहे से संबंधित कहानी हैं। 'नाई की चालाकी' तथा 'सींगों वाला राजा' पहली कहानी में नाई की वाक्-पटुता का उदाहरण मिलता है।

दूसरी कहानी में नाई के पेट के थिथलेपन का ज्ञान होता है। वास्तव में नाई अधिकतर अपने जजमानों को प्रसन्न करने के लिये इघर से उघर बातें कहा करते हैं, परन्तु वह 'राजा के सिर में सींग' वाली बात उसके पेट में नहीं खपती। इसलि ये वह जंगल में पेड़ की जड़ में जाकर चीखता है।

'कुम्हार' कहानी में वह अपनी कुम्हारी के बार-बार मनाने पर भी वह नहीं मानता । अन्त में वह जला दिया जाता है परन्तु वह होशियारी से निकल मागता है तथा जोहड़ में लोट जाता है और मूत का रूप बनाकर एक और कुम्हार के गधे को घर ले आता है। इस कहानी में कुम्हार की चालाकी है जिसमें वह अपनी पत्नी को नीचा दिखाना चाहता है। 'चालाक डोम' तथा 'चमार' दोनों ही भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं। 'चालाक डोम' नामक कहानी का अन्तिम भाग 'कुम्हार' कहानी से समानता रखता है। इस कहानी में उसे खीर खाने के लालच में ही सब झूठ बोलना पड़ता है। दशा यहाँ तक पहुँच जाती है कि उसे मरने का ढोंग रचना पड़ता है। लोग उसे जमीन में गाड़ देते हैं परन्तु वह जमीन में से निकल कर घोबी के कपड़े उठाकर भाग आता है। एक झूठ निबाहने के लिये उसे इतनी किठनाई उठानी पड़ती है परन्तु इस किठनाई का प्रतिफल उसे घोबी के कपड़ों के रूप में मिल जाता है। चमार कहानी 'चमार' के शेखीखोरेपन का उदाहरण है। चमार ज्योतिष नहीं जानता परन्तु वह अपन आपको ज्योतिषी घोषित करता है। माग्य से उसकी बात सत्य हो जाती है। अन्त में वह राजा के खुश हो जाने पर दिरयाई घोड़ा माँग लेता है। पर वह उसको सँमाल नहीं पाता। अंत में वह अपनी ही मूल के कारण मर जाता है। अंतिम कहानी 'जुलाही' रह जाती है। यह कहानी जुलाही जाति से इतनी संबंधित नहीं जितनी यह स्त्री-पुरुष से संबंधित है। जुलाही स्त्री होकर भी अपनी होशियारी से हलवाई से रुपया निकाल लाती है जो कार्य कि पुरुष नहीं कर पाता।

४. सामान्य या फुटकर सामाजिक कथाएँ—इन सब कहानियों पर दृष्टिपात कर लेने के पश्चात् हमारे पास कुछ और सामाजिक कहानियाँ शेष रह जाती हैं जिनको कि बाल-कथाओं, स्थानीय-कथाओं तथा जातीय-कथाओं के समान किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता। यह मनुष्य की विभिन्न भावनाओं, सामाजिक समस्याओं तथा जीवन के अन्य कार्य-कलापों से संबंधित हैं। इनको हमने फुटकर रूप में एकत्र किया है। इनका वर्गभेद भी हम सामान्यतः फुटकर सामाजिक कथाओं में कर रहे हैं। संख्या में यह कहानियाँ केवल १४ ही हैं—सृष्टि की उत्पत्ति, आदमी की उमर, हुंड की बरखा, मगवान् से माँगो, सबसे बड़ा वन, अंधेर नगरी चौपट राजा, काग उड़ावनी, तिरिया-चरित्र, रूप-बसन्त, आधा सच आधा झूठ, मला बुरा आदमी, दो दोस्त, टग की कहानी, दगाबाजी का फल।

पहली दो कहानियाँ 'सृष्टि की उत्पत्ति,' 'आदमी की उमर' मनुष्य की उत्पत्ति तथा आयु से संबंधित लोककथाएँ हैं। पहली कहानी स्त्री-पुरुष के अन्योन्याश्रित संबंधों की ओर संकेत करती है। स्त्री-पुरुष चाहे एक दूसरे से कितने भी असंतुष्ट रहें पर वह एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी की अनुपस्थिति भी एक-दूसरे के लिए असह्य है। दूसरी कहानी में मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में दिया गया है। पहले ४० वर्ष मनुष्य के अपने हैं इसलिए वह कर्मनिष्ठ रहता है परन्तु इसके पश्चात् बैल की आयु पाने के कारण उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। उसके पश्चात् कुत्ते की आयु आरम्भ होती है, उसमें वह चल फिर भी नहीं सकता लेकिन

शोर मचाता रहता है। अन्त में वह उल्लू की भाँति बैठा रहता है। इस अवस्था में वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ शिथल हो जाती हैं।

'हंड की बरखा', 'मगवान से माँगो', 'सबसे बड़ा घन' यह तीनों कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं। पहली कहानी में दान न देने के कारण भिखारी-भगवान् दुकानदार को सनाकर कह जाते हैं कि बराबर वाले की दुकान में 'हुंड़ बरसेगा'। वह सुन लेता है तथा उसकी दूकान अपनी दूकान से बदल लेता है, और वह लालच में मारा जाता है क्योंकि उस दुकान में कुछ नहीं बरसता । उसकी मरी-मराई दुकान बराबर-वाले दुकानदार के पास पहुँच जाती है। 'भगवान से माँगो' कहानी में आत्म सम्मान की भावना दृष्टिगत होती है तथा जाट का ईश्वर में अटल विश्वास दिखलाई देता है। तीसरी कहानी 'सबसे वड़ा घन' में एक ब्राह्मण राजा को ज्ञान कराता है कि उसके पुत्र, पत्नी सबका संबंध धन से ही है , उससे नहीं । अन्त में ज्ञान हो जाने पर उस राजा के साथ-साथ ही ब्राह्मण को भी मोक्ष मिल जाता है। 'काग उड़ावनी' 'रूप बसन्त', तथा 'तिरिया-चरित्र' यह तीनों कहानियाँ स्त्री-जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित हैं। 'काग उडावनी' कहानी में नारी जाति की एक-दूसरे के प्रति स्पर्धा देखने को मिलती है। इसमें एक राजा की चार रानियाँ आपस में भिन्न होते हए भी एक के बच्चा होने पर तीनों मिल कर ईंट पत्थर रख देती हैं तथा बच्चा को नदी में बहा देती हैं। यह स्वामाविक है कि कोई स्त्री यह नहीं चाहती कि एक के कारण दूसरी स्त्री का, पति निरादर करे। यही बात 'रूप-बसन्त' नामक कहानी में देखने को मिलती है। इसमें सौतेली माँ रूप बसन्त को निकलवा देती है। वे बड़ी कठिनाई उठा कर अपने जीवन की रक्षा करते हैं। बसन्त तो वडी कठिनाई से अपने माई तक पहुँच पाता है। इस में सौतिया-डाह का मिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलता है। पहली कहानी में तीनों रानियों के अपने बच्चे न होने कै कारण वह बच्चों को बहा देती है जिससे निःसंतान रह जाने से उन तीनों का राजा के द्वारा निरादर न हो। 'रूप बसन्त' कहानी में मृत सौत के बच्चों को इसलिए निकाल दिया जाता है कि बड़े होने के कारण कहीं इन लड़कों को राज्य न मिल जाय। 'तिरिया-चरित्र' कहानी में देखने को मिलता है कि वह आदमी को मरवा भी सकती है और बचा भी सकती है। उसका चरित्र मनुष्य की समझ से दूर की बात है।

'आघा सच आघा झूठ' तथा 'अंघेर-नगरी चौपट राजा' कहानी कल्यिग तथा अनियंत्रित राजा के ऊपर व्यंग्य है। 'आघा सच आघा झूठ' बोलने से ही कल्यिग में जीत होती है, क्योंकि केवल सच बोलने से आदमी कभी विजयी नहीं होता। कोक कथाकार यहाँ तक कह गया है कि वह ईश्वर के विघान में मी संशय करने

लगा। जब बुढ़िया सत्य बात के लिंगे अपने बेटें की कसम खाती है तो वह मर जाता है उसमें झूठ मिलाकर कहने पर वह जीवित हो जाती है। 'अंबेर नगरी चौपट राजा' ऐसे राजा की कथा है जो अनुशासन के सर्वथा अयोग्य है। वह अपनी बुद्धिहीनता के कारण तथा गुरु चेले के चक्कर में आकर स्वयं को ही फाँसी लगवा लेता है।

'मला बुरा आदमी' कहानी मनुष्य के कर्मों की ओर संकेत करती है। बुरें आदमी की हड्डी के वृक्ष पर गिर जाने से पेड़ सूख जाता है। इस कहानी में प्रतीक है पापों से पुण्य-वृक्ष जल जाता है। 'दो दोस्त' कहानी में मित्रता का आदर्श उदाहरण है। समय पर दोनों दोस्त एक दूसरें की मदद करते हैं। एक दोस्त अपने बच्चे के खून से नहलाकर मित्र का कोढ़ दूर करता है।

'उल्टा-सीघा माग्य' तथा 'मौत से कोई नहीं जीता' कहानियों में माग्य तथा मृत्यु की प्रघानता की ओर संकेत है। पहली कहानी माग्य से संबंधित है। यदि माग्य में कोई वस्तु न हो और ईश्वर भी देना चाहे तो वह भी नहीं रहती। दूसरी कहानी मौत से संबंधित है। जब मौत आती है तो मौत को पहचानने वाला व्यक्ति भी उससे नहीं वच सकता।

अन्तिम कहानी ठग की कहानी है। इसमें जाट का बैल ठग ले लेते हैं। बाद मेंजाट मिन्न-मिन्न रूप रख कर खूब छकाता है तथा उनका सब घन ले आता है। इन कहानियों में सभी प्रकार की सामाजिक कहानियाँ देने का प्रयत्न किया गया है। यह कहानियाँ इस प्रदेश में प्रचलित कहानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत ही कम ऐसे विषय हैं जो लोक-कथाकार की दृष्टि से बच पाये हों।

५. नीति तथा कहावतों संबंधी कथाएँ—कथाओं में प्रयुक्त नीति व कहावतों दैनिक जीवन के कियाकलापों से संबंधित हैं। इन कथाओं में लोक-व्यवहार के निर्वाह के लिये निश्चित किये गये जो आचार-विचार होते हैं, उनके अन्तर में यही मावना होती है कि जनसाधारण का इन कथाओं के द्वारा मार्ग-प्रदर्शन हो, इनसे न तो स्वयं को ही कोई हानि हो और न दूसरों के लिये ही ये कष्टदायक सिद्ध हों। कहावतों में अनुभवों पर आधारित उक्तियाँ हैं जिनके अन्दर समाजगत परम्पराओं से चले आते अनुभव समाहित हैं। इन कहावतों ने भी लोकमानव के लिए नीति का रूप धारण कर लिया है। यदि इन दोनों को आमने-सामने रख कर अध्ययन किया जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं मिलेगा। कहावतों की पृष्ठभूमि में भी नीति ही होती है और समाज के सामूहिक रूप से संबद्ध अनुभव होते हैं। इन दोनों को एक-दूसरे से विलग कर दोनों के मध्य एक विभाजक-रेखा खींच देना असंभव है। कारण कि जो कहावतें व्यवहार तथा दैनिक-

जीवन के कार्यकलापों से संबंधित हैं, वह भी नीतियाँ ही बन गयी हैं।

वास्तव में जो नीति तथा कहावतों को दृष्टांत के साथ कहा जाता है वही नीति तथा कहावतों संबंधी कथाएँ हो जाती हैं। इनके मूल में कथाएँ ही रही होंगी—-वही कथाओं के चरमवाक्य नीति तथा कहावत बन गरे। घीरे-घीरे इनसे संबंधित कथाएँ विस्मृत होती गयीं और उनका प्रतिनिधित्व यह कहावती-वाक्य ही करने लगे। दृष्टांत सहजग्राह्य बनाने के माध्यम हैं। इनके द्वारा कठिन अभिव्यक्ति सरल व सहज हो जाती है, जिसका जन-मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है।

यह कथाएँ लोक-व्यवहार के लिये निर्घारित नैतिक आचार-विचार हैं। इनका उपदेशात्मक चरित्र लोकमानव को समय-समय पर कर्त्तव्य-पथ पर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होता है और पथ-भ्रष्ट होने से बचाता है। यह कथाएँ सामाजिक तथा व्यावहारिक संहिता का रूप घारण कर चुकी हैं। 'पंचतंत्र' का जिस प्रकार नीति-उपदेश के लिये उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जीवनोपयोगी तथ्यों को इन कहानियों के द्वारा लोक में प्रस्तुत किया जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि पंचतंत्र के अधिकांश पात्र पशु-पक्षी थे जब कि इनमें अधि गांश मनुष्य पात्र हैं।

इन कथाओं का सार्वमौमिक रूप है तथा महत्व है जिनमें तत्कालीन समाज व काल के उपयोगी सत्य रहते हैं। इनमें कुछ ऐसी कहावतें भी हैं जिनका प्रसार प्रायः सभी देशों व जातियों में मिल सकता है। 'जैसे को तैसा' नामक कथा संस्कृत में 'शठे शाठघम् समाचरेत्' शीर्षक से प्रचलित है। इसी प्रकार अंग्रेजी में वह 'Tit for Tat' नाम से मिलती है। अंग्रेजी में प्राप्य कहानी की कथा-वस्तु में थोड़ा-सा अन्तर अवश्य है परन्तु अन्त में उससे निर्णय यही निकलता है कि जैसा व्यक्ति हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये।

जिन नीति तथा कहावत की कथाओं को हम यहाँ ले रहे हैं, उनमें कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें लोकमानव अपने मन में सदा रखता है और आवश्यकतानुसार उनका उप-योग भी करता है तथा दूसरों को भी उसी के साथ परामर्श देता है। ये आस्थावान् हैं, ईश्वर पर, भाग्य पर, होनी पर तथा इन पर विश्वास करते हैं। 'भगवान् सब जगह रहते हैं', 'सत्त की जीत', 'जो भगवान् करे सब ठीक है', 'पाहुना परमेश्वर', 'पुन्न से पाप भी कट जा', 'सब अपने अपने भाग का खावै'—इन कहानियों में लोकमानव की आस्था दीख पड़ती है।

पहली कहानी ईश्वर की सर्वव्यापकता के संबंघ में है। इसमें हिंसा को पाप भी घोषित किया गया है, जो ईश्वर के सम्मुख नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि गुरुजी का दूसरा चेला मुर्गे को बिना काटे ही वापिस ले आता है। इस कहानी

में गहन आस्था का भी प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 'सत्त की जीत' भी इस प्रकार की कहानी है। द्वेष तथा पापपूर्ण मिनत व दान का भी कुप्रभाव होता है। यदि आस्था के साथ उल्टा-सीघा नाम भी लिया जाय तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। अपनी पड़ोसिन के कहने पर 'भैंस के सींग'–'भैंस के सींग' कह कर के ही एक स्त्री आस्था से पूजा करने लगती है और उसी के कहने से खीर जुटी करके ब्रह्मा जी को खिलाती है, परन्तू फिर भी भगवान उसी पर प्रसन्न होकर विमान में बिठाकर उसे स्वर्ग ले जाते हैं। इसके विपरीत वह पड़ोसिन सब क्छ विधि-विधान से करती है लेकिन उतनी आस्था का उसमें अभाव है, इसी कारण उसे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इस कहानी में दिखाया गया है कि शुद्ध भावना तथा सरल हृदयता ही सबसे महान गुण है। 'मेंस के सींग'—मैंस के सींग' कहनेवाली स्त्री की भावना सत्य है तथा विश्वास अटल । इसी से भगवान स्वयं ही उसके पास आ जाते हैं । इन कहानियों के द्वारा लोकमानव का विश्वास बहुत अधिक दृढ़ होता है। 'मगवान जो कुछः करते हैं वह ठीक ही करते हैं' इस कहानी से भी लोकमानव का विश्वास बहुत अधिक दृढ़ होता है। 'भगवान् जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं' नामक कहानी में इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। राजा की उंगली कट जाने पर वजीर जब अपने स्वभावानुसार यह बात कह देता है तो राजा उस पर नाराज हो जाते हैं और उसे कुएँ में जाकर धक्का देते हैं। राजा जब अकेला रह जाता है तो कुछ लोग उसे पकड़ कर देवी को उसकी बिट्ट चढ़ाने के लिये ले जाते हैं परन्तु कटी हुई अँगुलि देख कर तथा खण्डित-बलि निषिद्ध है, यह समझ कर छोड़ देते हैं। उसी समय वजीर की बात याद आती है। वह वजीर को कुएँ से निकालता है तथा सारी कहानी उसे सुनाता है। वजीर इसका भी ईश्वर को घन्यवाद देता है कि राजा ने उसे ही कुएँ में घक्का दे दिया। नहीं तो उसे ही बिल चढ़ना पड़ता। यह कहानी ईश्वर के विधान का पूर्ण रूप से समर्थन करती है तथा उसके प्रति मनुष्य को नत-मस्तक करने के लिए प्रेरित करती है।

अन्य तीन कहानियाँ 'पाहुना परमेसर', 'पुन्न सेपाप कट जा' तथा 'सब अपने अपने माग का खावें' अपने-अपने प्रकार की कहानियाँ हैं। 'पाहुना परमेसर' नामक कहानी में मारतीय पद्धित के अनुसार अतिथि को देवतुल्य माना गया है। इस कहानी में इसी बात की ओर संकेत किया गया है कि अतिथि के नाम का मोजन ईश्वर स्वयं मेज देता है। जिसके घर में अतिथि आताहै उसके माग्य की सामग्री भी साथ ही आ जाती है, क्योंकि पाहुना परमेश्वर के समान होता है और ईश्वर का ही आदमी होता है। इसीलिये उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिये। 'पुन्न से पाप कट जा' कहानी में पापी व्यक्ति को घन मिलता है तथा साथ ही साथ पुण्यात्मा

को काँटा लगता है। इस कहानी में पुनर्जन्म के सिद्धान्त मी समाहित हैं। पिछले जन्म एक धर्मात्मा व्यक्तिबहुत पापी था। उसे इस जन्म में फाँसी लगनी चाहिये थी परन्तु उसके इस जन्म के सुकर्मों ने फाँसी के स्थान पर काँटे दंड मर दिया। इसी प्रकार उस जन्म में पापात्मा बहुत अधिक धर्मात्मा था। उसे इस जन्म में राज्य मिलनेवाला था परन्तु उसके इस जन्म के पापों ने राज्य को घटाकर केवल थोड़ा सा घन का ही लाभ होने दिया। यह कथा मनुष्य को हर स्थिति में सहायता देती है तथा व्यक्ति को पथ दिखलाती है कि मनुष्य को अच्छे कार्य करना चाहिये। यह नीति-कथा के रूप में सम्मुख आती है जो कल्याण के पथ की ओर ले जाती है। 'सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं' यह कथा इस प्रदेश में बहुत अधिक प्रिय है। राजाके अपनी सात लड़कियों से पूछने पर कितुम किसके भाग्य का खाती हो, छः लड़कियाँ तो यही कहती हैं कि आपके भाग्य का खाती हैं परन्तु सातवीं लड़की कहती है कि 'सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं'—इस बात से राजा रुष्ट हो जाता है तथा उसका विवाह अत्यन्त दरिद्र और रोगी से करता है, पर अन्त में वही लड़की धन-धान्य से पूर्ण हो जाती हैं तथा राजा और उसकी अन्य छः लड़कियाँ दरिद्र हो जाती हैं। यह कथा मनुष्य को भाग्यवादी बनाती है।

ईश्वर संबंधी, भाग्य संबंधी तथा आस्था विश्वास संबंधी कहावतों की कहा-नियों में अलग-अलग दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों से संबंधित कथाएँ भी हैं जो लोक-मानव का जीवन के विविध क्षेत्रों में मार्ग प्रदर्शन करती हैं। 'तुखम तासीर, 'सोहबत का असर', 'चोर चोरी से वाज आ जा हेरा फेरी से बाज न आता', 'वड़ों का कहना सच होता है', 'घर खीर तो बाहर खीर', 'फूट पिटवाती है', 'दुनिया में किसी तरह चैन नहीं', 'अन्त को जवाल है', 'करने से पहले सोच लेना चाहिये', 'जितनी चादुर हो उतने पैर पसारने चाहिये', 'जो किसी के लिये कुँआ खोदता है, उसके लिये खत्ती पहले खुद जा', 'बात का घाव न भरता', 'जैसे को तैसा', आदि कथाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पहली कहानी में गड़िरयों को देखकर सेठ-सेठानी के बीच बहस होती है कि 'तुखम तासीर है या सोहबत का असर है। सेठ तुखमतासीर कहता है सेठानी सोहबत का असर कहती है। सेठ उसे छोड़ कर चला जाता है। फिर सेठानी गड़िरयों को अपनी सोहबत से बहुत बड़ा आदमी बना देती है। जब दुबारा सेठ विवाह करके उघर से निकलता है तो उस समय सेठानी, सेठ को बुलवाती है तथा उसे वास्तविकता बताती है, तब सेठ को उसी की बात माननी पड़ती है। इस कहानी में सोहबत पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अन्तर्निहित मावना यही है कि सत्संग का बहुत अधिक प्रमाव पड़ता है।

दूसरी कहानी आदत से संबंधित है। एक चोर साधुओं के सत्संग से चोरी करना छोड़ देता है और आश्रम में उन्हों के साथ रहने छगता है परन्तु रात में जब सब सो जाते हैं तो उस समय वह उठ कर चेले का तुम्बा, गुरु के पास, गुरु का तुम्वा चेले के पास बदल देता है। गुरु जब उठ कर पूछते हैं तब ज्ञात होता है कि ये सब उसी की करतूत है। इस कहानी में आदत को बहुत महत्व दिया गया है। नित्य प्रति एक काम को बराबर करते-करते संस्कार बन जाते हैं। उन संस्कारों को एक साथ छोड़ देना बड़ा कठिन होता है। यहाँ तक कि उनको छोड़ देने पर भी उसके अंकुर रह जाते हैं जिनका क्षीण-सा प्रभाव बना रहता है। यही बात इस कहानी में दृष्टिगोचर होती है।

अन्य कहावत तथा नीति संबंधी कथाओं में 'बड़ों का कहना सच होता है' इस कथा में पिता, पुत्र को तीन बातें बताता है। पुत्र तीनों बातों की सत्यता को परखता है और इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह तीनों वातें सत्य हैं। इस कहानी में बेरी शत्रु की प्रतीक है जिसको अपने पड़ोस में नहीं वसाना चाहिये नहीं तो पगड़ी उतरते हुए देर नहीं लगती।

'घर में खीर तो बाहर खीर' इस कहानी में यही सारांश निहित है कि यदि घर में सुख समृद्धि है तो बाहर भी उसी प्रकार का वातावरण मिलता है। अर्थात् मनुष्य को सुखशांन्ति घर की परिस्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए इस कहानी में यही प्रमाणित किया गया है कि किसान को ससुराल जाकर भी मकी का दलिया मिलता है।

'फूट पिटवाती है' इस कथा में यही शिक्षा है कि सहयोग तथा संगठन होंगा बहुत आवश्यक है नहीं तो जैसे किसान ने चारों मित्र की अलग-अलग प्रशंसा करके फूट डाली थी और एक को पीटा था उसी प्रकार शत्रु, संगठन रहित मित्रों को पीट सकता है। इसी प्रकार 'दुनिया में किसी प्रकार भी चैन नहीं' नामक कहानी का यही सारांश है कि संसार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि संसार किसी प्रकार भी चैन नहीं लेने देता । समाज हर स्थिति में श्रेष्ठ मनुष्यों की भी आलोचना करता है।

'अन्त को जवाल' कहानी में जीवन का यह वास्तिविक रहस्य है कि हर मनुष्य की मृत्यु होती है और सब का ही अन्त जवाल है। जब समय आ जाता है तो कोई भी नहीं बच पाता। 'करने के पहिले सोच लेना चाहिये' में नेवले को मार कर औरत को पछताना पड़ता है। 'जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिये' कहानी के पात्र बीरबल और राजा अकबर हैं। ये कहानी सांकेतिक है। सामर्थ्य नहीं हो

तो पाँव सिकोड़ लेने चाहिये, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेना चाहिये— यही इस कहानी का एकमात्र ध्येय है।

यदि कोई मनुष्य किसी को हानि पहुँचाता है तो उसको उससे भी अधिक दुख मिलता है। यह ईश्वर के न्याय के प्रति आस्था का प्रमाण है। वजीर, लड़के की बुद्धिमानी देख कर ईर्ष्या करता है पर उस लड़के के स्थान पर उसके अपने ही लड़के का वघ हो जाता है। इस प्रकार उसे पछताना पड़ता है।

'शेर की कहानी' आत्मसम्मान की कहानी है। लकड़हारे मित्र की बात शेर को चुम जाती है और वह उससे अपने कुल्हाड़ी मारने के लिए कहता है। कुछ दिन बाद जब शेर उससे मिलता है और पूछता है कि इतने दिन से आया क्यों नहीं, तब वह अपनी कमर दिखाकर कहता है कि भई वैसी चोट का निशान तो मिट गया पर तेरी बात का घाव अभी तक लगा है। 'बात का घाव' कहानी इसी बात' की पुष्टि करती है कि कटुवचन तलवार के घाव से भी अधिक कष्टदायी और स्थायी है।

इसी प्रकार 'जैसे को तैसा' कहानी है जिसमें एक बनिया अमानत में रखाई हुई अशिक्यों को वापिस नहीं देता और स्पष्ट मुकर जाता है। कहता है, चूहे खा गये। वह आदमी जिसकी अशिक्यों हैं, वह बिनये के छड़के को छे जाकर जंगछ में छिपा देता है और उसके पूछने पर कहता है तेरे बच्चे को चीछ छे गई। अंत में पंचायत दोनों का न्याय करती है तथा दोनों एक-दूसरे की अमानत वापिस कर देते हैं।

अंत में 'तिल की चोरी' एक कथा है जो निषेघात्मक है तथा अंघिवश्वासों पर आघारित है जिसमें तिल की चोरी करना पाप समझा जाता है । इस रहस्य का उद्घाटन 'बैल का ढाँचा' करता है ।

६. हास्य संबंधी लोककथाएँ—लोक समाज में हास्य-व्यंग्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लिए हास्य-कथाएँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ग्रामवासियों के लिए रोटी के बाद 'गुड़ की डली।' चौपाल में अथवा अन्य किसी मी स्थान पर जब कभी चार आदमी एकत्रित होते हैं तब उनकी वातों में हास्य का पुट अवश्य ही होता है। श्रमसाध्य कठोर वास्तविक जीवन से जूझने के लिये तथा जीवन में आनंद, संतोष मरने के लिये हास्य महत्वपूर्ण है, जीवन का एक विशिष्ट अंग है। प्रायः देखने में आता है कि ग्रामीण-जनता सम्य लोगों से अधिक हास्यिप्य होती है। इनका मानवीय मावनाओं का अध्ययन बहुत सूक्ष्म व गहन होता है। यह बहुत मीठी चुटकी लेते हैं तथा हास्य-व्यंग्य कहना और सहना दोनों ही जानते हैं। गांवों में कुछ व्यक्ति-विशेष होते हैं, जिनका महत्व ही केवल इसल्ये होता है कि वे

बात कह देते हैं जिससे सब लोग हँसते-हँसते लोट पोट हो जायें । ऐसे लोग संपूर्ण समाज में 'ताऊ' के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। यह गाँव की हँसी-खुशो के प्रतीक होते हैं। गाँव वाले भी आते-जाते इनके पास अवश्य बैठते हैं, जिससे उनका मनो रंजन होता है।

इन हास्य-कथाओं का उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन ही होता है । किसी को भी अनावश्यक मानिसक आघात पहुँचाने की चेष्टा नहीं होती । कही हुई बात की पुष्टि करने के लिये, किसी पर छींटा कसने के लिये, मनोरंजन के लिए तथा हास्य के रूप में कोई सूझ-बूझ की बात कहने के लिये इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अन्य लोककथाओं की माँति ही सम्पूर्ण हास्य-कथाओं का उल्लेख करना तो असम्मव है परन्तु कुछ प्रतिनिधि हास्य-कथाओं का विवेचन यहाँ करेंगे।

जितनी गण और हास्य-कथाएँ लोकसाहित्य में प्राप्य हैं, उतनी हिन्दी साहित्य में नहीं। खड़ीबोली प्रदेश के वासी, यद्यपि स्वभावतः गंभीर होते हैं, परन्तु वे हँस-मुख भी इतने ही होते हैं। इस प्रदेश के लोग जब प्रतिदिन के कार्य से निवृत होकर मिलकर बैठते हैं, उस समय लोग खुल कर हँसते हैं। कहानी कहना तथा सुनना ही इस प्रदेश के लोगों के लिए मुख्य मनोरंजनों में से है।

पशु-पक्षी जाति-संबंधी तथा ठगों की कथाओं में भी अनेक हास्य-कथाएँ हैं जिनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही है। परन्तु जो कहानियाँ हम यहाँ दे रहे हैं, वह प्रधानतः हास्य-कथा के रूप में ही प्रचलित हैं तथा लोकसमाज में प्रचलित हास्य-कथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। आकार के विचार से तो इन कहानियों में दो प्रकार की कहानियाँ हैं—एक बड़ी कहानियाँ जो कहानी कहने के विचार से ही कही जाती हैं तथा अन्य कहानियाँ लघु-कथाएँ—ये चुटकुलों के रूप में हैं, जो यदा-कदा बात पर बात के रूप में प्रयुक्त होती हैं अथवा अपनी बात की पुष्टि तथा मनोरंजन के लिये प्रयुक्त ोती हैं।

इन छोटी-बड़ी कहानियों में लाल मुझक्कड़, शेखचिल्ली, ठग तथा 'चिड़' संबंधी कहानियाँ हैं। लाल मुझक्कड़ संबंधी दो कहानियाँ यहाँ दी जा रही हैं। पहले गाँव में लाल मुझक्कड़ ही ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गुणी तथा ज्ञानी माना जाता था। कोई मी समस्या आजाने पर सब उसके पास ही जाते थे तथा उसके निर्णय सबको मान्य होते थे। इसी प्रकार की ये दो कहानियाँ 'खुदा की सुरमेदानी' तथा 'हिरना के पैर में चक्की का पाट' हैं। तेली की लाट और टोप की समस्या न समझ पाने पर ग्रामवासी लाल मुझक्कड़ के पास ही पहुँचते हैं। लाल मुझक्कड़

१. श्रोखली के प्रकार का होता है जिसमें कोल्हू की लाट लगती है।

स्वयं समझ नहीं पाता कि वह क्या है और कह देता है कि 'पुरानी होकें गिर पड़ी खुदा की सुरमेदानी।' सब ग्रामवासी उसी को सत्य मान कर चले जाते हैं। वैसे तो कोल्हू की दीर्घलाट तथा टोप की गुरुता को देख कर ही उसका खुदा से संबंध जोड़ा गया, क्योंकि खुदा की सलाई तथा सुरमेदानी इससे छोटी क्या हो सकती है। यह भी हास्यास्पद ही दीख पड़ती है कि गाँव के लोग जो तेली के कोल्हुओं को प्रति-दिन देखते हैं उस लाट तथा टोप को देख कर समझ नहीं पाते। हास्यात्मकता के साथ-साथ इस कहानी में ग्रामवासियों का मोलापन तथा उनकी लाल भुझक्कड़ों पर अटूट आस्था का दर्शन होता है जो हास्यास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरी कहानी है। उसमें भी ये कितनी अज्ञानपूर्ण बात है कि हाथी के पाँव को देख कर लाल भुझक्कड़ 'फतवा' देता है कि यह हिरन के पाँव का निशान है जो पाँव में चक्की का पाट बाँध कर कूदा है। ये दोनों कहानियाँ सामाजिक दृष्टि से चाहे महत्व-हीन हों परन्तु इनमें हास्य-व्यंग्य अपने में पूर्ण है। लाल भुझक्कड़ ऐसा व्यक्ति है, जो जानता कुछ नहीं है पर हस्तक्षेप हर बात में करता है तथा उसमें आत्मविश्वास है। जिसके फलस्वरूप सब लोग उसकी बात को निर्ववाद रूप से स्वीकार कर लेते हैं।

इसी प्रकार शेखिचल्ली की भी कई कहानियाँ ली गई हैं। शेखिचल्ली लोक-समाज का एक ऐसा काल्पनिक चरित्र है, जिसके माध्यम से कुछ भी संगत-असंगत, सच-झठ कहा जा सकता है । वह शेक्सपियर का 'क्लाउन' है तथा संस्कृत नाटक का वसन्तक है, जिसका उद्देश्य ही हँसानाहै । यद्यपि इसकेकाम प्रायः बहुत अधिक बेंबकुफी के और हास्यास्पद प्रतीत होते हैं परन्तु इनके पीछे क्छ बुद्धिमत्ता भी रहती है। सभी प्रान्तों और देशों की लोक-कथाओं में मुर्ख पात्र से मिलता-जलता यह सामान्य पात्र मिलता है । यह पात्र बेकार मंसूबे बाँघता है, निराघार योजनाएँ बनाता है और हवाई किलों का निर्माण करता है। और क्योंकि यह अधिकतर अस-फल रहता है, इसी से समाज में व्यंग्य और उपहास का कारण बनता है। यह लोक-कथाओं का आवश्यक और चिर-परिचित पात्र है तथा बाल-समाज में तो अत्यन्त प्रिय है ही। बच्चों का तो यह और मी प्रिय पात्र है। समी अवस्था के लोग उसकी व उससे संवंघित कथाएँ बहुत चाव से सुनते हैं । हम उस पर हँस सकते हैं पर कदा-चित् उससे घुणा नहीं करते । कारण यदि हम अपने मन में आँक कर देखें, आत्म-विश्लेषण करें, तो यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि हममें से हरेक व्यक्ति के भीतर एक शेखिचल्ली है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब वह व्यर्थ मनसूबे बाँघकर निराघार योजनाएँ बनाना और हवाई किले तैयार करना पसंद करता है। वास्तव में वह अपनी वस्तु-स्थिति से उठना चाहता है और सुन्दर

तथा समृद्ध जीवन की आशाएँ करता है। शेखचिल्ली निराधार योजनाओं की कल्पना मात्र करता है और उन्हीं पर जीवित रहता है। उनकी खूब चर्चा करता है पर क्रियात्मक रूप कभी नहीं दे पाता। अनहोनी बातों का स्वप्न देखना और हवाई किलेबनाना कोई बुरी बात नहीं। किलेपहले हवा में बनते हैं फिर धरती पर उतर आते हैं। मनुष्य की कल्पना भी घीरे-घीरे सशक्त और स्वस्थ होती है।

'पैसे में बहू' तथा 'चोर और शेखचिल्ली' दोनों ही कहानियों में, शेखचिल्ली की बातें देखने में बड़ी बेवकफी की लगती हैं। पहली कहानी में जब वह वह लाने के लिए माँ से पैसा माँगता है तो बड़ा ही हास्यास्पद-सा लगने लगता है परन्तु फिर वह पैसे का शीरा अपने कपड़ों पर डलवा कर घोबियों, घोड़ेवालों तथा बुढ़िया को बेवकुफ बनाता है, जो श्रोताओं को हँसाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो जाती है। फिर वह पैसे में बहू लेकर ही घर पहुँचता है। इस कहानी में सब कार्य इतने ऋम से किये गये हैं कि शेखचिल्ली की बृद्धि की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। वह जानता है कि लट के माल की ओर लोग कितनी जल्दी मागते हैं। इसीलिये वह कपडों पर शीरा डलवा कर घोवियों में जाकर शीरे की लुट के सम्बन्ध में कहता है। जब वह शीरा लुटने के लिये भागते हैं तो वह कपड़े चुरा लेता है और अच्छे कपड़े पहन कर वह घोड़ेवालों के पास पहुँचता है क्योंकि वह जानता है कि जब तक वस्त्र अच्छे नहीं होते तो कोई भी घोड़ेवाला उसे किसी भी दशा में घोड़ा नहीं छने देगा। घोडा लेकर चल देने पर रास्ते में बुढ़िया तथा उसकी बेटी की बात सुनकर वह तुरन्त ताड़ जाता है और बुढ़िया से पूछता है कि वह थक गयी होगी, लेकिन अपनी बेटी के सामने, उसे छोड़ कर बढ़िया कैसे घोड़े पर बैठे इसे वह सम-झता है। बढ़िया उसकी आज्ञानुसार ही तुरन्त कह देती है कि मेरी बेटी को बिठा ले। वह उसकी बेटी को बिठा कर घोडे को दौडा देता है। यह कहानी मानव मनो-विज्ञान पर पूर्णतया आधारित है जिसका कि शेखचिल्ली पूर्ण रूप से ज्ञाता है। इसी प्रकार दूसरी कहानी में वह स्वयं बेवकुफ बन कर सब लोगों को चोरी से बचाता है। लेकिन जब एक बार उसको अवसर मिलता है तो वह बारात का सब धन व वस्तुएँ उठाकर घर ले आता है। इस कथा में भी एक शेखचिल्ली की बृद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। और भी अन्य कहानियाँ हैं जो शेख चिल्ली की बुद्धिमत्ता का परिचय देती हैं। वैसे लोकसमाज में शेखचिल्ली, शेखीखोरे तथा गप्पी को मी कहा जाता है। जो लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं उन्हें भी यही संज्ञा दी जाती है।

'मरद के बच्चा होने का दर्द', 'अम्मा मेरी अक तेरी' कहानियाँ व्यंग्यात्मक हैं। पहली कथा तो स्त्रियों पर प्रत्यक्ष व्यंग्य है जिसमें स्त्रियाँ ब्रह्मा जी से जाकर कहती हैं कि बच्चे के लिए कष्ट तो हम लोग उठाती हैं और मर्द मजे में बाप बन जाता है। इसलिये ये प्रसववेदना पुरुष को होनी चाहिये। ब्रह्मा जी के ऐसा ही कर देने पर स्त्रियों की पोल खुलने लगती है और अन्त में स्त्रियाँ फिर ब्रह्माजी के पास जाती हैं और उनसे फिर पहले जैसा कर देने के लिए कहती हैं। इन कथाओं में स्त्रियों के ऊपर बहुत कटु-व्यंग्य है। उस व्यंग्य में उनके अधिकारों के प्रति जागृति को भी लपेटा गया है। दूसरी कहानी में स्त्री जाति के पित-पक्ष के लोगों के प्रति विशेष रूप से सास के प्रति जो ईष्यी होती है, उसी को कहानी में दिखलाया गया है। साथ ही इस कहानी में यह भी एक नीति-प्रस्ताव है कि यदि पित तिनक भी बुद्धिमानी से काम ले तो पिरस्थितियों को सँमाल सकता है तथा पत्नी की बात उस पर ही उलट सकता है।

'मिठुआ' कहानी 'चिड़' की कहानी है जो श्रोताओं को हँसाने के लिये पर्याप्त सामग्री देती है। इसमें अलौकिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में है परन्तु हास्य की प्रधानता उसकी अलौकिकता छुपा लेती है। वैसे भी अलौकिकता उसके हास्य को बनाये रखने के लिये है। अन्त में इस कहानी के श्रोता इसी फल पर पहुँचते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य अपने कोध में मिठुआ की माँति मरते हैं।

'सीरे की हुँडिया' और 'ऊँट और घोड़ेवालों' की कहानियाँ मूर्खता की कथाएँ हैं जिनको सुनकर खूब ही हुँसी आती है। 'सीरे की हुँडिया' से लगता है कि ये किसी बच्चे की कहानी है जिसे रास्ता काटने के लिये रास्ते मर कुछ खाने की आवश्यकता होती है तथा उससे हाथ चिपक जाने पर वह स्वयं निकाल नहीं पाता। जब उसकी पत्नी उसे बताती है तो वह एक और मूर्खता करता है कि एक पंडित के घुटे हुये सिर पर हुँडिया दे मारता है। इसी प्रकार दूसरी कहानी है जिसमें खजूर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति ऊँटवाले तथा घोड़ेवाले को बेवकूफ बनाता है। वह जानता है कि यदि वह स्वयं ऊपर से कूदेगा तो चोट लगेगी, इसीलिये वह इनको नीचे लगा लेता है। सबसे अधिक चोट नीचे वाले को लगती है। इस कहानी का अंतिम माग एक चुटकुले को जोड़ कर बनाया गया है। यद्यपि यहाँ पर वह माग सफलता-पूर्वक खप गया है परन्तु उसके कारण चमार की अक्ल पीछे पड़ जाती है जब कि इस कहानी में चमार की बुद्धि ही प्रधान है।

इन कहानियों से मिन्न दो प्रकार की कथाएँ और भी हैं जो हास्य-कथाओं में विशिष्ट स्थान रखती हैं। गप्प तथा चुटकुले, 'ऊँटों की गठड़ी' गप्प में ही आती है। इन कहानियों में वास्तविकता की पुट तिनक भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। बुढ़िया के कंघों पर पहलवानों का लड़ना, लड़के का ऊँटों की गठड़ी बनाकर भागना, चील का उसे ले जाना, यह सब इसी प्रकार की बातें हैं जिनमें केवल कथा कहने

न्ता ही महत्व है। इस प्रकार की कथा में घटनाओं को इस ऋम से बाँघा जाता है किये श्रोताओं के लिये रस उत्पन्न कर देती हैं। गप्प लगाना मनुष्य की -एक प्रवृत्ति है, जिसमें वह अपनी अपरिपूर्ण इच्छाओं को इस रूप में व्यक्त करता है।

'हाथी की कहानी', 'अंघा-लंगड़ा कंगला और बहरा', 'दो के चार', 'ठावें या दे मारें था', 'बीरबल का चुटकुला', ये लघुकथाएँ हैं जिनका प्रयोग उठते-बैठते, बात करते अधिकतर किया जाता है। 'हाथी की कहानी' बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी है और इसमें हास्य की पूर्णता है। अंघे, लंगड़े, कंगले, बहरे—इन चारों की बातचीत बहुत अधिक गुदगुदानेवाली है, हर व्यक्ति अपने आप को वह समझता है जो वह स्वयं नहीं है। अंघे को चोर आते हुये दिखलाई पड़ने लगे, बहरे को उनका शोर भी सुनाई पड़ने लगा, लंगड़े को भागने की घुन सवार हो गयी, कंगले को चिता है लुटने की। इस कहानी में परिस्थितियों तथा वास्तविकताओं में विरोधामास दृष्टिगोचर होता है, जो हास्य उत्पन्न कर देता है। वास्तविक रूप से वहाँ पर कुछ नहीं है परन्तु उनके अपने मन की भावना है कि चोर आ रहे हैं, इसीलिए यह सब इतनी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं।

'ठावें या दे मारे था', 'दो के चार', ये कहानियाँ भी लोकसमाज की सरल बुद्धि की परिचायक हैं। पहली कहानी में बनिया, जज की पकड़ से किस प्रकार निकल मागा। यद्यपियह साधारण बात है किचोट लगनेपर कोई भी शोर मचायेगा लेकिन बनिये को शोर मचाने के लिये भी पिटाई से फुर्सत की आवश्यकता थी। इस कहानी में बनिये की तर्क बुद्धि बड़ी तेज दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार 'दो के चार' कहानी में किसान मुल्ला जी से बदला लेता है। ये भी हास्यप्रद है कि मुल्ला जी बड़े मजे में स्वयं से प्रश्न कर उसका अपने अनुसार ही उत्तर भी दे लेते हैं। इसी प्रकार वह किसान भी करता है और मुल्ला जी के दो के बजाय चार लट्ठ जड़ देता है।

'बीरबल के चुटकुले' इस प्रदेश की वड़ी प्रिय लघु-कथाएँ हैं। वीरबल और बादशाह अकबर को लेकर लोकसमाज ने इनका सृजन किया है। वीरबल सब से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास बादशाह की हर समस्या का समाधान है, हर चोट का खरा जवाब है। उसकी बुद्धिमानी का लोहा अकबर भी मानता है, इसीलिये मुल्ला दु प्यादा उससे ईप्या करता है। मुल्ला दु प्यादा को मुँहकी खानी पड़ती है। इसी प्रकार वीरबल से संबंधित अनेक चुटकुले इस प्रदेश में प्रचलित हैं।

हास्य-कथाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि दरिद्रता, भृखमरी, शोषण, सब कुछ होते हुए भी लोकमानस ने अपने जीवन के रस को कभी

शुष्क नहीं होने दिया और उन्होंने हेँस-गाकर ही जीवन की कटुता को कम किया। हास्य-कथाएँ अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं।

६. पशु-पक्षी सबंधी लोककथाएँ — खड़ीबोली प्रदेश में उपलब्ध पशु-पक्षी संबंधी लोक-कथाओं में पंचतंत्र की परम्परा उसी प्रकार जीवित और सुरक्षित है परन्तु यह सब कथाएँ केवल नीति पूर्ण ही नहीं हैं अपितु अनेक प्रकार की और कथाएँ मी उपलब्ध हैं। ये कहानियाँ पशु अथवा पक्षी समाज से संबंधित हैं। इन कथाओं में मनोरंजन ही प्रधान है। गीदड़, बन्दर, लोमड़ी की चालाकी देख कर श्रोताओं को, विशेष रूप से बालकों को, उल्लास-सा होता है और वह आश्चर्यचिकत से रह जाते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ इन कहानियों में शिक्षा मी मिलती है, यही इनका पंचतंत्रीय रूप है। उनका एहसानमंद होना तथा प्रतिहिंसा की मावना रखना—बदला उतारना ही प्रायः इन कहानियों में पाया जाता है। समय-समय पर पशु, मनुष्य को समयोपयोगी शिक्षा देते पाये जाते हैं। मनुष्य को शेर के चक्कर में पड़ जाने पर गीदड़ ही अपनी सलाह से बचाता है। बंदर को तो लोक-कथाकार बुद्धि में मनुष्य से भी ऊपर ले गया है। 'सोने के बालों वाला बंदर' नामक कथा इसी का प्रमाण है। गधा तो महामूर्ख माना जाता है। वह भी शेर को बेवकूफ बना देता है और उसका घर छीन कर स्वयं रहने लग जाता है।

लोककथाओं में यह प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि पशु-पक्षी मनुष्य के सहयोगी हैं तथा प्रकृति के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितना वे स्वयं। उनके आपस में विवाह संबंध भी होते हैं। मैना का विवाह राजकुमार से होता है। इस कथा में दो-तीन मनोवैज्ञानिक सत्य हैं कि संतानहीन राजा रानी मैना को ही अपनी पुत्री मान कर पालते हैं। उसका विवाह राजकुमार से करते हैं। राजकुमार भी सत्य निबाहता है। अन्त में वह सुन्दरी बन जाती है। इसी प्रकार मुर्गा भी राजा की लड़की से विवाह करने के लिए लालायित होता है। वह अपने मित्रों को साथ ले जाता है और उन्हीं के बल से वह राजकुमारी का डोला लेकर आता है। राजकुमारी का डोला लेने के लिये उसे.लड़ाई करनी पड़ती है। ये लड़ाई कूटनीति की ही लड़ाई है और उसी के बल पर वह जीत जाता है। इन कथाओं में कथातत्व तो श्रोताओं के लिये पर्याप्त रूप से पुष्ट हैं परन्तु सत्य अवश्य कल्पनातीत है। ये मनोरंजन की कहानियों के अन्तर्गत ही आती हैं। यह स्वामाविक है कि मनुष्य का मनोरंजन इन्हीं बातों से होता है जो हृदय को गुदगुदा सके तथा उसके मन को चिकत कर सके। यही बात इस प्रकार की कथाओं में मिलती है।

पशु-पक्षी मनुष्य की बोली बोलते हुये तो पाये ही जाते हैं इससे भी अधिक

महत्वपूर्ण है उनकी भूगर्भ के सम्बन्ध में जानने की तथा भविष्य-द्रष्टा की शक्ति।
योनि-परिवर्तन, चोला परिवर्तन करना उनके लिए सहज और साधारण है।
उनके शरीर में भानुमती का पिटारा है जिसका उपयोग करने पर रात ही रात
में, बड़े से बड़ा उद्यान खड़ा हो जाता है और राजा के लड़के की जान बच जाती
है। इसी प्रकार मविष्य-द्रष्टा पक्षी भी वृक्ष के नीचे सोनेवाले यात्रियों को भूगर्भ
तथा भविष्य की बात बता देते हैं। यदि कोई कष्ट भविष्य में आनेवाला भी हो तो
उसके निदान से भी वह अवगत करा देते हैं। ये पशु-पक्षी आपबीती तथा जगबीती
के संबंध में जब परस्पर बातचीत या विचार विनिमय करते हैं तो उसमें उनका
प्रयोजन यात्रियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना तथा परिस्थिति से लाम उठाने
का सुझाव देना ही होता है। इसमें उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। इन
पक्षियों के शरीर भी चमत्कार उत्पन्न करनेवाले होते हैं। एक पक्षी को खानेवाला
राजा बन सकता है, दूसरे को खानेवाला सर्प का मोजन बनता है। ये सभी वातें
लोकसमाज के लिए बड़ी मनोरंजक हैं तथा उन्हें विश्वास है कि ऐसे फ्क्षी अभी भी

'तोता-मैना' के किस्सों के माध्यम से तो स्त्री-पुष्प के प्रेम-संबंधी सब ही समस्याओं का विवेचन किया गया है। इनमें स्त्री-पुष्प का प्रेम तथा चरित्र पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। यह पक्षी समाज के ग्राम्य चरित्र (Rushic Characlers) हैं, जो स्त्रीपुष्प के व्यवहार तथा उनके आचारों के संबंध में समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते हैं। प्रेम के क्षेत्र में स्त्री-पुष्प की बेवफाई के जितने दृष्टान्त इन दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं, ये लोक-कहानीकार की स्वयं की अनुभूति है। तोता-मैना लोककथा साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण निधि है, हम इसको इसकी बृहत्ता के कारण यहाँ देने में असमर्थ हैं। यह प्रकाशित अधिक उपलब्ब है परन्तु इसकी उपेक्षा करना मी कथा-साहित्य के साथ अन्याय करना है। यहाँ पर हम केवल इसका उल्लेख ही कर रहे हैं।

पशु-पक्षी संबंधी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हर स्थान पर प्रचलितहैं—'सोने के बाल वाला बंदर<sup>9</sup>', 'लाँडा सेर<sup>२</sup>', 'कौबे की चतुराई<sup>3</sup>', आदि कुछ लोककथाएँ ऐसी हैं जिनका उल्लेख डॉ॰ सत्येन्द्र द्वारा लिखित 'ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन' में भी 'पंचतंत्रीय कहानियों', के अन्तर्गत हुआ है। परन्तु इन कथाओं में खड़ीबोली

लोकसाहित्य का अध्ययन—डाॅ० सत्येन्द्र, पृ०४६४

<sup>&</sup>quot;२. वहीं, पृ०४==

<sup>₹.</sup> वहीं, पु० ४६८

प्रदेश से कुछ थोड़ा सा अन्तर हो गया है जिस प्रकार 'सोने के बाल वाला बंदर' नामक कथा में बन्दर अंत में दुकान खोल देता है परन्तु इस प्रदेश में प्रचलित कथा में बंदर दुकान नहीं खोलता वह केवल वहू लेकर ही सन्तोष कर लेता है।

'लाँडा सेर' नामक कथा में सब जानवर गीदड़ से लोहा लेने आते हैं और हार जाते हैं। परन्तु यहाँ पर पहले सब शेर इकट्ठे होकर आते हैं और जब गीदड़ कहता है 'लाओ मेरा खांडा पहले मार्हें लाँडा' तो सबसे पहले वही नीचे से निकल कर मागता है और दूसरे शेर भी लुढ़क-लुढ़क जाते हैं। अन्त में बंदर लाँडे की पूँछ से पूँछ वाँघ कर आता है। गीदड़ममकी सुनकर जब लाँडामागता है तो विचारा बंदर भी घिसटता जाता है। अन्त में वह घिसट-घिसट कर मर जाता है। वास्तव में बंदर भी लोमड़ी की माँति ही चतुर माना जाता है। परन्तु बेवकूफ मित्र और डरपोंक के सम्मुख उसकी चतुराई भी समाप्त हो जाती है और उसे भी ऐसी मौत मरना पड़ता है।

इस प्रदेश में पशु-पक्षी संबंधी चार प्रकार की कहानियाँ उपलब्ध हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

१—सर्वप्रथम तो वे कहानियाँ आती हैं जिनमें मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षी अन्य जीव-जन्तु भी कहानी के चरित्र हैं। इन कहानियों में 'नेकी-बदी', 'सेर और जुलाहा', 'सेर औरटपका', 'मैना का न्याह', 'मुर्गे का न्याह,' 'चिड़िया और मैंस', 'सोने का जौ ', 'जाट और चिड़िया', 'कछुआ दोस्त', 'नौ करोड़ का लाल', 'गिइड़ और तेली', 'चिरौंट्टा माई', 'सोने के बाल वाला बंदर' आदि कहानियाँ आती हैं। इनमें से प्रत्येक कहानी का उल्लेख अपनी-अपनी विशेषता के कारण किया गया है। वास्तव में हर कहानी एक-दूसरे से भिन्न है।

२—दूसरी प्रकार की कहानियाँ केवल पशुओं से ही संबंधित हैं । इन कहानियों से मनुष्य तथा पक्षी बिलकुल अलग हो गये हैं । ये कहानियाँ हैं—'सेर और गीदड़', 'लाँडा सेर,' 'गीदड़ और बकरा,' 'गीदड़ और ऊँट', 'गधा और सेर' आदि ।

३—इन कहानियों में केवल पक्षी ही पात्र हैं । सम्पूर्ण कहानी जीवन से संवंधित हैं । इस प्रकार की कहानियाँ 'चिड़िया और कग्गा' 'कग्गा और चिड़िया', 'फ़ास्ता' हैं ।

४--अंत में दो कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनमें पशु-पक्षी तथा अन्य जीव हैं। इस वर्ग में केवल दो ही कहानियाँ आती हैं--'विल्ली मौसी' तथा 'चिड़िया और मुस्सी'।

प्रथम वर्ग की कहानियों में मनुष्य ही सब कहानियों की घुरी है। सब पशु-

पक्षी मनुष्य से संबंधित हैं। चाहे वह कहानी का नायक हो या नहीं परन्तु पशु-पक्षी किसी न किसी रूप में मनुष्य के सहयोगी पात्र रहते हैं तथा उसकी बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सफल होते हैं। कहीं-कहीं पर वह उसके विरोधी और शत्रु भी हैं जैसे डण्डे के जोर से राजा की लड़की को मुर्गा व्याह लाता है। कहीं-कहीं पर वह बेवकूफ भी बनाया जाता है। सोने का जौ, चिड़िया और मैंस, सोने के बाल वाला बन्दर, जाट और चिड़िया आदि इसी प्रकार की कथाएँ हैं। इन कहानियों में पशु-पक्षी मनुष्य को शिक्षा देते भी पाये जाते हैं। 'नेकी और बदी' कहानी में गीदड़ मनुष्य को शेर का शिकार होने से बचाता है। इसी प्रकार 'दोस्ती' कहानी में मित्रता तथा मलाई का बदला उतारने का उत्कट प्रमाण है। चिड़ा भाई, मुर्गा आदि तो मनुष्य पर आक्रमण भी करते हैं और मनुष्य को हरा देते हैं। पशु, मनुष्य के समान ही व्यवहार करते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएँ, उनकी संवेदनशीलता, सहयोग, सभी कुछ मनुष्य की मांति हैं। वह अपने क्रियाकलापों में मनुष्य से किसी भी दशा में कम नहीं रहते।

दूसरे वर्ग की कहानियों में पशु-पक्षियों के आपस के क्रिया-कलाप देखने को मिलते हैं। 'सेर और गीदड़ की कहानी', गीदड़ की चालाकी की कहानी है। वह अपनी चालाकी से स्वयं को तो बचाता ही है, साथिही साथ जंगल में अन्य जानवरों को मी शेर का शिकार होने से बचा लेता है। अन्य सब कहानियाँ मी चालाकी की कहानियाँ हैं। 'लांडा सेर' तथा 'गंधा और शेर' कहानियों में गीदड़ तथा गंधा शेर की माँद पर अधिकार (कब्जा) कर लेते हैं अथवा थोड़ी सी बुद्धि के कारण ही बह शेर को निकाल बाहर कर देते हैं। इसमें गंधा मी शेर से बाजी ले जाता है। अत्र का निकाल बाहर कर देते हैं। इसमें गंधा मी शेर से बाजी ले जाता है। अतिम कहानी के अतिरिक्त सब में ही गीदड़ रहता है तथा वह सब जानवरों के साथ चालाकी करता है जिसका आशय है कि चालाक व्यक्ति अपने निकट से निकट व्यक्ति के साथ भी चालाकी करने से नहीं बाज आता। केवल ऊँट ही गीदड़ को ठीक सबक पढ़ाता है। ऊँट दूसरों से बदला लेते हैं। ये सब खेती करते हैं, खाना खाते हैं, शिकार खेलते हैं, मुकदमा फैसला करते हैं, इनकी शक्ति शासनव्यवहार आदि सब ही मनुष्य के समान हैं।

तीसरी प्रकार की कहानियों में 'फ़ास्ता' की कहानी मानवीय मावनाओं से अधिक दूर नहीं। वह विरित्त है, उसका पित तब घर आया था जब वह घर पर नहीं थी और उसके लौट कर आने से पहले लौट गया था। जिसके कारण वह गाती रहती है, 'कुट्टे थी', 'पिस्से थी', 'आया था' 'गया था' उसे पश्चात्ताप है कि मैं क्यों चली गयी! यह पिक्षयों की प्रतिनिधि कहानी है जिसमें मानवीय मावना उत्कट रूप में पिक्षी द्वारा व्यक्त की गयी है। 'चिड़िया और कग्गा' कहानी में कग्गा चालाक

है। यह दोनों खेती करते हैं परन्तु कग्गा, चिलम तमाखू ही पीता रहता है। चिड़िया खेती बो देती है, पानी दे देती है, पका कर काट लेती है। लेकिन जब बाटने का समय आता है तो गेहूँ-गेहूँ तो वह ले जाता है और चिड़िया के हिस्से में केवल भूसा रह. जाता है। जब वर्षा आती है तब कग्गे को उसका फल मिलता है और चिड़िया सुख से रहती है। इस कहानी में मनुष्य समाज का सत्य रूप है। कौवा पूँजीपित का साक्षात् रूप है जो अपने वैभव में सदा मस्त रहता है। कार्य दूसरे करते रहते हैं परन्तु जब लाभ का समय आता है उस समय सार-सार स्वयं ले जाता है और मजदूर उसी में संतोष कर लेता है। जब किन काल आता है तो पूँजीपित अकेला रह जाता है, उस समय श्रमिक सुखशान्ति से रहता है।

अन्त में दो कहानियाँ रह जाती हैं 'बिल्ली मावसी' तथा 'चिड़िया और मुस्सी।" बिल्ली मावसी कहानी में बिल्ली की चालाकी का प्रदर्शन है। बिल्ली हर स्थिति का लाम उठाती है। हैंडिया फँस जाने पर वह उसको धार्मिक रूप दे देती है तथा चूहे, कबूतर, मुर्गे को फाँसना चाहती है परन्तु सब अपनी चालाकी से निकल भागते हैं। अन्त में वह अकेली रह जाती है। बिल्ली की तुलना यदि अवसरवादी से की जाय तो अनुचित नहीं होगा। क्योंकि बिल्ली भी अवसर का ही लाम उठाकर अपनी स्वार्थसिद्धि करती है। चिड़िया तथा मुस्सी कहानी मी इसी प्रकार की कहानी है जिसमें मुस्सी समय पर चिड़िया की खुशामद कर लेती है परन्तु जब गुड़ बाँटने का प्रश्न आता है तो साफ कन्नी काट जाती है और चिड़िया अपना सा मुँह लेकर रह जाती है।

लोक कहानीकार ने मनुष्य समाज की मलाई-ब्राई, ईमानदारी-बेईमानी, घर्म-अधर्म, इन सब को पशु-पिक्षयों के माध्यम से व्यक्त किया है। वह जानता था पशु-पिक्षयों की कुशाग्रबृद्धि तथा उनके सुलझे हुए व्यवहार का मानव-अन्तरमन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। पशु-पिक्षयों की चालाकी से हारने वाले मनुष्य को अपनी स्थिति का ज्ञान भली माँति हो, जाता है, उसका अहं 'मैं मनुष्य हूँ' बगले झाँकने लगता है। इन कहानियों का प्रभाव मानव पर इतना तीक्ष्ण तथा सत्य होता है कि वह ऐसे पिक्षयों को आदर्श मान लेता है। बच्चों के मन पर तो उनकी अमिट छाप पड़ती है। पशु-पिक्षी बालकों के निकट भी होते हैं। उनकी कहानी सुनना, उनको सबसे अधिक प्रिय है। इन कहानियों का वह सुगमतापूर्वक अनुगमन भी कर लेते हैं। कुछ कहानियाँ शिक्षात्मक होती हैं तो कुछ कहानियों से श्रोतागण गुदगुदा उठते हैं। पशु-पिक्षयों की कहानियाँ मनुष्य के जीवन की ही अभिव्यक्तियाँ हैं, जो इन कहानियों के रूप में व्यक्त हुई हैं।

लोक-कथाओं के मुख्य अभिप्राय--वैज्ञानिक शब्दावली में लोक-कथा के

मुख्य तथ्य को 'अभिप्राय' कहते हैं । 'अभिप्राय' को अंग्रेजी में 'मोटिव' कहते हैं। साधारणतः अभिप्राय शब्द का प्रयोग परम्परागत कथाओं के किसी तत्व या कथानक रूढि के लिये किया जाता है। अभिप्राय साघारण से कुछ मिन्न होता है अर्थात उसमें कोई असाधारण घटना निहित होती है, जो प्रायः लोक-कथाओं अथवा लोक-समाज में पायी जाती है, उदाहरणार्थ, पिता के द्वारा किसी विशेष कारणवश बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार करना। इन अभिप्रायों में लोककथाओं का संपूर्ण तथ्य निहित रहता है। अभिप्राय का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक है। लगभग सभी देशों तथा प्रदेशों में एक ही प्रकार के अभिप्राय मिलते हैं। इन्हीं अभिप्रायों के माध्यम से लोक-कथा ने अपने आपको प्रमाणित तथा प्रभावशाली बनाया है। लोक-कथाओं का वास्तविक अध्ययन भी इन्हीं के आघार पर किया जा सकता है। सत्य तो यह है कि कहानी की आत्मा उनमें बिखरे अभिप्रायों में ही निवास करती है। किसी भी कहानी के अभिप्राय कहानी से अधिक प्रसिद्ध होते हैं । यह देखा गया है कि श्रोता कहानी सुनानेवाले को अभिप्रायों की याद दिला कर वहीं कहानी सुनाने के लिये अनुरोध करते हैं। इन अभिप्रायों का श्रोताओं से तथा लोकसमाज से प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहानी इन अभिप्रायों से ही उठती है तथा इनके ही चारों ओर घुमती रहती है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल के मत से अभिप्राय कहानियों के अत्यिधिक महत्वपूर्ण अंग हैं।

''कहानियों के लिए अभिप्रायों का वैसा ही महत्व है जैसा किसी मवन के लिये इँट गारे का अथवा किसी मन्दिर के लिये नाना माँति की सज से उकेरे हुए शिला-पट्टों का । भै"

यह भी देखने में आता है कि लोक-कथाओं के शिल्प में अभिप्राय का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रायों की अधिकता अथवा कमी पर ही कहानी की रोचकता अथवा, सबलता तथा शिथिलता निर्मर करती है। जितने अधिक अभिप्राय होते हैं उतने ही कहानी में चरमबिन्दु रहते हैं।

प्रायः यह भी देखा जाता है कि किसी भी लोक-साहित्य में अभिप्रायों का विस्तार बहुत अधिक नहीं होता अपितु कुछ अभिप्राय ही घूम फिरकर नये-नये रूप में आते रहते हैं। डॉ॰ स्यामाचरण दूबे का भी इस सम्बन्ध में यही मत है।

''अभिप्राय के आवार पर संपूर्ण विश्व के लोक-कथा-साहित्य का विश्लेषण हमें बतलाता है कि मानव की नये अभिप्राय निर्मित करने की शक्ति आश्चर्यजनक

लोक-कथा श्रंक—श्राजकल, मई १६५४, पृ० ११

रूप से सीमित है। थोड़े से ही अभिप्राय नये-नये रूपों में हमें मानव-जाति की लोक-कथाओं में मिलते हैं। १"

इसी मत का देवेन्द्र सत्यार्थी जी ने निम्नलिखित शब्दों में समर्थन किया है— ''लोककथाओं के अभिप्राय निस्संदेह एक दूसरे से इतने जुड़े हुए नजर आते हैं कि यदि उसकी बारीकी से छानबीन की जाय तो छँटकर स्वतंत्र अभिप्रायों की संख्या बहुत कम रह जायगी। 'र''

खड़ीबोली प्रदेश में संकलित की गई कहानियों को हम अभिप्राय की दृष्टि से देखेंगे। इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की माँति ही अनिगनत कहानियाँ प्रचलित हैं तथा उनमें अभिप्राय भी अनेकों मिलते हैं। इन अभिप्रायों तथा कहानियों को हम नीचे एक तालिका में दे रहे हैं:—

## अभिप्राय

१—पार्वती जी के जिद करने पर मोला के द्वारा मृत भाई को जीवित कर देना।

पावित कर देना।

२—पाविती जी के जिंद करने
पर शंकर का लकड़हारे को
कई बार घन देना परन्तु
बिना भाग्य के धन नष्ट
हो जाना, फिर भोला के
द्वारा बताये जाने पर
लकड़हारे का माग्य सीघा
करना तथा उसको नहला
घुला कर तिलक करना
और अंत में खोया हुआ
धन पा जाना।

—राजा के सात बेटा या बेटी होना, सबसे छोटे बेटा या बेटी के साथ कुछ अद्भुत घटना होना और अंत में उसे सफलता प्राप्त होना। कहानी दो भाई

उल्टा-सीघा भाग्य

सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं

मानव श्रीर संस्कृति—डॉ ० श्यामाचरख दूबे, पृ० १८२ डोक्कथा श्रंक—श्राबकल, मई १६५४, पृ० २३

४—-िकसी पाप के कारण पशु-योनि में जन्म लेना, फिर पाप का प्रायश्चित्त हो जाने पर पुनः मनुष्य योनि में आना।

५—पशु-पक्षियों द्वारा मनष्य का शरीर रख कर अहसानों का बदला चुकाना।

६— भावज का चुगली करना तथा ननद को पित द्वारा मरवा देना। तत्प-श्चात् नन्द का बेरी बनकर उगना तथा उसकी बाँसुरी बनना। पुनः बाँसुरी की लड़की बन जाना तथा अपने भाई-भाभी को घर से निकलवाना।

७—कोध में पत्नी को मार डालने पर हरे साग के रूप में उगना, मैंस को साग खिला देने पर मैंस के शरीर में प्रवेश कर जाना, मैंस को मरवा कर जूती बनवाना, जूती में मी जीवित रहने पर जूती को कुएँ में डाल देना।

८—तोते में या उसके गले में पड़े हार में प्राण होना।

९—सिरहान और पाँयत की ओर संटी को अदल-बदलकर जीवित तथा मृत कर देना।

१०-- झूठा पानी पीने से गर्भ रह जाना।

११—मनुष्य का मक्खी बनाकर झोली में रख लेना।

१२—श्राप से पत्थर या कोयला हो जाना। नदी सूख जाना, वृक्ष सूख जाना, फिर अंत में ठीक हो जाना। गंगा का न्हाण

मददगार दोस्त

बाँसुरी

मिठुआ

मरनी जीनी रानी

बाबाजी

मरनी जीनी रानी वाबाजी

कहानी की बात

## खड़ीबोली का लोक-साहित्य

१३—दाने द्वारा या देवी-देवता द्वारा मनुष्य की भेंट लेना।

१४—करामाती डंडे द्वारा पिटाई करना।

१५—चकोत-चकोतरी का राजा को अमी-जल प्राप्त करने का साधन बताना ।

१६—देवी को अपनी देह की बिल देकर उससे सोने की झारी तथा अमीजल की शीशी प्राप्त करना और उसके द्वारा अपना वचन पूरा करना।

१७—पलंग के पायों का बोलना तथा दाने को मार आना।

१८—हीरामन तोते द्वारा शत्रुओं से चोरी की गई वस्तुओं को वापिस लाना ।

१९—सितार बजाकर झिलमिल का पेड़ अथवा मन-चाही वस्तु प्राप्त कर लेना ।

२०—अपने मतानुसार कार्य हो जाने पर राजा द्वारा अपनी लड़की का डोला, आधा राज्य तथा फौज फ़र्रा दिया जाना।

२१—पशु-पक्षी से डरकर राजा का अपनी लड़की से उनका विवाह कर देना।

२२—मनुष्य का पक्षी से विवाह करना तथा अंत में पक्षी का शिव-पार्वती जी की कृपा से मनुष्य बन जाना।

२३—चूही का काम निकल जाने पर चिड़िया को धता बताना।

२४---पशु-पक्षियों में मानवीय भावना होना और उसी तरह के काम करना। क: दो भाई

ख: सकट चौथ

क: बैंत की परी का तैल ख: झिलमिल का पेड

अमीजल

अमीजल

पलंग का पाया

झिलमिल का पेड

ज्ञिलमिल का पेड़

मददगार दोस्त

मुर्ग़े का व्याह

मैना का व्याह

चिड़िया और चुहिया

क: फ़ास्ता

ख: सोने के बाल

वाला बंदर

ग : नेकी अक-बदी

२५—सत के जमाने में जो बात मुँह से निकालते थे वह पूरी करते थे।

२६—तीन वचन भरवा कर मनुष्य को बचनवद्ध कर देना।

२७—अपनी बात मनवाने के लिये स्त्री का हठ करना और आसन्नपाटी लेकर पड़ जाना।

२८—भाभी के ताने के कारण सबसे छोटे देवर का अपूर्व सुन्दरी की खोज में निकल जाना तथा संघर्षों के बाद उसे प्राप्त करना ।

२९—दंड देने के लिए बारा वर्ष का दसोहा या दुहाथ देना।

३०—दान-पुण्य, ब्रत-उद्यापान आदि से दिन फिर जाना तथा उनकी अव-हेलना करने से बुरे दिन आ जाना।

३१--पूर्वजन्म के पाप-पुण्य को अगले जन्म में भोगना।

३२—सिद्ध पुरुष के द्वारा कोई फल या अन्य वस्तु लेने से गर्माघान हो जाना।

३३---लाल मुजक्कड़ को ज्ञानी मानना तथा उसके द्वारा मूर्खता के निर्णय देना । ३४---पत्नी का सास तथा पति को नीचा

३४—पत्नी का सास तथा पित को नीचा दिखाने के लिये जाल रचना और स्वयं उसमें फर्स जाना ।

३५--पत्नी का पित की चोरी-चोरी अच्छे-अच्छे भोजन बना कर खाना।

३६--पत्नी से लड़ने पर मर जाने का बहाना करके पड़ जाना । बाद में चिता से निकलकर रास्ते चलते आदिमयों को डराकर उनका सामान आदि लेकर क: राजा बीर विक्रमाजीत

ख: अमीजल क: अहोई आठे ख: करवा चौथ

बैंत की परी का तेल

अनार दे नार

अंजना

क : छत्तीस मावस की कहानी ख : वृहस्पति की कहानी

क : घृतराष्ट्र

स्त : रोटी का दान

क: घड़ा-बेटा

ख: रोटी का दान खुदा की सुरमेदानी

अम्मा मेरी अक तेरी

चटोरी-जाटनी

कुम्हार

३७—मित्रता का अहसान उतारने के लिये अपने पुत्र के रक्त से स्नान कराकर मित्र का कोढ़ दूर करना और पुत्र का पुनः जीवित हो जाना।

३८—सौतिया-डाह के कारण लड़के या लड़की को जल में बहाकर ईंट पत्थर रख देना ।

३९—राजा का, रानी को ईंट पत्थर जनने के कारण काग उड़ावनी का स्थान देना और बच्चों के लिये उसके स्तनों से दुध की धार बह निकलना।

४०—भगवान् के द्वारा मनुष्य की आयु का विभाजन होना ।

४१—देवरानी-जिठानी का ग़रीब और अमीर होना । ग़रीब का दयावान तथा अमीर का बेईमान होना । ग़रीब के घर मगवान् का लक्ष्मी बरसाना और अमीर के घर पाखाना करना ।

४२ — बुरे आदमी की हड्डी से पेड़ का सूख जाना।

४३--पेशु-पक्षी का मनुष्य से बदला लेना।

४४--पशु-पक्षी का खेती करना।

४५—मित्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से पापाचार की इच्छा करना तथा अंत में उसका फल मिलना, कोढ़ी हो जाना, फिर उसी स्त्री के द्वारा छींटा देने पर निर्मल काया होना।

४६—मगवान् में आस्था रखते हुए अनुचित नाम लेने पर मी मगवान् के दर्शन होना।

४७--पक्षियों का मनुष्य की माषा बोलना।

४८—शेखचिल्ली का अद्भुत तथा हास्यास्पद काम करना। दो दोस्त

काग उड़ावनी

काग उड़ावनी

आदमी की उमर

अमीर-ग़रीब

मला-बुरा आदमी

चिरोट्टा भाई चिड़िया और कागा करनी का फल मिलता है

सच्चे की जीत होती है

मैना और चना शेखचिल्ली (पैसे में बहू)

| ४९—राजकुमार का दाने की लड़की से     | गुलबकावली                       |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| व्याह करना तथा दाने की मदद से       |                                 |
| मनचाही वस्तु प्राप्त करना ।         |                                 |
| ५०एक आदमी का अपना कार्य सिद्ध       | गुलबकावली                       |
| करने के लिये चार-पाँच विवाह         |                                 |
| करना ।                              |                                 |
| ५१—किसी स्त्री का सदाबरत करना तथा   | चार-दोस्त                       |
| बिछड़े हुये प्रेमी का उस सदाबरत     |                                 |
| में मिल जाना।                       |                                 |
| ५२—बदी करने वाले माई को मी          | गुचवकावली                       |
| कैंद से छुड़ाना ।                   |                                 |
| ५३—मुसलमान राजा का हिन्दू देवी के   | अकवर                            |
| प्रताप से प्रमावित होना ।           |                                 |
| ५४बच्चे का स्वर्ग के रुपए जमा करना। | अच्छे कर्मों से स्वर्ग के दर्शन |
|                                     | होते हैं                        |
| ५५—-गुरु और चेले का मिन्न-मिन्न रूप | हकीम जालीनूस                    |
| रखकर एक-दूसरे पर हमला करना          |                                 |
| और अंत में चेले की विजय होना।       |                                 |

लोककयाओं में भावाभिव्यंजना—लोककथा, लोक-साहित्य की इकाई है। इसमें जो कुछ भी जुड़ता है वह इसी के बल पर दहाई बनाता है। इसकी आत्मा चेतनामय मानव के समान पूर्ण होती है। इनमें 'वसुवैव कुटुम्बुकम्' की भावना रहती है। यहाँ कल्पना के सहारे सुंदर से सुंदर चित्र सँजोए जाते हैं। यहाँ मनुष्य इच्छामात्र से सात समुद्र को लाँघता है, नौं खंड पृथ्वी की परिक्रमा करता है, किसी भी द्वीप की अनन्य सुन्दरी को अपने पौरुष से प्राप्त कर लेता है। यहाँ स्वर्ग की अपसराएँ और पाताल की नागकन्याएँ पानी मरती हैं। सिंह और सर्प भी दोस्ती निवाहते हैं, पक्षी संदेश पहुँचाते हैं, और आवश्यकता होने पर भिन्तित्तित्र भी वोलने लगते हैं। शैली अत्यन्त मोहक तथा मावा लोकोक्तियों तथा मुहाविरों से भरपूर रहनी है।

कथानक प्राय: मगवान्, भाग्य और पुरुषार्थ से ही संबंधित होते हैं। इन कथाओं में कल्पना की ऊँची उड़ान, भाग्य और दैवी बाघाओं के सामने पुरुषार्थ और मानवीय साहस की जीत, वचन की रक्षा में प्राणदान की उत्सुकता, भाई-बहन का निश्छल स्नेह और माँ की ममता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें मानवीय गुणों का तथा जीवन के व्यावहारिक दर्शन का उल्लेख मिलता है।

लोककथाएँ बालकों की मनोमावनाओं के अति निकट होती हैं। इसके दो कारण स्पष्ट हैं—एक ओर तो वह सहज, सरल और प्रवाहमयी तथा दूसरी ओर मनोरंजक और कुतूहलपूर्ण होती हैं। लोककथाओं का विषय और क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। माव-गहनता और पारलौकिकता कम है। यह हमारे नैतिक मूल्यों को छूती है। लोककथाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके अभिप्रायों का विस्तार है, जो देश काल की सीमाओं से सर्वथा मुक्त है। लोककथाओं के अभिप्राय देश काल की सीमाओं से परे हैं। लोककथाओं में मानव की सहज जिज्ञासा को उभार कर कहानी को रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास अधिक होता है। खड़ीबोली भाषा का ठेठ, सरल और स्वाभाविक रूप लोककथाओं में ही मिल सकता है।

इनमें कहानी कला के सभी तत्व मिल जाते हैं । ये सुखांत, मंगलकामना की मावना, शिक्षाप्रद, आशाप्रद और प्रेरणात्मक होती हैं। इनमें रोचकता, कुतूहलता. अलौकिकता तथा लोकजीवन का चित्रण विशेष रूप से दृष्टिगत होता है ।

इनमें मनोवैज्ञानिक सामाजिक-तत्वों का प्राचान्य रहता है तथा यथातथ्य चित्रण मिलता है। मानवीकरण का पक्ष भी रहता है। यह प्रतीकात्मक होती हैं तथा इनके द्वारा मानसिक शिक्षा मिलती हैं। लोककथाओं में पात्रों का नामकरण प्राय: नहीं होता। पात्र जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में आते हैं। कभी-कभी पात्र पशु-पक्षी के रूप में भी आते हैं। लोककथाओं का उद्देश्य कल्पना-मिश्रित, आदर्शोन्मुख यथार्थ-चित्रण करना होता है। लोककथाओं में विशुद्ध जनजीवन का दैनिक सुख, हर्ष-विषाद, राग-विराग होता है। यह जनजीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। लोककथाओं में कहानी के सभी गुण तथा कहानी तत्व मिलते हैं जिनमें संक्षिप्तता, एकसूत्रता, संवेदना, प्रासंगिकता मुख्य है। लोककथाओं का सच्चा स्वरूप लिखित नहीं, मौिखक होता है।

लोककथाओं में समानता का दर्शन होता है। उनकी सीता भी गगरी से पानी भर कर लाती हैं। शिव-पार्वती, जन-दुखहरण के लिये साधारण वेश में जनता के पास जाते हैं और जनता का दुःख देख कर समाधान करते मिलते हैं। गौरा पारवती' को अत्यन्त करुणामयी माता के रूप में समझते हैं, जो किसी की भी दुःखमरी कहानी सुन कर या करुण-दृश्य देखकर द्वित हो जाती हैं और अपने पति-देव शंकर मगवान् से उसका दुःख अवश्य निवारण करा देती हैं। 'गौरा' जगत्माता हैं और सब के दुःखों का अनुमान कर सकती हैं। लोककथाओं में राम और कृष्ण

इसिलए ही पूज्य नहीं हैं कि वे वैमवशाली हैं बिल्क उनके राम-कृष्ण ने विश्व के कल्याण के लिये अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। वे जनसाबारण के लिये उनके सुख-दुख में रोगे हैं। विक्रमादित्य वेष वदल कर प्रजा के दुः ख का पता लगाते हैं। वह आदर्श राजा थे जिनको प्रजा की वास्तविक स्थित जानने की चिन्ता रहती थीं और यथासामर्थ्य वह अपने राज्य में सबको सुखी रखना चाहते थे, इसके लिये प्रयत्नशील रहते थे। लोककथाओं में सामन्तशाही प्रथा की मी झाँकी मिलती है।

लोककहानियों में जहाँ एक ओर मानव हृदय की गहन अनुभूति मिलती है, वहीं दाम्पत्य-प्रेम के द्वारा आच्यात्मिक प्रेम का रूप भी दिया जाता है। इन कथाओं में प्रेम, घृणा, प्रतिहिंसा, कोव आदि मानवीय भावनाओं का चित्रण मिलता है। इनमें चरित्र-चित्रण प्रधान रहता है। प्राकृतिक वर्णन का स्वतंत्र रूप में अभाव मिलता है लेकिन यह प्रकृति से दूर नहीं होती। इनमें प्रकृति मानव की चिरसहचरी है, उससे भिन्न नहीं। वहाँ पक्षी, मनुष्य के साथ वार्तालाप करते हैं, पशु उनके दु:स में कातर होते हैं। मनुष्य और पशु एक-दूसरे के सहचर हैं।

लोककथाओं में अलौकिक तत्वों का समावेश भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह दिवंगत आत्माओं, देवताओं, विलक्षण पुरुपों या राजा-रानी और राजकुमारी से संबंधित होती हैं। इनमें असाधारण असम्मव घटनाओं का प्रदर्शन रहता है। राजा-रानी को किसी का शाप, शर्त, या कोई कठिन काम कर दिखाने, उसमें दैवी सफलता प्राप्त होने अथवा किसी साधु-संत, जादूगर या मानव की तरह सुनने और समझने और बोल-चाल वाले किसी वृक्ष, पशु अथवा पक्षी की सहायता मिलने से कार्यपूर्ति का वर्णन होता है।

स्त्रियों की व्रत संबंधी वार्मिक कथाओं में विशेष रूप से निषेधों की चर्चा होती है। कहानियों का मूल, आदि मानव के अंधविश्वासों में मिल सकता है। इसमें कल्पना-तत्व की स्पष्ट कभी होती है। स्त्रियों की कहानियाँ बहुत आदर माव से कही-सुनी जाती हैं। सभी कहानियों को कहने की अधिकारिणी भी वे नहीं होती, क्यों कि कहानी का अंश मुलाया या आगे पीछे नहीं सुनाया जा सकता। ऐमी कहानी सुनने वाले दोनों ही अधिकारी निष्ठाबान, तन-मन से शुद्ध और पवित्र होते हैं। इनके द्वारा सांस्कृतिक पृष्टभूमि का भी जान हो जाता है।

वैसे तो इस प्रदेश में प्रवानतः प्रेम-कथाएँ अधिक नहीं निलतीं, यदि हैं भी तो उनमें प्रेम का आदर्श विशुद्ध रूप में दृष्टिगत होता है। इनमें प्रेम का नग्न व भहा प्रदर्शन नहीं है, जिसको कि हर अवस्था के लोग एक जगह बैठ कर कह-सुन न सकों। परन्तु उन कथाओं में प्रेम के साथ-साथ वहुविवाह भी देखने को मिळता है। एक राजकुमार अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिये कितनी ही राजकुमारियों से विवाह कर लेता है, उदाहरणार्थ—गुलबकावली कहानी में राजकुमार गुलबकावली का फूल लेने के लिये चार विवाह करता है जिससे प्रेम की पवित्रता पर घव्बा आ जाता है।

लोककथाओं का अंत सुख तथा संयोग में ही होता है। उनमें मंगलकामना की मावना रहती है, यह मंगलकामना ही उनकी विशेषता है। लोककथाकार अपनी कथा के द्वारा लोक-समाज में विधादमय, निराशाजनक वातावरण उपस्थित नहीं करना चाहता है उसका उद्देश्य तो उनमें जीवन, जगन्नियन्ता के प्रति असीम, अटूट आस्था उत्पन्न करना होता है जिससे जीवन सरल और सुखी हो सके और इस प्रकार के जीवनयापन में नैतिक पक्षों का उल्लेख सहायता करता है। लोककथाओं में हम देखते हैं कि जीवन की कटु वास्तविकताएँ भी मधुर रूप घारण कर लेती हैं। कथा के नायक व नायिका के मार्ग में आनेवाली विष्न-बाघाएँ स्वाभाविक रूप से हटती दिखायी देती हैं। अगर वे सत्य-मार्ग पर चलते हैं तो उनको सफलता अवश्य मिलती है। सत्य, झूठ और बुराई पर विजय होना अवश्यंभावी है।

कहानी के अंत में हम आशीर्वादात्मक वाक्य पाते हैं—'भगवान् ने जैसा उसका मला किया, उसका राजपाट लौटाया, वैसा सब का करें।'

लोककथाओं में अलौकिक और अमानवीय तत्वों का बहुत समावेश होता है। इनमें रहस्य, रोमांच, भृतप्रेत, पिशाच, दानव, परी आदि से संबंध रखनेवाली वस्तुओं का वर्णन मिलता है और अद्भृत रस की प्रधानता मिलती है। रोचकता और मनोरंजकता बढ़ाने के लिये लोक-समाज में यह बहुत प्रसिद्ध है कि कहानी का सबसे बड़ा गुण सुननेवालों में उत्सुकता का भाव बनाये रखना है। जितनी ही देर तक वह अधिक उत्सुकता बनाये रहेगी उतनी ही सफल होगी। लोककथाओं में यह उत्सुकता अंत तक बनी, रहती है और यही कारण है कि वह बहुत रोचक और सफल होती है।

इन लोककथाओं में बहुत स्वामाविक और यथातथ्य वर्णन मिलता है। कुछ विशेष 'शेखिचिल्ली' आदि की कहानियों को छोड़ कर लगभग सभी में अतिशयोक्ति नहीं मिलती। बहुत सरल शैली में, छोटे वाक्यों में, बिना शब्दों के आडम्बर और कृत्रिमता के यथातथ्य सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है। लोकजीवन का सामाजिक तथा नृ-विज्ञान संबंधी अध्ययन करने के लिये इन कथाओं का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही मानवीय भावनाओं और भिन्न-भिन्न स्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं संबंधी अध्ययन की बहुत सामग्री मिल सकती है।

लोकमानस सब जगह एक समान है। इसी से अन्य प्रान्तों व देशों की कहानियाँ

पढने पर इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बोली और स्थानीय महत्वों तथा साधारण छोटे-मोटे भेदों के अतिरिक्त उनके कथानकों में भावनाओं की आश्चर्यजनक समानता मिलती है। कहानियाँ यद्यपि कल्पनाशील होती हैं पर उनका आधार वहीं जनसमाज होता है। मानव-हृदय से संबंधित मानुक परिस्थितियाँ व उनकी प्रतिक्रियाएँ सभी जगह एक-सी मिलती हैं। मनुष्य, अगर वह वास्तव में मनुष्य है और उसमें मानवीय हृदय का स्पंदन है तो उस पर समान परिस्थितियों में समान रूप से ही प्रतिक्रियाएँ भी होंगी। इन्हीं साधारण तथा अन्य कुछ अपवादस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं का उल्लेख भी इन कथाओं में मिलता है। लोककथाएँ जीवन से भिन्न धरातल पर आधारित नहीं होतीं, उनमें हमें अधिक आत्मीयता का अनुभव होता है। लोककथाकार लोक-जीवन से ही प्रेरणा पाता है और लोक-जीवन को ही प्रेरणा देता है।

खड़ीबोली की लोककथाओं का कथा-शिल्प—लोक-साहित्य उस समाज का साहित्य है जो साहित्यिक सिद्धान्तों से सर्वथा अपरिचित है। वह जब कोई कहानी कहता है तो वह घटनाओं का वर्णन अपनी ही प्रकार से करता चलता है। घटनाओं को जोड़ने तथा उसका वर्णन करने की लोकमानव की अपनी ही परिपाटी होती है जिसके ऊपर कोई भी साहित्यिक सिद्धांत लागू नहीं होता। वास्तव में इन कहानियों की रोचकता तथा कलात्मकता का लोक रूप हमें सुनने से ही पता चलता है परन्तु फिर भी हम इन कथाओं को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से परखना चाहेंगे—

१—कथावस्तु, २—पात्र, ३—चरित्रचित्रण, ४--कथोपकथन, ५— वातावरण, ६—रस, ७—उद्देश्य, ८—शैली (कहने-सुनने की कला)।

१. कथावस्तु—लोककथाएँ कथावस्तु के क्षेत्र में अत्यिधिक सम्पन्न हैं। इन कथाओं में जीवन की समस्याएँ, सामाजिक परम्पराएँ, लोकविश्वास, अंघिविश्वास, नैतिकता-अनैतिकता, घर्म-अधर्म आदि सभी क्छ अपने वास्तिवक रूप में प्रकट हुए हैं। लौकिक कथानकों के अतिरिक्त अलौकिक कथानक जैसे—परी, दानव, सिद्धपृष्ठष, जादू का डंडा आदि भी इन कथानकों में मिलते हैं। ऐतिहासिक कथानकों को तो लोकमानव अपनी प्रकार से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ—'सिकन्दर' कहानी में लोककथाकार सिकन्दर को अत्याचारी सिद्ध करता है। इन कथाओं से प्रकट होता है कि जीवन के हर पक्ष के संबंध में लोकमानव अपना ही दृष्टिकोण रखता है जिस परन तो इतिहासकार प्रश्न उठा सकता है और न अन्य कोई शक्ति ही। वह अपने विचारों में निरंकुश है।

लोककथाओं में अन्तर्कथाएँ मी रहती हैं जो मुख्य कथानक को पुष्ट करती हैं। मुख्य रूप से ये अन्तर्कथाएँ अलौकिक कहानियों में ही अधिक होती हैं जो नायक की कार्यविधि में श्रोताओं की रुचि को और अधिक जाग्रत कर देती हैं। वैसे ऐतिहासिक कहानी—राजा विक्रमादित्य की कहानी में भी अन्तर्कथाएँ हैं। इन कथाओं में कल्पना भी अधिक रहती है, जो कभी-कभी अवास्तविक-सी लगने लगती हैं।

लोककथाओं में प्रतीकात्मक कथानक भी मिलते हैं, जैसे—झिलमिल का पेड़, प्रतीकात्मक कथा कही जा सकती है। कहावतों संबंधी भी कथानक हैं, जिसका सारांश एक ही वाक्य में निकल आता है तथा यह जीवन में चरम वाक्य के रूप में प्रयुक्त होते रहते हैं। शास्त्रों तथा पुराणों पर आधारित आख्यान भी लोकसाहित्य में लोक-कथा के रूप में सुरक्षित हैं जिनका महत्व धार्मिक तथा नैतिक रूप से समान है।

२. पात्र-किसी भी कहानी में कथानक के पश्चात् पात्रों का स्थान है। प्रकृति तथा सृष्टि का हर जड़-चेतन लोक-कथा कापात्र है तथा हर पात्र मुखर है और बात करता है । मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं के अतरिक्त ईश्वर, समुद्र, गंगा, अग्नि, वृक्ष, पृथ्वी, वादल, ख्ँट, लाठी, सब ही बोलते हैं तथा कहानी हर पात्र की के लिए समान रूप से आवश्यकता है। 'मैना और चना' की कहानी में मैंना का चना खूँट में गिर जाता है। जब वह खूँटे से माँगती हैतो खूँट मना करती है। वास्तव में तो कहानी वहीं से प्रारम्भ होती है। इस कहानी में लाठी, आग, सागर, बादल आदि सब ही सिकय रूप से भाग लेते हैं। ये कहानियाँ पात्रों की दृष्टि से तो प्रकृति का दर्पण हैं, जिसमें प्रकृति का हर रंग स्पष्ट दिखलायी देता है तथा इन कहानियों में सब को उचित स्थान मिला है। पात्रों में नायक सदा फल-उपभोग करता है, अन्य पात्रों को अपने-अपने अनुसार फल मिलता है। लोक-कथा का नायक आदर्श-वादी होता है तथा उसके साथी भी आदर्श को निबाहते हैं। अन्य पात्र, जो आदर्श के विरुद्ध चलते हैं, वह कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। लोकमानव पर कथा के पात्रों का बहुत अघिक प्रमाव पड़ता है । वह इनका अनुकरण करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। अविकतर पात्र प्रतिदिन के जीवन से ही आते हैं। इसलिये भी लोकमानव उनसे अधिक निकटता का अनुभव करता है।

३. चिरित्र-चित्रण—पात्रों की तुलना में इन कथाओं में चरित्र-चित्रण का बहुत अभाव है। वास्तव में पात्र व्यक्तिगत रूप से नहीं आते। लोककथाओं में उनका समिट रूप ही मिलता है। पात्र नाम से नहीं आते अपितु जाति से सम्बोधित होते हैं जैसे आदमी, औरत, विनया, जाट, गूजर आदि। चरित्र-चित्रण भी होता है तो

समिष्ट रूप में ही होता है। कहीं-कहीं राजकुमारियों का रूप वर्णन मिल जाता है। यह रूप-वर्णन भी दूतियों द्वारा तथा तोते अथवा मैना द्वारा होता आया है, जिसको सुन कर राजकुमार उनके पीछे पागल हो जाता है। परन्तु प्रधान रूप से चरित्र-चित्रण गौण ही होता है।

- ४. कथोपकथन तथा वातावरण—जहाँ तक कथोपकथन का सम्बन्ध है, वह इन कहानियों में बहुत ही शिथिल रहता है। इसका कारण यह भी है कि लोक-कथाएँ अलिखित रूप में ही हैं तथा इन कहानियों को सुनाने वाले भी अशिक्षित तथा अर्छ्वशिक्षित होते हैं जो कथाओं को सुनकर उसी प्रकार से सुना देने में विश्वास करते हैं। वैसे कहानी के कथोपकथन को कोई-कोई मुनाने वाला पुष्ट भी कर देता है। ये कहानियाँ अधिकतर वर्णनात्मक ही होती हैं। इस कारण भी कथोपकथन की अधिक आवश्यकता नहीं होती।
- ५. वातावरण—जहाँ तक वातावरण का सम्बन्ध है, लोककथाओं में वातावरण पूर्ण रूप से ग्रामीण ही होता है। इस पक्ष पर कहानी कहनेवाले के अपने चारों ओर के वातावरण का ही अधिक प्रभाव रहता है। इसके पात्र अपने कार्यकलापों से भी उसी प्रकार का लोक-वातावरण बना देते हैं। राजा का लड़का, बैलों की गाड़ी में ही लकड़ी बेंचने ले जाता है। कथाओं की भाषा भी खड़ीवोली प्रदेश के ग्रामों में प्रचलित भाषा ही होती है, जो हर प्रकार के वातावरण को लोकरूप में ही ढाल देती है, इसलिये कहानियों में आदि से अंत तक लोक-वातावरण ही रहता है।
- **६. रस**—लोककथाओं में लगमग सब ही प्रधान रस रहते हैं—वीर, प्रृंगार, वात्सत्य, हास्य, अद्मृत, वीमत्स, शांत तथा करुण। अलौकिक कहानियों में स्थान-स्थान पर अद्मृत रस की अभिव्यंजना हुई है। 'शेखिचिल्ली' की कहानियाँ हास्य-रस से ओतप्रोत हैं। 'काग उड़ावनी' कहानी में वात्सत्य का उस समय उत्कृष्ट रूप मिलता है, जब काग उड़ावनी के स्तनों से दूध की धारा वह निकलती है। अन्य सभी रस स्थान-स्थान पर लोककथाओं में दृष्टिगत होते हैं।
- ७. उद्देश्य जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि यह कहानियाँ आदर्शवादी होती हैं। इनका उद्देश सदा नैतिक शिक्षा देना रहता है। इन कथाओं से जीवन के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों से सम्बन्धित शिक्षाएँ मी मिलती हैं। ये कथाएँ लोकमानव को आस्थावान् बनाती हैं तथा इनके द्वारा उनका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बन जाता है। लोककथाओं का शिक्षात्मक चरित्र के अतिरिक्त मनोरंजक रूप मी होता है। इस प्रकार की कथाओं में गीदड़, लोमड़ी की कथाएँ, शेख चिल्ली की कथाएँ तथाठगों की कथाएँ आदि ही आती हैं।

कभी-कभी इन कथाओं में व्यंग्य भी रहता है जैसे 'आघा सच आघा झूठ' कहानी में किलयुग के प्रति व्यंग्य मिलता है। 'अंघेर नगरी चौपट राजा' नामक कहानी में व्यंग्य ही है, जो राजा की मूर्खता पर किया गया है। 'चिड़िया तथा कौए' नामक कथा में पूँजीवाद की व्यंग्यात्मक आलोचना मिलती है।

८. शैली—इन सब तथ्यों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि लोक-कथा की भाषा, शैली सब ही कुछ कहानी कहनेवाले पर ही निर्भर करता है। उसकी लोकभाषा होती हैतथा कहते समय वह तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर कहना चाहता है। कहानी कहने के साथ-साथ वह यह भी सोचता रहता है कि तथ्यों को किस प्रकार तोड़-मरोड़ कर, बढ़ा-चढ़ा कर, श्रोताओं के सम्मुख रखा जाय। कहानी का आरम्भ तथा अन्त तो एक-सा ही रहता है परन्तु बीच के अंश में अवश्य अन्तर हो जाता है। वास्तव में कहानी कहनेवालों की कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि वह कथा को लम्बी करके सुनाना चाहता है, इसलिये कहानी कहनेवाला कई बार दूहराता भी है।

वास्तव में लोककथा की अपनी ही शैली होती है। इसके साथ ही साथ यह भी कह देना आवश्यक है कि लघुछंद कथाओं में चम्पु शैली रहती है; परन्तु छंद अत्यिषक काव्यपूर्ण नहीं होते उनमें केवल तुक और लय रहती है।

कहानी कहने और सुनने वालों के बीच एक अनुबंधन होता है जिसका पालन करना दोनों के लिये आवश्यक होता है। कहानी कहने वाला दिन में कहानी नहीं कहता। वह यह कह कर टाल देता है कि मामा रास्ता भूल जायेंगे। इसके पीछे यही भावना रहती है कि दिन के समय कहानी सुनाने वाले की एकाग्रता भंग होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसीलिए कहानी रात्रि को सोते समय ही सुनाने का अचलन है। कहानी कहनेवाला श्रोताओं के द्वारा व्यवधान पसन्द नहीं करता परन्तु वह चाहता है कि श्रोता 'हुँकारा' अवश्य देते रहें नहीं तो कहानी कहनेवाले की यही भावना होती है कि श्रोता कहानी में मन नहीं लगा रहे हैं। हर कहानी सुनाने-वाला समझता है कि जो कहानी वह कह रहा है, वह बहुत अच्छी और बहुत ठीक है। इसी कारण वह उसमें किसी प्रकार का संशोधन भी स्वीकार नहीं करता।

कहानी कहना वृद्धजनों के मुख से अधिक अच्छा लगता है क्योंकि कहानियों का मण्डार भी अनुभव के समान ही बढ़ता है तथा कहने की शैली में भी परिमार्जन आता है। गाँव में कुछ लोग तो इसलिये प्रसिद्ध हो जाते हैं कि वह कहानी कहने में पारंगत माने जाते हैं। जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि लोककथाएँ अलिखित होने के कारण उनके शिल्प तथा कला पक्ष का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना असंभव-सा प्रतीत होता है, अत: इनके कहने की शैली के आधार पर ही लोककथाओं के

सँमाले, तेजी से बढ़ती चली जा रही है।

ड़ीबोली की लोक-कथा

कलापक्ष को समझा जा सकता है। लोककथा में शब्दों में चाहे प्रादेशिकता हो परन्त्र भावनाओं, घटनाओं तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्वभौमिकता रहती है। लोककथाएँ पहाड़ी नदी के समान हैं, जिनके अन्तर में नुकीले, चिकने, बहते हुए तथा स्थिर, सभी प्रकार के पत्थर हैं परन्तु वह अपना सन्तुलन बनाये, सभी को

खड़ीबोली

की

लोक-गाथा

y

लोकगाथा लम्बा कथात्मक गीत होता है। यह अंग्रेज़ी के 'बैलेड' शब्द का समानार्थी है। इसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन का सांगोपांग चित्रण होता है तथा कथानक प्रधान होता है। यह आकार में साधारण मुक्तक गीतों से बड़ा होता है। कथात्रम होने के कारण यह अधिक रोचक और सजीव होता है। इसको गाने की एक विशेष परंपरा होती है तथा इसका गायन सावन, होली, विवाह तथा अन्य उत्सवों के अवसरों पर ही होता है। इसके कथा-तत्वों में असाधारण कृत्यों तथा व्यक्तियों का वर्णन रहता है। यह लोकगाथाएँ इतनी विशद तथा विविधता लिये हुए हैं कि इनमें लोकज्ञान का अनन्त-कोष भर गया है। इनमें प्राचीन रीतियों के अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है।

''लिखित साहित्य से अलिखित साहित्य का महत्व कम नहीं है। यह अलिखित साहित्य शतान्वियों से लोकगाथा के रूप में प्रचलित है और जन-जन की वाणी से मुखरित होता रहा है। यद्यपि यह लौकिक-जीवन से प्रेरित हुआ है तथापि इसमें एक ऐसी आदर्श निष्ठा है, जो समाज को शतान्वियों तक स्थिर रखने में सहायक हुई है। इसे हम लोक-जीवन की और लोकोत्तर जीवन की संधि का साहित्य मान सकते हैं। न्याय मावना के विकास के संदर्भ में इस लोक-साहित्य की ओर संकेत किया गया है, जिसमें अनेकानेक जनश्रुतियाँ सम्मिलत हैं। वे प्रतीक और रूपकों के माध्यम से प्रकृति के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित कराती हैं। इस रागात्मक संबंध में 'प्रेम' का सबसे अधिक महत्व है। इसके द्वारा जहाँ हम पारत्यित कं वंधों में जीवन के संबंधों का अवलोकन करते हैं, वहाँ उसमें ईश्वरीय प्रेरणा समझ कर हम अपनी वासनाओं से ऊपर उठते हैं।"

'गाथा' शब्द का प्रचार उत्तरी भारत में बहुत होता है। इसमें कथात्मकता और गेयता, दोनों का समावेश है, साथ ही यह प्राचीन परम्परानुगत शब्द भी है। र

सर्वप्रथम 'गाथा' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है—(ऋग्वेद ८:३२:१)। यज्ञ के अवसर परगाथा गाने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। इनके

१. साहित्य-शास्त्र : डॉ॰ रामकुमार वर्मा, प॰ १०१

२. मोजपुरी लोकगाथा : डॉ० सत्यव्रत सिन्हा, पृ० २

गाने वालों को 'गाथिन' कहा जाता था ।—(ऋग्वेद १:७:१)। १

''हिन्दी में यह शब्द वृत्तांत या जीवनी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गाथाओं में आख्यानों का सूक्ष्म उल्लेख या संकेत होने के कारण कालान्तर में यह शब्द आख्यान, कहानी या जीवन-वृत्तान्त के ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, ऐसा प्रतीत होता है।"<sup>2</sup>

'गीत-कथा और लोकगाथा, दोनों में लोकगीत और लोककथा के तत्व सम्मिलित रूप से मिलते हैं। गीत-कथा मुख्यतः एक लोककथा, ही रहती है किन्तु रूप में वह गद्यात्मक न होकर पद्यबद्ध होती है। उसे हम लोकसाहित्य के अन्तर्गत खंड-काव्य मान सकते हैं। इसके विपरीत लोकगाथा आकार-प्रकार में गीत-कथा से वड़ी रहती है और यद्यपि मुख्य कथा-सूत्र उसमें एक ही रहता है, कथा विकास-क्रम में स्थल-स्थल पर अनेक पात्र और घटनाएँ उससे संबद्ध हो जाती हैं। इस कारण अनेक गाथाएँ एक स्वतंत्र 'कथा' की अपेक्षा 'कथा-समूह' प्रतीत होती हैं। गीत-कथा और लोकगाथा का क्षेत्र विशाल होता है। एक ही लोकगाथा मिन्न-मिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ पाई जाती है।" अनेक गाथाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि प्राचीन अथवा वर्तमान सामाजिक संठगन संबंधी-निष्कर्षों पर पहुँचना म्नामक होगा।

''इन लोक-गाथाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे सामने जातीय संस्कृति का अनुपम चित्र उपस्थित करती हैं। इनके द्वारा किसी युग-विशेष की समस्त परम्पराएँ अपने स्वामाविक किया-कलाप में स्पष्ट हो उठती है। ये परम्पराएँ उत्सव, त्यौहार और मंगलमय आचारों की हृदयग्राही भावनाओं और उनकी स्मृतियों से जीवन की अनुभूति को और भी सरल बना देती हैं। प्रत्येक मंगलमय त्यौहार और उत्सव, संयोग या वियोग में प्रेम का आश्रय पाकर भावनाओं के अत्यन्त समीप आ जाता है और तब हम अनुभव करते हैं कि हमारी परम्पराएँ जीवन की कितनी गहराई से उठी हैं और उनके निर्माण में कितनी जातीयता या संगठन की मावना है।" ४

''लोकगाथा की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं जिनका उल्लेख ए० बी॰ गमियर ने अपनी पुस्तक 'बोल्ड इंगिलश बैलेड्स' की मूमिका में किया है—(१)

१. हिन्दी साहित्य कोष : पृ० २५८,

२. वहीं — पृ०२५६

३. मानव श्रीर संस्कृति : डॉ० श्यामाचरण दूबे, पृ० १७४

४. साहित्य शास्त्र : डॉ॰ रामकुम्प्र वर्मा, पृ॰ १०२

उनमें आत्म-व्यंजक तत्व (सब्जेक्टिव एलीमेंट) का पूर्णतः अभाव होता है अर्थात वह अनिवार्यतः वस्त्र-व्यंजक (आञ्जेक्टिव) होता है। (२) वह लोक का काव्य है। लोक द्वारा ही उसका निर्माण और विकास होता है। कंठानकंठ प्रसार और प्रचार होने के कारण उसका निश्चित पाठ नहीं होता और न उसकी लिखित प्रतियाँ ही होती हैं। (३) उसमें श्रमसाध्य कलात्मकता नहीं होती किन्त यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति अधिक होती है । उसमें आवश्यक मरती की सामग्री और वाग्जाल नहीं होता । (४) उसमें परम्परा प्रेम की मावना, सहजोच्छवास मावनात्मकता और सरल कल्पना (डाइरेक्ट-विजन) की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और श्रमसाध्य कलात्मकता की नहीं। (५) उसमें भाषा और विचारों की सरलता होती है और नैसर्गिकता तो ऐसी होती है जो केवल प्रारंभिक मानव समाज ही में मिलती है। (६) उसमें रूढ़ अस्वामाविक और श्रमसाध्य अलंकारों और शब्दों का अभाव होता है। उसमें प्रयक्त अलंकार और शब्द, व्यावहारिक जीवन से गृहीत होते हैं,परम्परागत साहित्यिक स्रोतों से नहीं। उसमें कुछ विशेष अलंकारों, मुहावरों और विशेषणों की आवृत्ति बार-बार होती है। (७) उसका छंद सीघा-सादा और सरल होता है और तुकों पर विशेष घ्यान नहीं दिया जाता। (८) उसमें गेयता होती है, परन्तु वह शास्त्रीय संगीत से भिन्न, सरल होती है। (९) उसमें कोई छोटी या बड़ी कथा अवश्य होती है।"

लोकगाथा में संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति होती है। आदिम काल से ही प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से नृत्य, संगीत, गीतों एवं लोकगाथाओं की रचना में लगे हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में हर्ष-विषाद, सुख-दु:ख की भावनाएँ जागृत होती हैं, उसी प्रकार समूह के लोग भी समष्टि रूप में इसी भावना का अनुभव करते हैं। उत्सवों, मेलों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर एकत्र होना इस बात का द्योतक है कि ऐसे अवसरों के लिये ही लोकगाथाओं की रचना की जाती रही होगी। यह मौस्कि परम्परा की वस्तु है। लोकगाथाओं में घटनाओं का स्वामाविक एवं गतिशील वर्णन तो रहता ही है, साथ ही साथ जीवन का यथार्थ चित्रण भी रहता है। लोकगाथा परंपरागत है जो प्रत्येक देश में, प्रत्येक युग में, बड़े चाव से सुनी जाती रही। प्राचीन काल में इनका आज से अघिक आदर था। राजा, सेनापित, मंत्री, कि एवं ऋषि-मुनि सभी लोग गाथाओं का श्रवण करते थे तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। उस समय लोकगाथा सामाजिक चेतना एवं आदर्श को प्रस्तुत करती थी।

१. हिन्दी साहित्य कोष : पृ० ६८८

लोकगाथा लोक का काव्य है और लोक के द्वारा ही उसका निर्माण और विकास होता रहा है। इसका प्रचार व प्रसार एक कंठ के द्वारा दूसरे कंठ तक होता गया। लिखित पाठ कम उपलब्ध होने के कारण यह परिवर्तनशील भी रहा। जैसे-जैसे इसमें लोक तत्वों का समय-समय पर समावेश होता गया उसी प्रकार लोकरिंच और अवसरों के अनुसार रचनाएँ भी होती गयीं। लेकिन उनमें आज भी सहजता तथा स्वाभाविकता उसी प्रकार से वर्तमान है जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं कि लोकगाथाओं की उत्पत्ति लोकपर्वों, धार्मिक उत्सवों जैसे सामूहिक अवसरों पर अनायास ही हो जाती थी, पर इन लोकगाथाओं में समूह-विशेष के द्वारा मान्य स्थानीय मान्यताओं, विश्वासों और सामाजिक परम्पराओं का उल्लेख भी पूर्ण रूप से रहता था।

लोकगाथाओं में जीवन के सरल वास्तिविक संबंध व संस्कार अपने स्वामाविक रूप में रहते हैं, आत्मीयता, बंधुत्व की मावना, यह सब अपने मूल रूप में मिलते हैं तथा नायक एवं नायिका का पूर्ण व ईमानदारी का रूप दृष्टिगत होता है। इनमें धार्मिक तत्व भी मिलते हैं। यह लोकगाथाओं के द्वारा अनपढ़ जनता के सामने उदाहरण रखती हैं जिससे वह श्रद्धा से नत हो जाती हैं और धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती है।

खड़ीबोली की लोकगाथाओं का वर्गीकरण—लोकगाथाओं के वर्ण्य-विषय, माषा, पात्र तथा अमिप्राय आदि कथा-तत्वों के गंभीर अध्ययन के हेतु उनका कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि लोकगाथाओं के कथा-तत्वों में मानवीय जीवन से संबंधित सभी मावनाओं का चित्रण रहता है यद्यपि हर लोकगाथा में हर तत्व मिलता है; परन्तु मुख्यरूप से एक तत्व ही प्रधान होता है । इसीलिये स्थूल रूप से एक तत्व ही प्रधान होता है । हम लोकगाथाओं को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विमाजित कर सकते हैं,—वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक तथा योग संबंधी या अद्मुत गाथाएँ। यह वर्गीकरण अपने में पूर्ण व स्वतंत्र नहीं हैं। इनमें सभी में एक-दूसरे से सम्बन्धित सभी तत्व आ जाते हैं। उनको वास्तविक अर्थों में विमाजित करना बहुत कठिन है । उदाहरण के लिये प्रेमगाथाओं में वीरता, अमानवीय तथा अद्मुतता सभी का समावेश रहता है। सब तत्व होने पर भी किसी भी लोकगाथा में एक ही तत्व की प्रधानता होती है और इसी एक तत्व के आधार पर हम उनको पृथक्-पृथक् श्रेणियों में रख सकते हैं। उपलब्ध गाथाओं को तीन श्रेणियों में बाँटा है—

# खड़ीबोली की लोक-गाथा

- १---पौराणिकगाथाएँ
- २-वीरगाथाएँ
- ३---प्रेमगाथाएँ

# इनकी तालिका निम्नप्रकार है :--

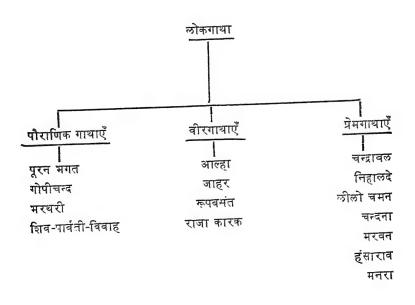

इन लोकगाथाओं में से कुछ लोकगाथाएँ सावन के गीतों में दी गई हैं। कुछ बहुत बड़ी होने के कारण परिशिष्ट में नहीं दी जा सकीं। अन्य लोक-गाथाएँ प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। पहले वर्ग के अन्तर्गत वह लोकगाथाएँ रखी गयी हैं जिनके नायक-नायिका पौराणिक पुरुष और स्त्रियाँ हैं। दूसरे वर्ग की लोकगाथाओं के नायक अपने युग के वीर सामंत हैं। तीसरे वर्ग में उन लोकगाथाओं को रखा गया है जिनकी नायिकाएँ, प्रेमिकाएँ हैं अथवा ससुराल में अत्याचारग्रस्त स्त्रियाँ हैं। पौराणिक गाथाओं को अधिकतर जोगी ही गाते हैं। इनका वर्ण्य-विषय अलौकिक होता है तथा किसी योगी, सिद्ध, सन्यासी से संबंधित कथानक होता है।

वीरगाथाओं में स्थानीय राजाओं और रईसों का वर्णन होता है। इनमें जातीय

तत्व के साथ सामयिक शूरता का बखान भी रहता है तथा राजाओं की वंशावली का इतिहास भी मिलता है, यथा—निहालदे, ढोला। इनको भाट, चारण तथा डोम गाते हैं।

प्रेमगाथाओं में प्रेम मुख्य होता है तथा अन्य तत्व गौण होते हैं। इनमें संघर्ष भी पर्याप्त मात्रा में होता है तथा सामाजिक परम्पराओं का चित्र भी होता है। नायक-नायिका द्वारा उन परम्पराओं को तोड़ने पर उनको समाज का सामना करना पड़ता है, पर अंत में उनकी ही जीत होती है। इनको ऋतु सम्बन्धी कथागीत भी कहा जा सकता है। स्त्रियाँ इन गाथाओं को त्यौहार आदि पर गाती हैं या सार्वजनिक स्थलों पर निम्नजाति के चमार आदि गाते हैं।

लोकगाथाओं के वर्ष्य-विषय—इन लोकगाथाओं के वर्ण्य-विषय विविध हैं। इनमें जीवन का सांगोपांग चित्रण मिलता है। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं, जहाँ लोकगाथाकार की दृष्टि नहीं गयी। लोकगाथाओं में स्वदेश-प्रेम, राष्ट्रीय-भावना, बौद्धिकता, अलौकिक प्रेम, सब से ही इनका निकट का परिचय है। इनमें परम्परागत प्रेम की भावना का वर्णन मिलता है तो इनमें प्रेम की गहनता भी उतनी ही है। लोकगाथाओं में वीरता, साहस, रहस्य एवं रोमांच अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यही किसी जाति अथवा समाज की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

इनमें सामाजिक, व्यक्तिगत तथा जातिगत विशेषताओं का बहुत स्वामाविक उल्लेख मिलता है। उनकी चित्त-प्रवृत्तियाँ, धर्माचरण, सदाचरण, ईर्ष्या एवं कलह के जीवन का स्वामाविक चित्रण लोकगाथाओं में सफलतापूर्वक हुआ है। सामाजिक अच्छी रीतियों के साथ ही उनकी कुरीतियों का भी उल्लेख करना लोकगाथाकार नहीं भूला। उदाहरणार्थ—बहु-विवाह, अनमेल-विवाह, पुरुषों के अत्याचार, विधवाओं की समस्या आदि का यथातथ्य उल्लेख इनमें समय-समय पर होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगाथाओं का वर्ष्य-विषय सरल, स्वामाविक, समाज के गुण दोष युक्त जीवन का यथार्थ चित्रण रहा है।

इनमें सामाजिक, व्यक्तिगत परिस्थित समान रूप से वर्तमान रहती हैं। उदाहरण के लिये—नायक-नायिका का पूर्वानुराग, सपत्नी की ईर्ष्या, द्वेष-प्रेम की उत्कटता, परिस्थित-जन्य वियोग, बारहमासा, सामाजिक अत्याचारों की प्रतिक्रिया तथा अन्य आश्चर्यजनक घटनाएँ, एव माग्यवाद का प्रभाव, भाग्य व धर्म जो अन्योन्याश्रित हैं, उनमें विचारों की प्रौढ़ता निर्भीकता के साथ दृष्टिगत होती है। इनमें अमानवीय तत्वों का प्रभाव प्रायः देखा जाता है तथा नायक व नायिका के कष्टों में पशु-पक्षी भी सहायता देते हैं।

लोकगाथाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा—इन लोकगाथाओं में ग्रामीण-समाज की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग होता है। इसमें स्वामाविक प्रवाह और प्रमाव होता है। साहित्य के अंगों से अनिमज्ञ होते हुए भी इनमें अज्ञात रूप से इनका समावेश हो जाता है। वीर, श्रृंगार, करुणा आदि लोकगाथा के विशेष रस हैं। इनमें यद्यपि छन्द विद्यान नहीं है पर अलंकारादि स्वामाविक रूप से आ ही जाते हैं।

लोकगाथा की भाषा स्थानीय व सरल तथा बोवगम्य होती है। भाषा के अनुरूप ही विचारों की सरलता भी होती है। यह नैसिंगकता केवल प्रारंभिक मानव समाज ही में मिलती है। इनमें रूढ़, अस्वामाविक और श्रम-साध्य अलंकारों और शब्दों का नितात अभाव रहता ही है। इनमें प्रयुक्त अलंकार और शब्द, ब्यावहारिक जीवन से गृहीत होते हैं, परंपरागत साहित्य-श्रोतों से नहीं। इनमें प्रयुक्त होने वाले अलंकारों, मुहावरों और विशेषणों की आवृत्ति भिन्न-भिन्न स्थलों पर बार-बार होती हैं। इनमें तुकों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

लोकगाथाओं की भाषा, ग्राम्य वातावरण के कारण सदैव की जनपदीय रही है। इस भाषा में वर्णनात्मकता और भाषा का बहुत ही स्वामाविक रूप है। आलंकारिकता और पद-लालित्य के लिये यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहता।

लोकगायाओं का संगीत पक्ष—संगीत पक्ष इन लोकगायाओं की विशेषता है। यह शास्त्रीय संगीत से मिन्न व सहज होता है। लोकगायाओं और संगीत का अभिन्न साहचर्य है। सभी लोकगाया-गायक सारंगी बजा कर गाते हैं तथा अन्य लोक-वाद्यों का जिनमें ढोल, ढप्प, नगाड़ा, घड़ियाल आदि हैं, विशेष प्रयोग होता है। इस प्रदेश में लोकगाथा-गायकों की एक विशेष जाति होती है जो जोगी कहलाती है।

लोकगाथाओं में वर्णित धार्मिक स्वरूप तथा अमानवीय तत्व—मारत, धर्म-प्रधान देश है। यहाँ पर धार्मिक जीवन का ही प्रधान्य रहा है। इसलिये लोकगाथाओं में विशेष रूप से शैव, तथा शाक्य-धर्म की अधिकता है। नाथ-धर्म, गोरखनाथ आदि धार्मिक रूप गोपीचन्द, मरथरी, गुरु-गुगगा जैसी गाथाओं में मिलते हैं। लोकगाथाओं में विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, राम, कृष्ण, हनुमान आदि का स्थान सर्वोपरि रहता है। शैव, शाक्त तथा नाथधर्म के परचात् लोकगाथाओं में इंद्र तथा अप्सराओं का स्थल आता है। योग-कथात्मक लोकगाथाओं को छोड़कर शेष समी में इंद्र तथा स्वर्ग की अध्सराएँ विर्णंत हैं।

लोकगाथाओं में सुमिरन और मंगलाचरण का प्राघान्य रहता है । गायक सर्वप्रथम लोकगाथा के प्रारंभ में सभी देवी-देवताओं की आराधना करता है। इसीलिये देवी-देवता, पीर-पैगम्बर तथा राजा आदि की वंदना का लोकगाथा में प्रथम स्थान है। वह पृथ्वी, ग्राम-देवता, देवी, दुर्गामाता, गुरु, ब्राह्मण, पाँचों प्रांडव, हनुमान, तथा गंगा जी का स्मरण (सुमिरन) करके गाथा का आरंभ करता है। गायक किसी भी घर्म व राजा से विरोध नहीं करते। सब को बड़ा और पूज्य मान कर उनकी वंदना करते हैं। घर्म का स्वरूप व्यापक और समन्वयवादी है। चरित्रों के विकास के लिये घर्म और विश्वासों का समावेश हुआ है।

पात्रों की योजना इस प्रकार रहती है कि उनसे मानव-धर्म, वीरता, उदारता, सदाचार, त्याग, परोपकार तथा ईश्वर के प्रति विश्वास प्रदिश्चित हो। साधारणतया मानव-धर्म लोक-गाथाओं का विशेष अंग रहता है। इनका देश की संस्कृति से निकट का सम्बन्ध रहता है, इसलिये इनमें धार्मिक उथल-पुथल का मी वर्णन मिलता है। ग्रामीणजन की भी धर्म में अट्ट आस्था होने के कारण वह राजनीतिक परिवर्तन को तटस्थ माव से ही देखता है, इसलिये राजनीतिक पक्ष लोकगाथाओं में मौन रहता है।

लोकगाथाओं में रोचक अंघविश्वास मली प्रकार से अपना स्थान बनाये रहते हैं, जिनसे सौंदर्य की वृद्धि होती है । इन गाथाओं के द्वारा अवतारवाद, पुनर्जन्म के प्रति विश्वास अति उत्तम ढंग से विणित रहता है। लोकगाथाओं के खलनायक जादू-टोना जानते हैं। जादूगरनी द्वारा नायकों को कष्ट मिलना, तोता बनाना, मेढ़ा वनना आदि का वर्णन लोकगाथाओं में विशेष स्थान रखता है। इनमें आदर्श चित्रों के विकास में घर्म और विश्वास, सहायक के रूप में चित्रित हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह आदर्शमार्ग प्रशस्त करते हैं। अवतारों का उल्लेख कई रूपों में मिलते हैं। देवी-दुर्गा तथा गोरखनाथ की कृपा से व्यक्तियों का जन्म होता, है।

लोकगाथाओं में जड़ पदार्थों का भी मानवीकरण होता है। यहाँ जड़-चेतन में समानता दिखायी गयी है—गंगा, यमुना, वनदेवी, हंस-हंसिनी, तोता-मैना, घोड़ा आदि; इसमें मुखर पात्र रहते हैं। उत्तर भारत में गंगा नदी, लोगों के धार्मिक जीवन का एक विशेष अंग है। अतः लोकगाथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। कोई भी लोकगाथा गंगा के बिना पवित्र नहीं हो सकती। अतएव कई स्थान पर मौगोलिक दृष्टि से ग़लत होने पर भी गंगा को गाथाओं में स्थान दिया गया है।

इन लोकगाथाओं में हमें आदर्शवाद और अध्यात्मवाद का गहरा पुट मिलता है। मारतीय जीवन में आध्यात्मिक पक्ष का पूर्णरूपेण समावेश है जो कर्मवाद से भी अपना नाता जोड़े हुए हैं। लोकगाथा सांसारिक जीवन का मारतीय दृष्टिकोण है । इसमें मानव-हृदय और चरित्र को स्वरूप मिलता है।इनमें आस्तिकता, आदर्शता, वीरता, करुणा व त्याग, दुष्टता, ईर्ष्या, क्रोब, सदाचार और दुराचार—सभी कुछ सरल तथा लोक रूप में ही विणित रहता है।

लोकगाथाओं में पात्र—लोकगाथाओं में भी नाटक के समान ही अच्छे-बुरे सभी प्रकार के पात्र होते हैं। दोनों को परस्पर दिखला कर ही असत्य पर सत्य की विजय दिखायी जा सकती है। नायक के सहायकों में सभी प्रकार के पात्र होते हैं—दैत्य, राक्षस, डायन, जादूगरनी आदि। कुछ कौतुकपूर्ण कृत्यों को करने वाले भी होते हैं। कुछ दैवीय गुण युक्त चरित्र भी होते हैं जो अलौकिक शक्ति सम्पन्न होते हैं। इनके द्वारा अलौकिक व असंभव कार्य भी सम्पन्न होते हैं।

नायिका में विशेष चरित्र विमाता को प्रदिशत किया जाता है। नायक के साथ उसके प्रेम-प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिये, पूरन भक्त की कथा में इसका मूल कारण था बहु-विवाह। युवती अपने वृद्ध पित में कोई रुचि न पाकर कुटुम्ब के युवकों पर दृष्टि डालती थी। बिचारे युवक भी अजीब संकोच और धर्मसंकट में पड़ जाते थे। स्त्री पात्रों में सच्चरित्र और दुश्चरित्र दोनों ही मिलते हैं।

डायनों का प्रयोग सदैव नायिका को पकड़ने के लिये किया जाता है। इनमें अपार शक्ति दिखायी जाती है। यह कार्य-सिद्धि के लिये हर उपाय कर लेती थीं।

वीर-नायकों का इनमें विशेष उल्लेख रहता है। ये उत्साहपूर्वक और शौर्य-सम्पन्न कार्य करते हैं। ये पुरुष अपनी संस्कृति के त्राणार्थ प्राणों की बाजी लगाते है तो कभी शत्रुओं से बदला लेते हैं। कभी किसी अबला के सतीत्व की रक्षा करने के लिए तलवार उठाते हुए सामने आते हैं। इनमें अलैकिक वीरना का उल्लेख होता है। लोकगाथाओं में इन पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत ही सफलता से चित्रित किया जाता है।

लोकगायाओं का जन्म, उदेश्य और विशेषता—इनकी उत्पत्ति लोक-पर्वों, घार्मिक अवसरों या किसी विचित्र सामाजिक घटना से प्रभावित होकर होती है। ऐसे सामूहिक अवसरों पर इनकी संरचना अनायास ही हो जाती है। इन गाथाओं में समूह-विशेष के स्थानीय-विश्वासों एवं मान्यताओं का उल्लेख रहता है। यह सामाजिक परम्पराओं के अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं।

इनका उद्देश्य लोक-जीवन में समन्वय उत्पन्न करना है। सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् की स्थापना करना ही इनका घ्येय होता है। यह समाज में सदाचार और कर्मशीलता उत्पन्न करने की चेष्टा करती हैं। इन्हीं गाथाओं के द्वारा मारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिमा का विकास हुआ। सत्य की विजय और असत्य की पराजय, इनमें स्थान-स्थान पर दृष्टिगत होती है। सत्य का पक्ष देवी-देवता लेते हैं और अंत में सहायक बन कर उसी की विजय कराते हैं । बीच में, आरम्भ में चाहे कितने ही संघर्ष हों, किठनाइयों का सामना करना पड़े, अधिकारों के लिये झगड़ा करना पड़े और अत्याचार तथा अन्याय सहना पड़े पर अंत में यथार्थ स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अधिकारी को उसका भाग मिलता है, सब में सद्भावना जागृत होती है और इस प्रकार सत्य की विजय दिखाते हुए अंत सुखद होता है, जिसका प्रभाव सुनने वालों, पढ़ने वालों, तथा दर्शकों पर बहुत ही रुचिकर और गृहणीय होता है। साथ ही सत्यपरायण, शुद्ध, सच्चित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है।

लोकगाथाओं को विशेषताएँ—''इन लोकगाथाओं में जीवन की स्वामाविक प्रेरणाएँ हैं, जो प्रकृति के प्रशांत वातावरण में निर्झर की माँति उमड़ पड़ती हैं, हृदय की ईश्वरीय विमूतियाँ अपने सहज-सौंदर्य से दिव्य आलोक विकीर्ण करती हुई अभिव्यक्ति में सहायक हुई हैं। इनमें सहज सहानुभूति है, स्वस्थ संवेदना और प्राकृतिक वातावरण की सहायता से सशक्त वैभव है। इनमें बुद्धिवैभव मले ही न हो तथापि इनमें भावना की ऐसी विभूति है कि वह जीवन के मीषण वनों को तपोवन में परिणत कर देती है।'' ये लोकगाथाएँ जातीय-संस्कृति का अनुपम चित्र उपस्थित करती हैं, इनके द्वारा किसी युग-विशेष की समस्त परम्पराएँ अपने स्वामाविक किया-कलाप में स्पष्ट हो उठती है।

लोकगाथा के काव्य में जीवन के सरल संस्कार प्रचुर मात्रा में वर्तमान रहते हैं। उसमें न तो जीवन की कृत्रिमता रहती है और न मनोमावों का अतिरंजित वर्णन। मनुष्य के जीवन में जो नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ रहती हैं जैसे आत्मीयता, बंधुत्व मावना, प्रेम, घृणा, अनुराग और अपनी प्रबल इच्छा के लिये आत्मोत्सर्ग करने की इच्छा—सब कुछ ही अपने सरल तथा उत्कृष्ट रूप में प्रकट होती हैं। इनमें पुरुष अपने सम्पूर्ण पुरुषत्व से और नारी संपूर्ण नारीत्व से समाज के सामने उपस्थित होती हैं।

लोकगायाओं की गीतात्मकता ने ही लोक-नाट्य के रूप में अभिनयात्मकता दी है। यह लोक-नाटच, लोकगायाओं के दृश्यकाव्य का ही रूप है। इन लोकगायाओं का मौखिक रूप ही अधिक मिलता है, लिखित रूप कम।

रै. साहित्य शास्त्र—डॉ॰ रामकुमार वर्मा, पृ० १०२

लिखित गाथाओं में कोई प्रामाणिक मूल पाठ नहीं मिलता। इनका प्रबंधकार अज्ञात होता है। लोकगाथाओं में स्थानीयता का पुट विद्यमान रहता है। यह काल्पनिक भी होते हैं। इन लोकगाथाओं का संगीत के साथ अभिन्न संबंध रहता है। यह नीति, आचार और उपदेश से रहित नहीं है, इनमें इनका समावेश मी मिलता है तथा चारित्रिक बल की विशिष्टता भी वर्तमान रहती है।

इनमें अभिव्यक्ति की सरलता रहती है। इनका आरम्भ मी बिना प्रस्तावना के हो जाता है तथा उपसंहार एवं मरत वाक्य आदि मी कुछ नहीं होते। गाथा-प्रवाह सर्वांगपूर्ण होता है और राग की गित मी बहुत तीव्र होती है। इनमें उच्च टैंकनीक का पूर्णतया अभाव रहता है। यह शिप्य-प्रशिप्य परम्परा से मौखिक रूप में प्रचलित रहती है अतः इस प्रकार गाथा का रूप भी बदलता जाता है। लोकगाथा के रचियताओं का अज्ञात होना एक मुख्य विशेषता है। उनमें व्यक्तिगत नाम और यश की चिन्ता न करके जाति के लिये अपनी प्रतिभा का उत्सर्ग किया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि उन गाथाकारों में नाम और यश के लिये उच्च महत्वाकःक्षा थी ही नहीं।

लोकगाथाओं का मूल उद्देश्य, उपदेश या नीति की शिक्षा तथा आचार की मावना नहीं होती, ये वास्तव में विषय-प्रधान काव्य होते हैं। प्रसंगवश यह पक्ष भी आ जाते हैं पर वह बहुत स्वामाविक रूप में नहीं। प्रवृत्ति प्रधानतया उस ओर नहीं रहती। मनोरंजन के साथ ही इनमें कुछ उपदेश व ज्ञान भी निहित रहता है। इनमें भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया जाता है। इन पर प्रकाश अवय पड़ा है, उदाहरण के लिए गोपीचन्द, मरथरी, गुगगा, आल्हा, पूरनभगत आदि में त्याग, तपस्या, वीरता, प्रेम, मातृ-मिक्त, देश-मिक्त आदि के प्रसंग यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं।

इन लोकगाथाओं में टेक पदों की तथा लघु अंशों की आवृत्ति गायक अपनी सुविधा के लिये करते जाते हैं। इसके कई लाम हैं। राग की एकस्वरता दूर हो जाती है और श्रौतृमंडल के द्वारा टेक पदों की आवृत्ति होने से राग में नवीन प्राणों का संचार होता है। गायक को अवकाश भी मिल जाता है तथा थकान भी दूर होती है और विश्राम मिल जाता है। आवृत्ति के कारण गीत अधिक प्रभावशाली भी हो जाता है। यह सार्थक व निरर्थक दोनों ही प्रकार की हैं।

लोकगाथाओं में पशु-पक्षियों की कहानियों की भी अधिकता रहती है। प्रायः यह गाथा के पात्र रहते हैं और मनोवांखित व्यवहार करते हैं। यह मानव वाणी में ही बात करते हैं तथा अपने प्रिय की सहायता करते हैं। कभी-कभी यह शाप- म्प्रष्ट मानव, देवता, राक्षस, जादूगर आदि के रूप में भी होते हैं। इनमें अलौकिक अति-प्राकृत तत्वों की बहुलता होती है।

इनमें गाथा-चक्र होता है। एक कथा के मीतर कुछ प्रधान पात्रों को लेकर उन्हीं के माध्यम से अन्य कथाएँ भी जुड़ी रहती हैं। जो गाथाएँ बहुत लोकप्रिय होती हैं, वह बहुत आसानी से विभिन्न स्थानों और जातियों में दूर-दूर तक फैल जाती हैं। जो गाथा अधिक शक्तिपूर्ण होती है उसमें अनेक गाथाएँ अन्तर्मुक्त हो जाती हैं। इस तरह किसी गाथा की मूल कथा में अनेक उपकथाएँ जुड़ जाती हैं।

यह लगभग सभी जगह प्रचलित होती हैं, केवल कुछ भाषागत भेद ही होता है। इनकी सार्वभौमिकता के मुख्य कारण होते हैं। एक तो व्यापार संबंधी जातियों के कारण लोकगाथाओं का विस्तार होता है और दूसरा, मानव मनोविज्ञान के अनुसार मानव का समान परिस्थितियों में समानरूप से सोचना-विचारना भी कारण है।

इनमें एक ही व्यक्ति गायक होता है। शेष या तो श्रोता होते हैं या दर्शक। एक ही व्यक्ति के द्वारा लम्बी लय के साथ कथा कहने की प्रणाली है तथा स्थानीय बोली में कही जाती है। इन गीतों में कथा-कथन और वर्णन अधिक होता है।

इन गाथाओं में केन्द्र-बिन्दु के रूप में सत्य का कुछ न कछ अंश अवश्य होता है जिसके चारों ओर मनुष्य की कल्पना-प्रियता और अति-रंजनशील प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ जुड़ जाती हैं, जो सत्य मी हो सकती हैं और असत्य मी। गाथाओं को हम इतिहास का प्राथमिक रूप भी कह सकते हैं।

लोकगाथाओं के कथानक प्रायः पौराणिक कथाओं से लिये जाते हैं। पौराणिक-गाथाओं से बालकों तथा अन्य वयस्क सुनने वालों को बहुत प्रेरणा मिलती है।

कहानी के प्रति सहज औत्सुक्य की मावना रहती है और उसके द्वारा सुनने वाला उसमें सिन्निहित नैतिक व आध्यात्मिक अंश को सहज तथा अज्ञात रूप में प्रहण कर लेता है। पौराणिक-गाथाओं में मनुष्य की सबसे गहरी मान्यताएँ और आध्यात्मिक तथ्य सिन्निहित रहते हैं जिनके द्वारा बुद्धि का विकास होता है।

लोकगाथाओं में वर्णित जो प्रेमगाथाएँ होती हैं, उनमें पारलौकिक प्रेम से संबंधित सूफ़ी ढंग की तथा पौराणिक गाथाएँ मी मिलती हैं। यह पौराणिक गाथाएँ कल्पना-प्रसूत तथा लोक प्रचलित हैं, अधिकांशतः तो ऐहिक प्रेम और लौकिक प्रेम से ही संबंधित हैं। इनमें विवाह से पहिले प्रेम का विकास दिखाया जाता है। लौकिक-कथाओं में आध्यात्मिकता का संकेत भी मिलता है। इनमें प्रेम का प्रारंम गुण-अवण, चित्र-दर्शन, प्रत्यक्ष-दर्शन तथा स्वप्न-दर्शन से होता है तथा इनकी प्राप्ति

के लिए सखा-सिख, पशु-पिक्षयों, गंवर्व-िकन्नरों, अप्सराओं तथा शिव-पार्वती का सहारा लिया जाता है। प्रेम एक स्वामाविक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आनंद-प्राप्ति है। प्रेम ही के द्वारा निःस्वार्थ से निःस्वार्थ मावनाओं और कर्मों को बल और स्थिति प्राप्त होती है। शुद्ध स्नेह कमी भी उन्नति के मार्ग में अवरोधक नहीं होता, वरन प्रेरणादायक होता है।

लोकगाथाओं में एक विशिष्ट बात यह मी होती है कि मनुष्य के अनुराग-विराग की भावनाओं से मानव संसार मी प्रमावित होता है। प्रायः देखा जाता है कि नायक के कष्टों में पश्-पक्षी भी सहायता करने के लिये तैयार हो जाते हैं।

लोकगाथाओं में कथा-तत्व—लोकगाथाएँ वास्तव में एक प्रकार के कथागीत हैं। यद्यपि इस प्रकार के लोकगीत समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं लेकिन कुछ मूल-तत्व भी होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। गाथा में जो कथा होती है, वह लोक-जीवन से संबंधित होती है। गाथाएँ घटना-प्रधान होती हैं, वह व्यक्तिगत नहीं होती। इनमें वार्तालाप भी होता है। जो कथागीत होते हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति का सांगोपांग जीवन चित्रित होता है। इनमें कथा-विशेष होती है। सावन, होली तथा विवाह आदि में इस प्रकार के प्रबंध-गीत, कथा-गीत वहुत मात्रा में उपलब्ध हैं। उनमें से केवल कुछ का ही यहाँ पर उल्लेख है, मूल रूप परिशिष्ट में दिया गया है। पुत्र जन्म से संबंधित गीतों में लवकुश का जन्म और जगमोहन, इस प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध कथा-गीत हैं।

विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में 'नरसी का मात' प्रसिद्ध है, जिसमें एक बहन की कथा है। उसका सगा माई मर चुका है। स्वयं नरसी मगवान मात देने आते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित गीत है और इसको मात के अवसर पर अवश्य गवाया या गाया जाता है। सुनने तथा गाने वालों पर इसका अमिट मिक्त पूर्ण प्रमाव पड़ता है। श्रोता ईश्वर में दृढ़ आस्था करने लगते हैं।

'मौसी का ताना' नामक गीत भी बहुत प्रमुख है कि जिसमें पूरन की सौतेली माँ का, उस पर मोहित हो जाने का तथा फिर उसको कोघित होकर दण्ड दिलवानें का वर्णन मिलता है। इसमें चार बातें मुख्य हैं—

- (१) सौतेली माँ का पुत्र पर मोहित होना।
- (२) पुत्र का अपने कर्त्तव्य से न डिगना।
- (३) पुत्र द्वारा प्रेम अस्वीकृत हो जाने पर सौतेली माँ के मन में प्रतिहिंसा जाग्रत होना ।
- (४) पिता पर भेद खुलना।

सावन के गीतों में भी कथा-गीतों का उल्लेख मिलता है जिनमें ऐतिहासिक वर्णन भी मिलता है। उदाहरणार्थ— 'चन्द्रावल' के गीत, जिसमें मुग़लकालीन, वर्णन मिलता है। किस प्रकार एक स्त्री ने मुग़लों से अपने सतीत्व की रक्षा की, इसमें स्त्री के चरित्र का महत्व दिखाया है। यह हर प्रदेश में किसी क किसी रूप में मिलता है।

'चन्दना' नामक सावन के गीत में एक स्त्री के प्रेम का वर्णन है। इ नमें प्रेम और रिसकता तथा प्रेम के सत् के चित्र विशेष हैं। प्रेम ही इन गीतों का प्राण है। यह सावन का बहुत प्रसिद्ध प्रेमकथा-गीत है।

'जाहरिमयाँ' मी सावन का गीत है। इसका अनुष्ठान भी होता है। यह कई प्रान्तों में किसी न किसी रूप में मिलता है। कथा लगभग वहीं रहती है केवल कुछ भेद होता है तथा मुख्य भेद भाषागत ही होता है। इस पर नाथ-सम्प्रदाय का प्रभाव प्रतीत होता है तथा अवतारवाद का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त गोपीचंद, हंसाराव, मनरा, चन्द्रहास, शिवपार्वती का व्याह आदि वर्णित हैं।

ये प्रबंध-गीत यद्यपि वस्तु और स्वभाव से भिन्न हैं पर फिर भी इनमें एक विशेष प्रकार की सामान्यता होती है। इनकी कथाओं में असाधारण कृत्यों व व्यक्तियों का वर्णन होता है। इनमें स्त्री के पातिव्रत्य की आदि से अंत तक रक्षा की जाती है।

इनमें विणित विवाह-पद्धित में बहुघा गंधर्व या स्वयंवर का वर्णन होता है। प्रेम दोनों पक्षों में मिलता है। यह प्रेम रूप, गुण, श्रवण तथा चित्र-दर्शन से होता है इसमें पशु-पक्षियों का विशेष समावेश व सहयोग भी होता है।

खड़ीबोली का प्रकीर्ण-साहित्य इ

जनजीवन के मौखिक साहित्य में जिस प्रकार गीत और कहानियों आदि का स्थान है उसी प्रकार, वरन कछ अंशों में उससे भी अधिक, महत्वपूर्ण स्थान लोकोक्तियों का है। गीत और कहानियाँ तो समय-विशेष पर प्रयुक्त होती हैं पर लोकोक्तियाँ तो जीवन में स्थायी स्थान रखती हैं। वे सदैव ही लोकमानव के अन्तर्मन पर आच्छादित रहती हैं जो समय-समय पर अनायास ही प्रकट हो जाती हैं। ये दैनिक जीवन में इतनी अधिक व्याप्त हैं कि इनके लिये लघु प्रयासों की भी आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही सहज रूप से प्रकट हो जाती हैं। निरन्तर होनेवाले अनुभव, मनुष्य की चेतना के अंग बन जाते हैं और अपना गहन प्रभाव छोड़ते हैं, जो यदा-कदा लोकोक्तियों के रूप में व्यक्त होते रहते हैं। लोकोक्तियों की निधि वद्धों के पास सुरक्षित रहती है जिसको वह आवश्यकतानुसार छोटों को देते रहते हैं। इनसे उनको एक विशेष प्रकार का मोह होता है, क्योंकि इनमें उनके अनुभावों का सारांश निहित है। इसलिये ये उनके पथ-प्रदर्शन तथा नैतिक संबल के रूप में मस्तिष्कों में निरन्तर कार्य करती रहती है। उनके जीवन में इनकी बहुत उपयोगिता है । उनका सहज विश्वासी हृदय इन पर श्रद्धा तथा विश्वास रख कर अपने जीवन की गृत्थियाँ सलझाने में इनसे समय-समय पर सहायता लेता रहता है। परोक्ष रूप से ये उनके परामर्शदाता के समान हैं। ये जनजीवन के अर्बचेतन मन में इतनी समाविष्ट रहती हैं कि चेतना में आने के लिएकेवल एक प्रेरणा चाहिये और उस प्रेरणा के लिये किसी भी ऐसी अनुरूप घटना की आवश्यकता होती है जिस पर कि वह उक्ति ठीक घटित हो सके। ये तत्काळ बुद्धि की परिचायिकाओं और अनुमवों की सुत्रात्मक अभिव्यक्ति तथा जनजीवन की सहज-संगनी हैं।

लोकोक्तियों की परम्परा—लोकोक्तियों का आरम्म जनजीवन के आदिकाल से ही हुआ है। ये सार्वमौमिक हैं जो देश-काल व बोली की मिन्नता की उपेक्षा कर सभी जगह प्रचलित हैं। जन-जीवन में इनका स्थान नीति-शास्त्र के समान है। इनमें अनर्गल कथन नहीं है। ये जीवन के मूल्यवान् अनुभवों पर आधारित सूक्ष्म उक्ति ही होती हैं। जन-जीवन की ये चिन्मय सम्पत्ति होती है, जिसको वह अपनी प्रिय थाती के समान सदैव सँजोकर रखता है तथा विरासत के रूप में

आनेवाली पीढ़ियों को दे जाता है। इनकी परम्परा अब शिष्ट समाज में भी मिलने रूगी और भविष्य में भी निरन्तर बनी रहने की आशा है, क्योंकि यह सहज हृदयों की वास्तविक अनुभूतियों के प्रमाण हैं। इनको जीवन से निकाल देना मानव-जीवन को अनुभवहीन कर देना है। लोकोक्तियों की परम्परा के मुख्य दो ही रूप दृष्टिगत होते हैं—सामाजिक तथा ऐतिहासिक।

सदैव से ही समाज के वास्तिवक चित्रांकन के लिये लोकोक्तियों की सहायता लेनी आवश्यक रही है। समाज के रीति-रिवाजों, धार्मिक, नैतिक-परम्पराओं तथा जाति संबंधी पारस्परिक सम्बन्धों अर्थात् जीवन तथा समाज से संबंधित सभी बातों का उल्लेख इनमें सरलता से मिल सकता है। साहित्य समाज का दर्पण है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक-साहित्य में लोकोक्तियाँ ही समाज का दर्पण हैं, जिनमें हर काल विशेष का चित्रण समय-समय पर होता रहता है।

ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार हम देखते हैं कि पौराणिक ग्रन्थों, प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों तथा संस्कृत में इन सूक्तियों का समय-समय पर बहुत उपयोगी ढंग से प्रयोग हुआ है। हर काल में सदैव ही इनसे पथ-प्रदर्शन हुआ है।

परिभाषाएँ — लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ लोक की उक्ति है। इससे इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, पर आज यह शब्द 'कहावत' व अंग्रेजी 'प्रोवर्ब' के रूप में ही रूढ़ हो गया है। जनजीवन के द्वारा अनुभव के आधार पर बनायी गई घारणाओं को संक्षिप्त शब्दों में जब किसी उक्ति के रूप में कहा जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों की अनेकों परिभाषाएँ हैं — यहाँ पर हम केवल एक दो ही देंगे।

''लोकोक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले बोलचाल की माषा में बनती है, रूढ़ होती है, फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा में भी अपना आसन जमा लेती है। किन्तु साहित्य में आते-आते लोकोक्ति को बहुत-सा समय लग जाता है। ।"

''लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे और चुमते हुए सूत्र हैं। अनन्तकाल तक घातुओं को तपाकर सूर्य-रिश्म नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती है, जिनका आलोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के घनीमूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुमव की किरणों से फूटनेवाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुल्लिंग (रेडियो एक्टिव) तत्वों की माँति

राजस्थानी कहावतें-एक अध्ययन : कन्हैयालाल सहल, पृ० ४८

अपनी प्रखर किरणों को चारों ओर फैलाती रहती हैं। उनसे मनुष्य को न्यावहारिक जीवन की गुित्ययों को सुलझाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। लोकोक्ति का आश्रय पाकर मनुष्य की तर्कबृद्धि शताब्दियों से संचित ज्ञान से आश्रवस्त-सी बन जाती है और उसे अँघेरे में भी उजाला दिखायी देने लगता है, वह अपना कर्त्तन्य निश्चित करने में तुरन्त समर्थ बन जाता है ।"

"लोकोक्तियाँ जन-समूह के बिखरे हुए रत्न हैं। किसने ये रत्न बिखरे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु बहुत संभव है कि कहावतों का प्रथम उत्स मनुष्य के मन में तभी उत्सारित हुआ होगा, जब उसकी प्रत्यक्ष अनुमूति अपने सरस वेग के साथ सहज मापा में निःसृत हुई होगी। एकान्त में बैठ कर कहावतों का निर्माण नहीं किया गया किन्तु जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं ने कहावतों को जन्म दिया है। किताबों की आँखों से देखने वाले निरे बुद्धि विलासी व्यक्ति कहावतों के निर्माता नहीं थे, कहावतों के रचयिता जीवन के द्रप्टा थे ।" किसी ने ठीक ही कहा है कि लोकोक्तियों में ज्ञान, नीति और मनोरंजन की त्रिवेणी बहती है, वे मानव-मनोविज्ञान के घनीमूत रत्न हैं।

वास्तव में लोकोक्तियाँ या कहावतें, शताब्दियों के अनुमव द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण के वाद बने स्थिर सिद्धान्त हैं। इनमें बहुत अमूल्य ज्ञान रहता है जो बहुत गहराई तक मनुष्य की चेतना में मिल जाता है। इस ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम ये लोकोक्तियाँ ही होती हैं।

लोकोक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति की उक्ति नहीं होतीं, यह तो मिन्न-मिन्न अवसर पर कही गई लोगों की अनुभवजन्य उक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ जनजीवन के बहुत निकट हैं और उनके जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनमें साधारण घरेलू जीवन की वस्तुओं के माध्यम से उनके सादृश्य एवं तुलना आदि के द्वारा कितनी ही सूक्ष्म अनुभूतियों को अंकित किया गया है।

लोकोक्तियों में स्वमावतः समास-प्रवृत्ति प्रधान है। इनके रचयिताओं ने गागर में सागर भरने का अथक प्रयास किया है। यह यद्यपि देखने में छोटी होती हैं, पर उनमें विशाल भावराशि सिमटी रहती है।

लोकोक्तियाँ गद्य और पद्य दोनों ही में उपलब्ध हैं। इनकी भाषा बहुत सरल होती है। इनकी सरलता की सबलता ही मानव हृदय पर अमिट प्रमाव डालती है।

१. पृथ्वी पुत्र : वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० १११

२. राजस्थानी वहावतें—एक ऋध्ययन : कन्हैयालाल सहल, पृ० ३८

खड़ीबोली की लोकोक्तियाँ—अमी तक हमने लोकोक्तियों का सामान्य परिचय पाया तथा उनकी सामान्य प्रकृति को पहचाना। अब हम अपने प्रदेश की लोकोक्तियों पर दृष्टिपात करेंगे। ब्रज, अव्धी, मोजपुरी आदि अन्य प्रादेशिक बोलियों के समान ही खड़ीबोली में भी अपने प्रदेश की प्रायः समान भाव वाली होने पर भी, कुछ भिन्न, स्थानीय लोकोक्तियाँ मिलती हैं। इनमें देश, काल व बोलीगत अंतर अवश्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, परन्तु जिस प्रकार एक ही प्रकार के कपड़े की साड़ियों को भिन्न-भिन्न रंग में रँगने से भी उनके मूल कपड़े में कोई अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार उनमें अन्तर्निहित अर्थ व माव प्रायः समान ही रहते हैं। मौगोलिक प्रमावों के कारण कुछ चारित्रिक व स्थानीय विशेषताएँ मिलती हैं, उनका उल्लेख भिन्न-भिन्न प्रदेश की लोकोक्तियों में अपनी विशिष्ट बोली में मिलता है। हर प्रान्त का अपनापन इनमें दृष्टिगत होता है।

खड़ीबोली लोकोक्तियों के संग्रह में कुछ विशेष और भिन्न अनुभव हुए कि वे एक स्थान व एक ही व्यक्ति से उपलब्ध नहीं की जा सकतीं। उनका अवसर-विशेप होता है, वह किसी व्यवहार या घटना को देख कर याद आ जाती हैं जो उसी से संबंधित होनी आवश्यक है। कहावत का स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उसका जन्म घटनाबद्ध होता है और उसका प्रयोग भी घटना के अनुसार ही किया जाता है। इसी कारण संग्रह में कठिनाइयाँ भी हुईं। गीतों के समान इनका कोई भी समय, अवसर-विकोप निश्चित नहीं होता और स्त्रियाँ या पुरुष बिना किसी प्रसंग या घटना के केवल पूछने से ही, लोकोक्तियाँ बताने में असमर्थ हो जाते हैं। कहावतों का संग्रह करने के लिये मनुष्य को हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं अपनी दादी या नानी से बातें करते समय प्रायः नोटबुक साथ रखती थी और उनकी कही हुई बात तुरन्त उनसे दोहराने को कहती और लिख लेती। वह प्रायः मेरी इस किया पर हँसती थीं कि इसके सामने तो बोलना भी कठिन है, यह हर बात लिख लेती है, इसे भी क्या किताब में देगी ? इस प्रकार कानों को सतर्क करने पर ही मैं बहुत कठिनाई से ये कहावतें संग्रह कर सकी । मेरा स्त्री-समाज से ही अधिक सम्पर्क रहा, अतः मेरे संग्रह में उन्हीं के साहित्य की अधिकता रही । परन्तू पुरुष-समाज में प्रचलित कहावतों का भी नितान्त अभाव नहीं । कृषि-संबंधी कहावतें भी कम ही संग्रह कर सकी। पहले लोकोक्तियों का संग्रह केवल संग्रह के लिये ही किया, बाद में उसी के आघार पर वर्गीकरण करने की चेष्टा की है। वर्गीकरण की अपनी ही कठिनाइयाँ हैं पर फिर भी अध्ययन की सुविघा के लिए यह नितान्त आवश्यक भी 'है।

लोकोक्तियों से जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहता है। इनके विषयः

बहु-पक्षीय होते हैं। एक ही पक्ष की व्याख्या कर ये मौन नहीं हो सकती। इनमें प्रदेश-विशेष के लोगों के आचार-विचार, रहन-सहन, स्वास्थ्य, घरेलू-चिकित्सा धार्मिक विचारों व अन्य विश्वासों के संबंध में पर्याप्त तथ्य मिल जाते हैं। कुछ स्थानीय व ऐतिहासिक बातों का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अपना स्वतंत्र स्थान होता है। कहावतों का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उनमें मानव-जीवन का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। इनके द्वारा हम मानव-हृदय को मली प्रकार देख सकते हैं। यह विचारों के कोण हैं। इनमें वर्ण्य-विषय की दृष्टि से हर विषय मिल जाता है। धर्म व जीवन-दर्शन से संबंध रखनेवाली, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली, शकुन संबंधी, जातिगत चेतना से संबंधित, माग्य संबंधी, कृषि-विषयक, वर्षा संबंधी, पेड़-पौधों के संबंध में, खेल तथा आशीर्वाद आदि की कहावतें भी मिलती हैं।

वास्तव में लोकोक्तियाँ बहुत अधिक निष्कर्षों का परिणाम होती हैं। इनमें जीवन की व्यावहारिक घर्म-संबंधी सभी बातों का बुद्धिमानी से उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा मानव जीवन की हर मूळ का परिष्कार संमव है। जन-साघारण की आत्मा की घ्वनि आप इनमें सरलता से सुन सकते हैं तथा उनके अर्न्तानिहित रहस्यों का भी पता लग सकता है। लोकोक्तियों में पापों के लिए चेतावनी मिलती हैं तो साथ ही अन्य व्यावहारिक लोगों के लिये, माग्योदय के लिये प्रलोमन मी मिलते हैं। नैतिक आस्था के प्रमाण तो पग-पग पर स्वयं ही मखरित होते रहते हैं, जो बौद्धिक और नैतिक विरासत के रूप में लोक-मानव को सहज प्राप्य है। इनमें ज्ञान की विशाल निधि रहती है। सामाजिक जीवन के विविध-पक्षों का प्रतिविम्ब मिलता है एवं प्रचलित अंघविश्वासों से परिचय होता है । नारी का समाज में क्या स्थान है, उसके प्रति लोगों की क्या घारणाएँ हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण अगर चाहें तो किसी भी समाज की लोकोक्तियों के अध्ययन से मिल सकता है। इनके अन्तर्गत मानवीय जीवन का तथा व्यवहार संबंधी सभी विषयों पर, लोक-घारणाओं का पता चलता है। मानव का मानसिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक तथा प्राकृतिक कोई भी क्षेत्र उनसे अछ्ता नहीं रहा है। जीवन का हर दृष्टि से सूक्ष्म और गहन अध्ययन मिलता है। लोकोक्तियाँ मानव-जीवन के सूक्ष्म निरीक्षण, विश्वास, त्रुटियों और अनुमवजन्य घारणाओं का परिणाम हैं, इसी से उनमें सत्य का अंश अवस्य उपलब्ध होता है।

वर्गीकरण—लोकोक्तियों का उचित वर्गीकरण किन आघारों पर किया जाय, यह वास्तव में एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि कहावतों के कहने व समझने में भी मानवीय दृष्टिकोणों की मिन्नता, मेद उत्पन्न कर देती है। फिर कहावतों के

विषय विविध होते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ विद्वानों द्वारा किये गये वर्गीकरण का उल्लेख करेंगे।

डॉ॰ महादेव साहा के द्वारा किया गया वैज्ञानिक वर्गीकरण उल्लेखनीय है जो इस प्रकार है:--

- (१) विदेशी प्रमावों का अध्ययन (२) माषा-शास्त्र संबंधी लोकोक्तियाँ
- (३) न-विज्ञान संबंधी
- (४) राजनीति-कानून संबंधी
- (५) भौतिक विषय संबंधी (६) ऐतिहासिक
- (७) इन्द्रिय विषयक
- (८) व्यंग्यपूर्ण

यह वर्गीकरण यद्यपि अन्य विषयगत वर्गीकरणों की अपेक्षा अधिक व्यापक है, लेकिन मैंने इसको आघार नहीं माना, कारण मेरे पास इस वर्गीकरण के अनुसार अपर्याप्त सामग्री है और न ही मेरा इतना व्यापक अध्ययन ही है।

'Behar Proverbs' के सम्पादक ने कहावतों को निम्नलिखित छ: वर्गों में विमक्त किया है :---

- (१) मनुष्य की कमजोरियों, तृटियों तथा अवगुणों का संबंध
- (२) सांसारिक ज्ञान-विषयक (३) सामाजिक और नैतिक
- (४) जातियों और विशेषताओं से सम्बद्ध (५) कृषि और ऋतुओं संबंधी
- (६) पशु और सामान्य जीव-जन्तुओं से संबंधित

रूप और वर्ण्य-विषय दोनों को लेकर मैंने राजस्थानी कहावतों का अध्ययन किया। रूपात्मक अध्ययन करते समय मैंने तुक छन्द, अलंकार, लौकिक अध्याहार, संवाद, संख्या, व्यक्ति आदि उन सभी तत्वों पर विचार किया है, जिन्होंने राजस्थानी कहावतों को किसी न किसी अंश से प्रभावित किया है।

- (१) ऐतिहासिक कहावतें (२) स्थान संबंधी कहावतें
- (३) राजस्थानी कहावतों में समाज का चित्र--क-जाति-संबंधी कहावतें ख-नारी-संबंधी कहावतें
- (४) शिक्षा, ज्ञान और साहित्य-क-शिक्षा संबंधी कहावतें ख-मनोवैज्ञानिक कहावतें ग-राजस्थानी साहित्य में कहावतें
- (५) धर्म और जीवन दर्शन-

१. Oriental Proverbs डॉ॰ महादेव साहा, अनुवादक-उदयनारायण तिवारी

२. राजस्थानी कहाकों : एक अध्ययन-कन्है यालाल सहल, पृ० ५८

क—मर्म और ईश्वर-विषयक कहावतें ख—शकुन-संबंधी कहावतें ग—लोक-विश्वास संबंधी कहावतें घ—जीवन-दर्शन संबंधी कहावतें

- (६) कृषि-संबंधी कहावतें--(७) वर्षा-संबंधी कहावतें--
- (८) प्रकीर्ण कहावतें भ

खड़ीबोली लोकोक्तियों का वर्गीकरण—यद्यपि वर्गीकरण के लिये मैंने लोकोक्तियों संबंधी अनेक विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन किया, पर किसी का भी वर्गीकरण पूर्णरूपेण ग्राह्य नहीं हो सका। अतः वर्गीकरण अपने संग्रह के आधार पर ही किया है। डॉ॰ सहल का वर्गीकरण बहुत समीचीन है। मैं इसका आधार अवश्य ले रही हूँ लेकिन अपने ऐतिहासिक कहावतों को एक मिन्न श्रेणी में रखा है। आपके पास, इससे सम्बद्ध सामग्री थी जैसा कि अपनी पुस्तक में उद्धरण दिये हैं, पर खड़ीबोली लोकोक्तियों में यह मुझे बहुत कम उपलब्ध हो सकी हैं, अतः इनको मिन्न नहीं रखा। मैंने सामाजिक व ऐतिहासिक, एक ही में सम्मिलत कर लिया है, जिसमें सामाजिक सामग्री पर्याप्त है पर ऐतिहासिक कम हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित करने की चेप्टा की है इसमें त्रुटियाँ हैं पर अपने संकलन के अनुसार ही यह किया है—

(१) सामाजिक कहावतें

क---जाति-संबंधी ख---नारी-संबंधी

ग—ऐतिहासिक घ—सामाजिक व्यवहार-ज्ञान संबंधी

- (२) माग्य-संबंधी कहावतें (३) खान-पान तथा स्वास्थ्य संबंधी
- (४) लोक-विश्वास
- (५) मनोवैज्ञानिक

(७) माषाविज्ञान संबंधी

(६) कथा संबंधी (८) प्रकीर्ण

(८) प्रकाण अब हम हर वर्ग के विस्तार में जायेंगे।

सामाजिक कहावतें — समाज जिस तथ्य को स्वीकार करता है वही कहावत के रूप में प्रचलित हो पाता है। इसलिये किसी भी प्रदेश के सामाजिक जीवन से परिचय प्राप्त करने के लिये उस प्रदेश की सामाजिक स्थिति का अध्ययन हमें अमीष्ट है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, विघवा-विवाह आदि के संबंध में उस समाज के क्या विचार हैं, सामाजिक संस्थाएँ वहाँ किस रूप में विकसित हैं, मनुष्यों के जीवनादर्श किन सिद्धान्तों पर अवलंबित हैं, कौन से व्यवसायों को वह समाज में आदर की दृष्टि से देखता है और किन्हें वह हेय समझता है, इन सब

राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन—कन्हैयालाल सहल, पृ० ५५-५१

की जानकारी जितनी कहावतों के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है उतनी अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। सामाजिक कहावतों का वर्ग सबसे व्यापक है। इसमें जाति-संबंधी, नारी-संबंधी, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा सामाजिक-व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावतें आती हैं।

जाति-संबंधी कहावतें—हर जाति की अपनी चरित्रगत विशेषता होती है जिनका उल्लेख कहावतों में प्रशंसा, व्यंग्य आदि के रूप में समय-समय पर किया जाता है। इनसे विभिन्न जातियों की मनोवृत्तियों का पता चलता है, जो इस प्रकार है:—

जाट—खड़ीबोली प्रदेश की बहुत ही वीर, उत्पाती तथा शक्तिशाली जाति है। यह बहुत साहसी और पराक्रमी होते हैं। इनके संबंध में कहावतें प्रसिद्ध हैं— 'जाट मर्या तब जाणिये जब बरसोड्ढी हो लेय'—यह कहावत भी उनके पौरुष का प्रमाण है। इसी प्रकार जाट-खोपड़ी भी अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध है। जाट की 'तुरत-बुद्धि' भी प्रशंसनीय होती है:—

### अणपढ़ जाट पढचा बरोब्बर, पढ्या जाट-खुदा बरोब्बर।

जाट कार्य-कुशलता के लिये युक्तियाँ काम में लाने में प्रसिद्ध है। इसी से इससे संबंधित मुहावरा 'जटविद्या' मी प्रसिद्ध है। यह कृषि संबंधी कामों में मी बहुत अधिक चतुर होते हैं तथा अशिक्षित व परिश्रमशील होते हैं।

जो आदमी जिस तरह का व्यापार करता है, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसका घ्यान उसी ओर जाता है। जाट ने गंगा-स्नान किया तो पूछ बैठा—इसको खुदवाया किसने? 'जाट गंगाजी न्हायो—कह खुदाई कुण है'? गंगा की पवित्रता की ओर उसका घ्यान नहीं गया, उसका घ्यान खुदाई की ओर ही गया। जाट दूध बेचने को पुत्र बेचने के बराबर समझता है।

गूजर—खड़ीबोली प्रदेश की प्रसिद्ध जाति जो जाट ही के समान प्रसिद्ध, कृषक तथा परिश्रमी जाति है और बलवान भी होती है। इस प्रदेश में इनकी प्रधानता रही है। यह वाह्य रूप से झगड़ालू व अक्खड़ प्रकृति के प्रतीत होते हैं जिसके कारण सभी अन्य जातियाँ इनका लोहा मानती हैं पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह कठोर व निर्देयी होते हैं। इनका चरित्र सिंह के समान होता है, जो अकारणही नहीं उलझता पर अवसर पड़ने पर पीछे भी नहीं रहता । जाट, गूजर जातियाँ सहोदरा हैं और उनका प्रयोग भी समानता के रूप में होता है जिस प्रकार बाह्मण-बनिए का। यद्यपि इनमें अंतर होता है पर फिर भी समानता होती है। कहावत प्रसिद्ध है—

### अहीर, गूजर, कंजर, बिल्ली, बंदर, कुत्ते, ये छऊ ना होते तो बिना खिडकियाँ सोते।

ब्राह्मण—ब्राह्मणों में कुछ विशिष्टता मी है तथा अने क उपजातियाँ हैं जैसे तगे ब्राह्मण आदि जो पूर्वीय जिलों में नहीं मिलते । ब्राह्मण स्वमाव ही से अहंवादी होते हैं, उनकी अपनी स्वमावगत व चित्रगत विशेषता होती है। वे अपने को बहुत चित्रवान्, विद्वान् तथा पित्र समझते हैं। समाज में अपना एक विशिष्ट सम्मान व स्थान आज के युग में भी बनाये रखना चाहते हैं। यह ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं जिसका अभ्यास उनके सामाजिक आचार-विचारों से मिलता है। ये अपनी निश्चित सीमाएँ निर्घारित रखते हैं और प्रायः अपनी ही जाति के विरोधी प्रमाणित होते हैं। ये कहावतें इस सत्य को पुष्ट करती हैं :—

'बाम्भन कुत्ता हायी, ये न जात के साथी'

तथा-

#### 'तीन कनौजियें तेरह चूल्हे'

यह उनके आपसी मतमेद को ही प्रकट करता है। ब्राह्मणों का मिष्ठान्न खाने के प्रति विशेष मोह होता है जिसके लिए वह 'पेटू' कुप्रसिद्ध हैं:—

> आये कनागत फूले काँस बाम्भन उछले नौ नौ बाँस गये कनागत टूटी आस, बाम्भन रोवे चूल्हे पास।

ब्राह्मणों में मूर्खता, मिक्षा-वृत्ति, मिष्ठान्नप्रियता तथा दक्षिणा-लिप्सा आदि ही मुखरित हुई है।

बिनिया—बिनिया व्यापारी जाति है और व्यापार-जगत् तथा समाज में विशिष्ट स्थान रखती है। यह जीवन में घन ही को विशेष महत्व देते हैं। इसी का उपार्जन करने में तथा एकत्र करने में जीवन का घ्येय समझते हैं। व्यापार के समय वह मित्रों तथा संबंधियों का भी लिहाज नहीं करते। उन्हें भी आड़े हाथ ही लेते हैं। वह सभी को एक ही तराजू पर तोलते हैं। कहावत है—

# 'जाण मारें बाणिया, पहचान मारे चोर'

यह स्वभाव से ही संग्रहशील होते हैं, इसी से इनको 'कंजूस, मक्खीचूस' विशेषण से विभूषित किया गया है । बनियों में भी बहुत-सी उपजातियाँ होती हैं परन्तु सबसे उच्च अग्रवाल बनिये ही समझे जाते हैं और उनमें भी गर्ग गोत्र वाले। इसकी पुष्टि लोकोक्तियों में भी मिलती है—'गर्ग गोयले, बाकी सब कोयले'।

बनिये स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं तथा घनलोलुप। उनके अधिकतर संबंध इसी नाते होते हैं तथा उनके सोचने का मापदंड भी यही होता है—

#### 'बनिये का बेट्टा कुछ सोच कर ही गिरेगा'

बिनयों की लिखाई बहुत घसीट और अस्पष्ट होती है। उसके संबंध में एक राजस्थानी कहावत है—'लिखे, बिणया पढ़े करतार'—अर्थात् बिनया जिस घसीट लिपि में लिखता है उसे मगवान ही पढ़ सकता है।

कायस्थ—कायस्थ वाक्चातुर्यं, व्यावहारिक ज्ञान के लिये तथा चालाकी, रूम्पटता के लिये प्रसिद्ध हैं तथा इनमें जातिगत पक्षपात बहुत होता है। यह अपेक्षाकृत स्वार्थी भी अधिक प्रसिद्ध हैं—

'कायस्त कौवा क्बरा, ये तीनों मिल खायें।' कायस्थ विश्वासपात्र जाति नहीं है और यह स्वार्थ ही के साथी होते हैं—

कायस्त मीत ना कीजिए, सुन कंथा नादान,

राजी हो तो घन हरे, बैरी हो तो प्रान ।

कायस्थ बुद्धिमान होते हैं, विशेषकर उनमें व्यावहारिक-बुद्धि बहुत मिलती है। इन पर लक्ष्मी जी से अधिक सरस्वती जी की कृपा रहती है। पर वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तत्काल बुद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं। 'कायस्थ खोपड़ी' मुहावरा भी इसी से प्रसिद्ध हो गया है जो इसी बात की पुष्टि करता है। इनकी सूझ दूर की होती है।

नाई—नाई जाति अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है—
'जानवरों में कौवा, आदिमयों में नौवा'

नारी-संबंधी—लोकोक्तियों के अध्ययन से हमें स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वहाँ के समाज में नारी का क्या स्थान है ? यही वहाँ की सम्यता व संस्कृति का द्योतक है। स्त्री-समाज में अभी भी पुस्तकीय ज्ञान का अभाव है और उनका आदर घरेलू काम में निपुण होने पर ही होता है। स्त्री का सबसे बड़ा सौमाग्य उसका पुत्रवती होना है। मातृत्व पद का बहुत विशिष्ट महत्व है और उस स्थित में पहुँच कर उसके साघारण दोष भी उपेक्षित हो जाते हैं—

'दूघ की गइया और पूत की मैय्या की लात मी सही जात है'

π,

'दूष की गइया और पूत की मइया सब को प्यारी लगे'

पुत्रवती नारी को तो सौभाग्यवती कहा ही जाता है, ज्येष्ठी कन्या को जन्म देने वाली नारी को भी अच्छा माना जाता है—

> 'वो ही नार सुलच्छना, जिसने जाई पहले लच्छमी'

अपनी माँ की महत्ता बहुत अधिक है। उसके स्नेह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है और इसी से उसकी ताडणा भी शुभिचन्तक होने के नाते सराहनीय ही होती है जब कि अन्य किसी को भी असहनीय हो उठती है—

'अपनी माँ मारनी फिर भी दुष्या घारणी'

अथवा,

'अपनी माँ मार कर भी छांमें डालेगी'

संसार में माँ का ही एक ऐसा संबंध है जो सर्वस्व अर्पण कर सकता है, इसकी पुष्टि लोकोक्तियों में स्थान-स्थान पर मिल जाती है—

> 'माँ पिस्सनहारी भी पाल लेगी, बाप लखपती भी नीं पाल सकता' 'मादों के बरसे और माता के परसे दुनिया अधावै'

अन्य सांसारिक सम्बन्धों के विषय में जो उल्लेख मिलता है, उनमें सर्वोपरि माँ का ही सम्बन्ध है—

> 'आस का बाप, निरास की माँ होते की बहन, अनहोते का मित्र'

तथा,

'मां टोट्टे की, बाप नफ़ का बहन हुए की, यार बखत का'

माँ और बेटी का साहचर्य चौवीसों घंटों का होने के कारण बहुत निकटता व अभिन्नता होती है। माँ को निरन्तर बेटी से अपने सभी कार्यों में सहायता मिलती रहती है परन्तु बेटी पराया घन होती है, विवाह के पश्चात् वह अपने घर चली जाती है और माँ को वृद्धावस्था में स्वयं ही सब गृहस्थी का भार उठाना पड़ता है। इसी से कहावत भी है—

### 'वी की माँ राणी, बुढचान्त भरेगी पानी'

स्त्री त्यागमयी होती है, वह निस्वार्थ निश्छल स्नेह करती है। इसी कारण किंठन समय में वही काम आती है। स्त्री का सबसे बड़ा सौमाग्य है अपने पित की प्रिया होना—इसके लिए लोक-समाज में पहचान भी है—

'जिसको पिया चाहें वही सुहागन'

तथा.

'सास प्यारी की मेंहदी, पिया प्यारी का पान'

अथवा,

'जो साजन की प्यारी वही सुहागन'

यह नारी के उज्ज्वल पक्ष के संबंघ में संकेत था, अब उसके कृष्ण पक्ष के संबंघ में वर्णन करेंगे। नारी, सास और सपत्नी के रूप में पुरुष हो जाती है तथा कुप्रसिद्ध है। सपत्नी के संबंघ में कहते हैं—

'काँटा बुरा करील का और बदली का घाम सौत बुरी हैं चून की और साझे का काम ।'

'सास' का स्वभाव बहुओं के कार्य में हस्तक्षेप करने का होता है, इसी से वह झगड़ालू व बदनाम होती हैं। वृद्धावस्था में वह बेटे पर आश्रित होती है जब कि ससुर प्रायः पोषण करने वाला होता है तथा घरेलू बातों से प्रायः उदासीन रहता है। इसी से सास व ससुर के संबंघ में बनी हुई घारणाएँ इस प्रकार हैं:—

> 'रंडवा ससुर सब को भावै रांड सास किसी को ना भावै'

तथा,

'सास मरी, बहू को ठौर'

सास अपनी जीवित अवस्था में बहू को घर में अधिकार नहीं देती। इसी कारण उनका संघर्ष होता है और शनै-शनैः उसमें सास से पृथक् रहने की मावना जन्म ले लेती है।

> 'घी रूस्सै सौरे जाने को, बहू रूस्सै न्यारी होने को'

शक्तिशाली पित की पत्नी सब के लिए पूज्य होती है । शक्तिहीन तथा कमजोर की पत्नी को दूसरे लोगों का हर प्रकार का व्यवहार सहन करना पड़ता है जिसका आमास निम्नलिखित उक्ति में मिलता है । कहा जाता है कि स्त्री को अनुशासन में ही रखना ठीक है, नहीं तो पुरुष-समाज उसको विपथगामी बनाता है। इसी कुप्रवृत्तियों के कारण उनको सुरक्षित रखा जाता है—

'ठाड्डे की जोरू सब की दाही अर माड़े की जोरू सब की भाम्भी' इसी प्रकार अन्य निकट संबंघों के ऊपर भी अनेकों लोकोक्तियाँ उपलब्ध हैं जिनमें कुछ इस प्रकार हैं—

> 'बहन के घर भाई कुता ससुर घर जमाई कुता सब कुतों का सरदार जो बाप रहे घी के बार'

त्तथा,

'सीखं री सीख पड़ोस्सिन की, घर में सीख जिठाणी की' 'दूर जमइया फूल बराबर, शहर जमइया आञा घर जमइया गया बराबर, मन आया जब लाहा'

ऐतिहासिक कहावर्ते—कुछ कहावर्ते ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण मिलती हैं, जिनके द्वारा इतिहास पर या क्षेत्रीय बात पर घ्यान जाता है। कहावतों तथा कहानियों में राजा मोज का उल्लेख मिलता है—

'कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली'

तथा,

'राजा भोज भरम के भूले घर घर बार मटियाले चूल्हे'

सामाजिक व्यवहार-ज्ञान संबंधी कहावतें—पामाजिक कहानियों के अन्तर्गत ही सामाजिक व्यवहार-ज्ञान संबंधी अनेक कहावतें मिलती हैं जिनसे इस प्रदेश-विशेष के अन्तर का आमास होता है तथा यहाँ की संस्कृति का आमास मिलता है। परम्परागत विचारों व विश्वासों के अनुसार जो व्यवहार हम करते हैं वहीं रीति-रिवाज है। नीति-शास्त्र भी स्व-निर्मित पाप-पुण्य का मापदंड है। क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में भी अनेकों लोकोक्तियाँ मिलती हैं। नीति-संबंधी लोकोक्तियों का पय-प्रदर्शन के लिये बहुन महत्व है। इनके द्वारा उचित-अनुचित का भान होता है। लोकसमाज में जनता के आचार-विचार इनके द्वारा अनुशासित मिलते हैं। इनके द्वारा ही इस प्रदेश की विशेषताका आमास मिलता है। खड़ीबोली प्रदेश के निवासियों का यह स्विर्मित नीति-शास्त्र है, जिससे उनका समय-समय पर पय-प्रदर्शन होता है। जिनमें से कुछ का उन्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं—

'बड़ें का कहा और आँवले का खाया पीछे से मीठा लगता है' 'दूरों फूल सुहाबने, घोरे आये कुम्हलाये'

'थोड़ा लाया अंग लगाया, बौहता लाया अंग बधाया' 'त्यों-नारी का काम ना करें, अर फूहड़ के लौंडे को न खिलायें' 'काम प्यारा है चाम नहीं' 'सीखे री सीख पड़ोसिन की, घर में सीख जिठाणी की' 'गुरु कीजै जान, पानी पीजै छान' 'ना अंधे को नौत्ते, अर ना दो जनै आवैं' 'मुहब्बत दूर की, खटाई अमचूर की' 'घरा ढंका तो भूल जा, लिखा ना भूला जा' 'एक दिन पाहुना, दूसरे दिन अनभावना' 'टूटे को जोड़ना और रूठे को मनाना आसान नहीं' 'थोड़े मारा रोवं और ज्यादा मारा सोवं' 'सुख दुख सब में घूप-छांव की तरह आवे है' 'घरम की कमाई की मिस्सी कुस्सी भी पूरी पकवान से बढ़ कर है' 'घरम की जड़ सदा हरी' 'नाम बिगोवा बच्चा भगवान दूसमन को भी ना दे' 'राँड से परे, कोसना क्या' 'घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध' 'मारे और रोवन ना दे' 'बंदा जोड़े पल्ली-पल्ली, और मेहमान उड़ावें कुप्पी' 'जाट की बेट्टी, बाब्बा जी नाम' 'खात्ते पीत्ते नियत बुरी' 'जो पहले बोल्ले सो कुंडा खोल्ले' 'बेटी की माँ का, पेट और घर दोन्नों खाली' 'हाक्कम के अगाड़ी और घोड़ी के पिछाड़ी कभी न रहें' 'देज्जू की जोड़ी, और साहब की घोड़ी आग्गे आग्गे ही कुट्टे' 'बटेऊ का आस्सन देवता बराबर' 'व्याह जोड़ी संजोग की, बिहानी घड़ी बलवान' 'बैर और प्रीति बराबर वालों में ही होवे हैं' 'भगवान ने मुंह एक दिया है कान दो' 'मौत न घड़ी भर पहले आती है न पीछे' 'राजा, जोगी, अग्नि, इनकी औंघी रीत डरते रहिये परस राम, थोड़ी पालें प्रीत'

'लाचारी पत्थर से भी भारी' 'हाट बाट में एक से दो भले' 'मन मिले का मेला, नींह सबसे भला अकेला' 'जोरू जोर की, नहीं तो और की' 'साज्जा, गुका खाज्जा' 'कमाऊ आवै डरता, निखट्टू आवै लड़ता' 'सोना पहरे ढक के चलिये, पूत जनेगी नीके चलिये' 'राजा भोज भरम के भूले, घर घर बार मटियाल्ले चूल्हे' 'दूध की गइया और पूत की महया सबको प्यारी लगै' 'दूषारी गाय की दो लात भी सही जाती है' 'सूत जैसी फेट्टी, माय जैसी बेट्टी' 'अपनी अक्कल और दूसरे का घन सब को दुगना दिखाई दें' 'एक इलाज सौ परहेज' 'एक अनार सौ बीमार' 'जबान शोरी और आलमगीरी' 'गरम खावे आप कु, नरम खावे जग कु 'साठा पाठा' 'नावा गंठ का और विद्या कंठ की' 'बड़ी मिरच, बड़ी मिरच, छोटी मिरच सुभानअल्लाह' 'लावें मन भावता और पहरें जग भावता' 'चपड़ी अर दो हो' 'बाव घी से नहीं जाव जी से' 'पूत की जात को सौ जोक्खो' 'मुसोबत कह कै नी आती' 'मुसीबत अकेल्ली नी आत्ती' 'आपगे खत्ती पिच्छे कुंआ' 'भगवान जब देवै छप्पर फाड़ के देवैं' 'गेहँ की रोटियों को फौलाद का पेट चाहियें 'जाड्डा रूई से या दुई से' 'काना खोला कायरा इनसे बात जब करे, जब हो हाथ में ईंट' 'बैहता पानी उड़ता पंछी इनकी क्या परतीत'

'भूख न देखे तवा परात
नीद न जाने टूटी खाट
इश्क न देखे जात कुजात'
'घर का भेदी लंका ढावै'
'गरब तो राजा रावन का भी ना रहा'
'छाज बोले तो बोले, छलनी बी बोल्ले जिसमें बहत्तर छेद'
'डंडा सी पूंछ बुढ़ाने का रस्ता'
'मीरा पुरी बगल में छुरी'
'मा पर घी, पिता पै घोड़ा
बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा'
'कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा
भानुमती ने कुनबा जोड़ा'

भाग्य संबंधी कहावतें—लोकसमाज के जन-जीवन में प्रायः यह देखा जाता है कि यद्यपि उनमें आत्मविश्वास और परिश्रम आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है पर फिर भी वह अहंवादी नहीं होते तथा बहुत आस्तिक होते हैं । वह माग्यवादी और कर्तव्यपरायण होते हैं । आस्थावान तथा धार्मिक होते हैं और चास्तिवक रूप में व्यावहारिक तथा गीता-ज्ञान के अनुयायी होते हैं। उनके माग्यवादी दृष्टिकोणों तथा आस्तिक आस्थाओं का पता हमें लोकोक्तियों में स्थान-स्थान पर मिलता है। यही माग्यवादी दृष्टिकोण उनके अमावपूर्ण जीवन को सरस बनाता है ज्या विषम परिस्थितियों के प्रति सहिष्णु व संतोषी बनाता है। जन्मान्तर-व्यवस्था तथा कर्म-सिद्धान्त की जड़ मारत में बहुत दृढ़ है। उसी के फलस्वरूप अपनी स्थिति से संतोष कर लेना हमारी प्रवृत्ति बन गई है। 'हरि इच्छा बलवान है' कह कर मली बुरी सभी बातों को स्वीकार कर लेना हमारा स्वभाव हो भया है। ऐसा कहा जाता है कि—

'बिंघ गया सो मोत्ती, रह गया सो पत्थर' 'अनहोनी होती नहीं, होनी होय सो होय' 'जन्म घड़ी और मरण घड़ी टाले नहीं टलती' 'करमहीन खेती करें, बैल मरे या सूखा परें' 'चुपड़ी अर दो दो' 'काणी के व्याह को सौ जोक्खों' 'रूप की रोवें भाग की खावें' 'अपनी-अपनी करनी सब भोगें' 'माँ ने जाये सात पूत, कोई हाली कोई बालघी
अर कोई कर बिगानी आस ।'
'राजा की बेटी करम की हेठी'
'दे दो बाबल भाड़ में
अर खावेगी अपने कपाल में'
'कदी घी घणा, कदी मुट्ठी भर चणा
अर कदी वो भी मना'
'होणी अच्छे अच्छों को नाच नचा देवे है'
'माँ ने जाये सात पूत, करम ने दीनै बाँट'
'क्वारी के भाग से व्याही मरे'
'जिसकी यहाँ पूछ उसकी वहाँ पूछ'
'सुख दुख सब पै घूप छांव की तरह आवे है'
'कभी तो भैंस पसर को चली, अर तिलसंड्डों में जा अड़ी'
'भगवान अपने गधों को भी हलवा खिलाता है'

सान-पान तथा स्वास्थ्य संबंधी लोकोक्तियाँ— 'उस प्राचीन काल में. ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें न थी किन्तु कहावतों में स्वास्थ्य-विज्ञान के निर्देश मिल जाते थे। उस समय अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की कोई शास्त्रीय व्याख्या उपलब्ध न थी किन्तु आर्थिक जीवन से संबंध रखने वाले व्यावहारिक संकेत कहावतों के रूप में अवश्य सुलम थे। दर्शनशास्त्र और धर्मग्रंथ, उस समय न थे किन्तु कहावतों के रूप में जो लोक-विश्वास प्रचलित हुए होंगे वे ही उनके लिये. दर्शनशास्त्र और धर्मग्रन्थों का माप देते होंगे। शास्त्र और दर्शन-ग्रंथों के प्रति जिस प्रकार आदर मावना देखी जाती है उसी प्रकार कहावतों के प्रति मी सामान्य जनता में बड़ा आदर पाया जाता है।" इनका लोक-जीवन में बहुत महत्व है। इनके अनुसार चलने से स्वास्थ्य तथा सुखी रहने में सहायता मिल सकती है तथा. लाम उठाया जा सकता है—

'नोबू का अचार जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होवें हैं' 'थोड़ा खाया अंग लगाया, बौहता खाया कूडा बघाया ' 'आँत भारी तो माथ भारी'

१. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन-कन्हैयालाल सहस्र, पृ० ४५

'भादवें का मट्ठा कुत्तों कू, अर कात्तक का पुत्तों को' या 'जाड्डे खरसाव में पुत्तों कू, अर भादवें में कुत्तों को' 'किसी को बेंगन बायले, किसी को बेंगन पच्चे' 'सावन करेला, भादों दही, मौत नहीं तो जहमत सही' 'जाड्डा पूस न माह, जाड्डा लागा ब्याल का' 'जिचड़ी तेरे चार यार दही, पापड़, चटनी, अचार'

लोक-विश्वास संबंधी लोकोक्तियाँ—जनजीवन लोक-विश्वासों से ओत-प्रो त है। आधुनिक शिक्षित लोग बिना अनुभव की कसौटी पर कसे 'अंघविश्वास' कह कर इनकी उपेक्षा करते हैं पर ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के आधार पर शकुन या 'अपशकुन' की गणना की जाती है।

आघुनिक, मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि अपशकुन पर विचार करने वाले व्यक्ति के मन में कोई मानसिक ग्रंथि रहती है। रहस्यमय भविष्य के अज्ञान के कारण आशंका से अपशकुनों की ओर उन्मुख होता है। अनागत घटनाएँ अजुनों के रूप में पूर्वामास दे जाती हैं।

इनका संबंध कार्य से नहीं, सामाजिक संस्कारों से होता है। जिस जाति में जिस मनुष्य का जन्म हुआ, वह उस जाति के विश्वासों भावनाओं आदि को उत्तराधिकार के रूप में अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जो कुछ बचपन से निरन्तर सुनता आता है उस पर अविश्वास नहीं कर पाता। इसी से ये घारणाएँ मान्य होती हैं।

'शकुनशास्त्रियों की मान्यता है कि शकुन चाहे मविष्यवाणी के रूप में न हों किन्तु इस प्रकार की चेतावनी के रूप अवश्य हैं जिनसे लाम उठाने पर हम अनागत विपत्तियों से बच सकते हैं।

अत्युच्च बौद्धिक तथा वैज्ञानिक विकास होने पर भी मनुष्य जाति शकुन जाल से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकेगी। जब तक ससीम मानव अपनी सीमाओं में बँघा है तब तक मौतिक, सामाजिक और आघ्यात्मिक वातावरण विषयक उसका ज्ञान तथा प्रकृति और मन की शिक्तयों पर उसका नियंत्रण कभी भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अज्ञात और अज्ञेय की भावना उसे सर्वदा दिग्भान्त करती रहेगी। प्रकृति और मन की शिक्तयों पर विजय प्राप्त करने के लिये वह छटपटाता रहेगा। एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेने पर नित्य नये-नये क्षेत्र उसकी कल्पना के सामने आते रहेंगे। यदि अनागत का आवरण हट जाय, विश्व का रहस्य ज्ञात हो जाय तो शकुन-अपशकुन का प्रश्न ही न रहे।"

यद्यपि इन शकुनों का क्षेत्र विस्तृत है। प्रकृति में होने वाली अद्मुत घटनाओं,

सामाजिक जीवन की घटनाओं, विशिष्ट पशु-पक्षियों की कियाओं, शरीरजन्य अवस्थाओं, मानसिक परिस्थितियों तथा स्वप्नों के दर्शन से शकुनों के शुभाशुभ मानन की प्रवृत्ति शिक्षित, अर्घशिक्षित एवम् अशिक्षित सभी प्रकार के मानव समाज में पायी जाती है। इनके वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राकृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, स्वप्न-जगत् तथा अंवविश्वासों से उत्पन्न शकुनापशकुन हैं, जिनमें हमने यहाँ पर कुछ के ही उदाहरण दिये हैं। यह विषय स्वयं शोघ का है, अतः विस्तार में जाना मेरे लिए संमव नथा फिर भी कुछ सामाजिक जीवन से प्राप्त शक्नापशक्न का यहाँ कहावतों में उल्लेख है। उदाहरण के लिए--जाति-संबंबी--ब्राह्मण, व्यापारी, योद्धा, शूद्रादि से प्राप्त सक्नापशक्न ।

विकलांग मनुष्यों के दर्शन संबंधी-- काना, कुबड़ा, कोड़ी आदि से प्राप्त विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित।

स्त्री पुरुषों में-विचवा, सघवा, कुमारी, युवती, वृद्धा, बालक। विभिन्न वस्तुओं के दर्शन से--जलपूर्ण अथवा रीता पात्र, ईंबन, शव, अग्नि, किसी वस्तु के टूटने, गिरने आदि से।

शारीरिक अवस्थाओं से प्राप्त--शरीर के किसी अंग-विशेष के स्फूरण से प्राप्त-अांख, मुजा, छींक।

यात्रा संबंधी शक्न--

'सोम सनीच्चर पूरब काला' 'पडवा गमन न कीजै जो सोने की होय' 'मंगल करें दंगल, बुध बिछोह होय' 'ज़मेरात की खीर खा के, जुम्मे को जाना होय' नया कपडा पहनने के संबंध में लोग कहते हैं-

'कपड़ा पहने तीन बार बुध, वृहस्पति शुक्रवार, भुले चुके रविवार' 'जीभ दाँतों के नीचे जाने पर कोई बुराई करता है'

सिर न घोने के संबंघ में-

'बुद्धा खोलिये न जुड्डा' 'तेरस और तीज' यह दो दिन शुभ माने जाते हैं। शारीरिक अंग-विचार संबंधी अनेक शक्न प्रचलित हैं-'काना व्यक्ति देखना अपशक्न है'

'भूरीआँख' एवं छोटे कद व गर्दन वाले व्यक्ति विश्वासघाती समझे जाते हैं।

इंद्रिय संबंधी लोक-विश्वास—आँख, हाथ या कोई भी अंग फड़कना विशिष्ट घटना का सूचक है। छींक यद्यपि एक स्वामाविक क्रिया है परन्तु इसके संबंध में भी अवसर के अनुसार अनेक घारणाएँ हैं।

कुछ व्यक्ति विशेष शुभ या अशुभ समझे जाते हैं। विधवा अशुभ तथा सुहागिन लड़के सिहत शुभ मानी जाती हैं। यात्रा में शव देखना शुभ है। दाहिनी ओर बैल देखना शुभ है। नीलकंठ शुभ शकुन वाली चिड़िया है। बिल्ली का रास्ता काटना, उल्लू का बोलना और कुत्ते का रोना निश्चित रूप से अशुभ है।

शकुन-शास्त्रियों की दृष्टि में सुनार का दायें-बायें किसी ओर भी मिल जाना एक प्रकार का अपशकुन समझा जाता है। यात्रा के समय तेली का मार्ग में मिल जाना अशुभ माना जाता है—

### 'एक तेली मारग मिलै महा असगुन होय सौतेली घर में बसे सगुन कहाँ ते होय'

आटा, काठ, घी का घड़ा, विधवा स्त्री, मेड़िया, सुनार, बिना तिलक किये हुए पंडित ये अगर यात्रा के समय मार्ग में मिल जायें तो बहुत अशुम माना जाता है।

कौवे का बोलना प्रिय के आगमन की सूचना देता है। पैर में खुजली होना तथा जूती पर जूती चढ़ने से दुखद यात्रा करनी पड़ती है। हथेली में खुजलाहट इस बात की द्योतक है कि शीध ही कहीं से रुपया मिलेगा। बार-बार हिचकी आना किसी के स्मरण करने की पहचान है।

पशु-पक्षियों के द्वारा शकुन निर्धारण—सर, श्रुगाल, गाय, तीतर, शकुन निर्दारण, तथा नीलकंठ आदि पशु-पक्षियों को दायें-बायें देख कर शकुन निर्धारण किया जाता है—

बाहिनी ओर आया हुआ बैल पद-पद पर लाभप्रद होता है। सुसज्जित हाथी यदि सामने मिले तो शुभ समझा जाता है। यात्रा के समय यदि हिरण आ जाय तो मृष्यु हो जाती है।

गर्घे का रेंकना, मरा गद्या, शव, बच्चे को दूघ पिलाती गाय, मरी मश्क लिये मिस्ती, मंगन, मछली, कन्या, दही यह सब अच्छे शकुन होते हैं।

सनोवैज्ञानिक कहावर्ते—कुछ कहावतों के द्वारा मानव-मन का मली प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। उनमें जीवन की व्यावहारिक सच्चाई की इस प्रकार अभिव्यक्ति होती है कि उनके द्वारा मानव के अचेतन मन की प्रक्रियाओं का भी आभास मिल जाता है।

वास्तविक वस्तु या व्यक्ति को छोड़ कर किसी के माव-प्रवाह का दूसरी ओर प्रवर्तित हो जाना मनोविज्ञान की भाषा में स्थानान्तरीकरण (Projection) कहलाता है।

'कुम्हार का कुम्हारी पर बस न चला तो गधी के कान ऐंठ दिये' आदत मनुष्य के स्वमाव का अंग बन जाती है जिससे जानते हुए भी बचना संमव नहीं होता ।

> 'चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फोरी से भी गया' 'कुत्ते की पूंछ बारह बरस नलकी में रही फिर भी टेड़ी की टेड़ी'

प्रायः देखा जाता है कि अभावग्रस्त या हीनभाव वाला मनुष्य ही अपनी प्रशंसा के हेतु कुछ ऐसा अनोखा काम करता है जिससे लोगों का घ्यान उसकी ओर आकृष्ट हो। मनुष्य की यह स्वामाविक मनोवृत्ति है कि वह दूसरों की दृष्टि में नगण्य नहीं रहना चाहता। कहावत है—

'कमाऊ आवे डरता निखट्टू आवे लड़ता'

तथा,

#### 'थोथा चना बाज घना'

प्रायः मनुष्य दोषी होते हुए भी अपने दोष को स्वीकार करने का साहस इसिलिये नहीं करता कि कहीं वह दोषी ठहरने पर दूसरों की दृष्टि में नीचे न गिर जाये। दुर्बल व्यक्ति को अधिक कोघ आता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कोघ, वस्तुतः क्षति-पूर्ति का प्रयास मात्र है।

"जिस कार्य में कमी होती है वह उस कमी को ढँकने के लिए अपनी प्रशंसा करता है। जिसमें ज्ञान नहीं होता वह बढ़-बढ़ कर बातें बनाता है, जो ज्यादा घमकी देता है वह घमकी के अनुसार काम नहीं कर पाता। ज्ञान की कमी, चातुर्य का अमाव, अंग-विकार, अनेक कारणों से मनुष्य अपने ही माव सा अनुमव करने लगता है। कहावतों में हीन माव का कोई सैंद्धान्तिक विश्लेषण नहीं मिलता किन्तु वह हीन माव किस प्रकार अपने आपको अमिव्यक्त करता है इसके अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। "

'जो गरजता है बरसता नहीं'

१. राजस्थानी कहावतें-कन्हैयालाल सहल, पृ० १८७

कथा संबंधी छोकोक्तियाँ—छोकानुमव प्रायः घटनामूलक होता है। कोई घटना घटित होती है और हमारे जीवन संबंधी अनुभव में वृद्धि कर जाती है। हम देख पायें चाहे न देख पायें मानव जाति के प्रत्येक अनुभव के पीछे एक छोटी-मोटी कहानी छिपी रहती है जिसका वह संकेत देती है।

कुछ कथाओं का अंतिम चरम वाक्य ही कहावत का रूप ले लेता है। यह बहुत मर्मस्पर्शी व प्रभावशाली होता है, उसमें तीखा व्यंग्य होता है। यही वाक्य कहावत के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। प्रायः लोकोक्ति से संबद्ध कोई न कोई अन्तर्कथा रहती है जो उसको अधिक स्पष्ट कर देती है। उदाहरण के लिये उनमें कुछ ये हैं—

> 'माया तेरे तीन नाम, परसा, परसू परसराम टोट्टे तेरे तीन नाम, लुच्चा, भड़वा बेइमान' 'बड़ी बहू बड़े भाग, छोटो बनड़ो घणो सुहाग' 'जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया'

तथा,

'बनिये का बेटा कुछं देख कर ही गिरता है'

इसकी कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है-

'एक बिनये का लड़का सिर पर तेल की हाँडी रखे बाजार में से जा रहा था। एक जगह वह गिरा तो हाँडी फूट कर सारा तेल सड़क पर बिखर गया। किसी ने बिनये से जाकर कहा कि तुम्हारा लड़का आज रास्ते में गिर गया और तेल की हाँडी फूट गई, तो बिनया बोला—

'बनिये का बेटा यों गिरने वाला नहीं, कुछ देख कर ही गिरा होगा'

घर आने पर बाप ने बेटे से पूछा तो पता लगा कि रास्ते में एक अशर्फी देख कर वह गिरा था, यों झुक कर अशरफी उठाता तो कोई देख लेता। अशरफी पर गिरा और चुपके से उसे अंटी में रख लिया। अतः इससे यह स्पष्ट हो गया कि—

#### 'बनिये का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है।'

भाषा-विज्ञान सबंधी लोकोक्तियाँ—कुछ कहावतों के द्वारा भाषा-विज्ञान संबंधी तथ्यों का पता चलता है तथा उस दृष्टि से अध्ययन के लिये ये कहावतें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। खड़ीबोली में द्वित्व प्रधान है, जिसका वास्तविक रूप हमें लोकोक्तियों में देखने को मिलता है—

'ठाड्डे की जोरू सब की दाही अर माड़े की जोरू सब की भाड्बी' द्वित्व के अतिरिक्त वर्ण संयुक्ति भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। देख्या, कर्या, सुन्या आदि ।

'सब दिन चंगी, तिव्हार दिन नंगी' खड़ीवोली में 'हैं' के स्थान पर आवै, जावै, खावै आदि का प्रयोग होता,है— 'निखट्टू आवें डरता, कमाऊ आवें लडता'

प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ—लोकोक्तियों के रचयिता जीवन-द्रष्टा होते हैं। वास्तव में जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताएँ ही उनको जन्म देती हैं। लोक मानस की दुष्टि व्यापक है, उसमें सब ज्ञान समाहित है, अनदेखा कुछ नहीं।

खड़ीबोली पुरुषार्थी लोगों की बोली है जिनका व्यवसाय साधारणतया कृषि है। जीवन की सब सुख-सुविधाओं से पूर्ण तथा स्वस्थ ये लोग बड़े मसखरे तथा प्रत्युत्पन्न मिन के होते हैं। इनकी वोली में हास्य-व्यंग्य तो मानो पूंजीमूत हो गया है। इनमें कभी-कभी असंमव अभिप्राय भी रहते हैं—

'इस तरह चले गये जैसे गघे के सिर से सींग' 'आँख के अंघे नाम नयन सुख' कहीं अतिशयोक्ति भी मिलती है— 'फूहड़ चाल्ले नौ घर हाल्ले' 'बाक्ली या तो चले नी, चले तो ठके नीं'

कहावतों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मानव जीवन की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं, जो इसके चक्र से बाहर हो। कहावतों में जीवन के सभी सुब-दुब, हर्ष-विश्राद, रुचि व ग्लानि, विविध वर्णों में समाहित होकर मिलते हैं। जातियों के आचार-विचार, रीति-परम्परा आदि की अभिश्यंजना में कहावतों ने सदैव ही सहयोग दिया है। देश-भेद के आवरण के पीछे मानव-मानव एक है। मानव प्रवृत्ति सर्वत्र एक है।

लोकोक्तियों में जीवन-जगन् के किसी न किसी पक्ष की अनूठी झलक है। स्लोक-साहित्य का अध्ययन इस मौलिक साहित्य के बिना अबूरा ही है।

साहित्यिकता की दृष्टि से खड़ीबोली की लोकोक्तियाँ अत्यन्त सारगमित हैं। इनका चयन कर हम हिन्दी को अधिक समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रदेश की बोली अभिद्या की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना से अधिक सम्पन्न है और प्रायः लोग गूढ़ार्थ मापा का प्रयोग करते हैं।

कहावतों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में किसी भी जाति की सम्यतातथा संस्कृति का उच्च स्वरूप उसकी बोली में प्रचलित कहावतों से ही जाना जा सकता है । कहावतों में अतीतकाल के अनुभव और ज्ञान बीज रूप में सुरक्षित रहते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ीबोली की लोकोक्तियाँ अपने में पूर्ण हैं यद्यपि उनका संकलन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ।

कहावतों में अनायास ही उपयोगी तत्व भी मिल जाते हैं। कहावतों से साहित्यः का भी सौंदर्य बढ़ता जाता है। अलंकार-शास्त्र में तो 'लोकोक्ति' नामक एकः अलंकार भी है।

मुहाबरे—लोकोक्तियों के समान ही मुहाबरों का प्रयोग भी दैनिक जीवन में निरन्तर होता है। लोकोक्तियों में एक पूर्ण सत्य के विचार की पूरी अभिव्यक्ति होती है। वह इसी भाषा का अंश नहीं बनता वरन् एक स्वतंत्र वाक्य होता है। मुहाबरों की लक्षिणक शक्ति से भाषा में संयम आता है और आवश्यक विस्तार दूर हो जाता है।

मुहावरा किसी बोली या भाषा में प्रयुक्त होने वाले ये अपूर्ण वाक्यखंड हैं, जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सतेज और रोचक बना लेते हैं। मुहावरा लोकोक्ति के समान अपने में पूर्ण नहीं होता वह वाक्यांश होता है और उसकी सार्थकता वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही होती है। उसका व्यवहार स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। यह सदैव अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। शब्द में परिवर्तन करने से अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। संसार में मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन-जिन वस्तुओं और विचारों को बहुत कौतूहल से देखा-समझा, और बार-बार उनका अनुभव किया, उन्हीं को शब्दों में बाँघा है, यहीं मुहावरे कहलाते हैं।

माषा-शास्त्रियों का कहना है कि मुहावरों की उत्पत्ति का रहस्य है मानव की प्रयत्न-लाघव प्रियता। वह छोटे से छोटे शब्दों में अपने को व्यक्त करना चाहता है। मनुष्य स्वमाव से रहस्यात्मकता-प्रिय मी है। वह कुछ गोपनीय कहने का आदी भी है, इसी से साघारण शब्दों में न कह कर मिन्न माषा में प्रयोग करता है। मुहाबरे सदैव गद्यात्मक होते हैं तथा बहुत लघु होते हैं।

मुहावरों की परंपरागत व्यापकता—इनका इतिहास माषा के ही समान प्राचीन है। मुहावरों का प्रयोग बहुत प्राचीन है। हजारों वर्षों से दैनिक जीवन में बार-बार प्रयुक्त होते रहने से वह हमारे पंक्के साथी बन गये हैं। मानव-जीवन से संबंधित किसी भी पक्ष की उपेक्षा इसमें नहीं है।

मुहावरों में जन-जीवन की स्पष्ट और सत्य झाँकी देखने को मिलती है। इनमें सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों तथा परम्पराओं का उल्लेख भी पाया जाता है। साघारण जनता की आर्थिक दशा कैसी है, इस पर भी प्रकाश पड़ता है। भारतीय . संस्कृति का दर्शन भी इनमें मिलता है तथा इनके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का भी पता चलता है।

इन मुहावरों में पौराणिक कथाएँ, स्त्रियों के आचार-विचार, जातिगत विशेषताएँ तथा शकुन संबंधी घारणाएँ मी मिल जाती हैं। उदाहरणार्थ, उल्लू बोलना, कौआ बोलना, आँख फरकना, हाथ फड़कना, पैर खुजलाना आदि। कुछ क्षेत्रीय मुहावरे इस प्रकार हैं जिससे भाषा-शास्त्र संबंधी तत्व भी ग्रहण किए जा सकते हैं—

> 'बेरवा बिरान होना' 'बारह बाट होना' 'लेना एक न देना दो' 'सेर का भाई बघेरा, वो कुट्टे नौ, वो कुट्टे तेरा' 'नाक की सीध चलना' 'सिर खुजलाना' 'हाथ खुजलाना' 'करेल्ला और नीम चढा' 'ना सावन सुक्खा ना भाद्दौ हरा' 'ब्खार की तरह चढ़े आना' 'दाँत काट्टी रोट्टी' 'रोट्टी यहाँ लाना तो पानी वहाँ पीना' 'आँख का अंघा गाँठ का पूरा' 'आँख में सुअर का बाल होना' 'ताक झांक करना' 'कनसुए लेना' 'होली दिवाली नहाना' 'बोल्ली लगना' 'गाली लगना' 'आँखें दिखाना' 'भांजी मारना'

मिटियाले चूल्हे, जाट की खोपड़ी, कायस्थ खोपड़ी, परवा पछवा न जानना, सब दिन चंगी तिव्हार के दिन नंगी, दिद्दे फीड़ना, गंऊ के जाय, घौले आणा, बटले करणा, बुड़क मारना, कम्पनी के बैल, लगा लूतरी होना, बेरवा विरान होना, पेट पतलाना, तग्गा तोड़ बात करना, ठोस्सा दिखाणा, कुंच्चा लगाना, दिवाली के दिण कूड़ी पै भी दीवा जलणा, मूं बिटारना।

मुहावरों में भी यद्यपि बहुत साम्य है परन्तु लोकोक्तियों से कम,क्यों कि इसकां संबंध बोली से ही अधिक है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह बहुत ही उपयोगी है। खड़ीबोली में द्वित्व की प्रधानता है, जो हमको मुहावरों में प्रत्यक्ष दिखायी देती हैं—बोल्ली रोट्टी आदि। किया में 'है' की अन्तर्मृक्ति है तथा वर्ण-संयुक्ति के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं—ग्या, देख्या, कर्या आदि।

मुहावरों की उपयोगिता भाषागत है। इनके प्रयोगों से भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है, स्पष्ट चित्रमय हो जाती है। इनके द्वारा हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण मुहावरों द्वारा अधिक अच्छी तरह होता है। मुहावरों से भाषा को सबल बनाने में सहायता मिलती है। व्यंग्यवाणों के लिए भी इससे अधिक अच्छा शस्त्र मिलना संभव नहीं। मुहावरों का अध्ययन करते समय संस्कारगत प्रथाओं का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए—हाथ पीले करना, कुल बखानना, संकरात पूजना।

कुछ पौराणिक कथांश भी मुहावरों में मिल जाते हैं जिनका ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व है। उदाहरण के लिए—द्रौपदी का चीर, रामबाण, ईद का चाँद, सुदामा के चावल, विदुर का साग आदि।

**शकुन संबंधी मुहावरे—**इनके द्वारा भविष्य के लिए चेतावनी व संकेत मिल जाता है, यथा—

हथेली खुजलाना, पैर खुजलाना, आँख फड़कना, बाँह फड़कना, माथा ठनकना गाज गिरना आदि ।

कुछ मुहावरों में जातिगत विशेषताओं व व्यंग्योक्तियाँ भी होती है । मुहावरों का वर्गीकरण विषयगत होना कठिन है । मानव जीवन से संबंधित सभी विषयों पर मुहावरे मिलते हैं जिनमें कुछ विशष को ही यहाँ दिया जा रहा है—

साँग मरना, झावे की चिड़िया होना, पके पान होना, बेटी का बाप, चूड़ी ठंडी होना, पेट में लाट्ठी घूमना, जड़ों में मट्ठा देना, कुच्चा लगाना (आग लगना), सावन के गुड़ सा ढीला, आँखों लगना, दुहाग देणा, कौन सा मेरे ऊपर सोने का मैंडा फिरवा देगी (मेढ़ा एक प्रकार का औजार जो एक सा करने में काम आता है), सारी रात रोये पर एक मरा, वह भी सुबह उठ कै भाग गया। अकड़ फू होना, आँखों सुख, कालजा ठंडा होना, कान पक जाना, कुष्ठा होना, कच्ची गोली न खेलना, कोल्टू के बैल की तरह पिलना, कौन मक्खी ने छींका है, खाट से लग जाना, घर आई गंगा में गोता न लगाना, छठी का दूघ याद आना, ठकुरसुहाती कहना, घन में साँप होना, पैर नौ नौ मन के होना, फूटी आँख न सुहाना, पेली पट्टियों राज करना, बैठी-बैठी को खेना, बोलते में फूल झड़ना, मिली मगत होना, मिट्टी पलीत करना, राज

रजना, साँठ-गाँठ करना, सात पीढ़ी बखान डालना, सौन कुसौन हो जाना, डंडे पेलना, हाथ लगाये मैलली होना, मन मैलला न करना, हड्डी पसली इकट्ठी करना ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुहावरों में जन-जीवन के दर्शन होते हैं। लोक-समाज का यथार्थ चित्रण तथा उनके सामाजिक आचार-विचार एवं संस्कृति-सम्यता का पूर्ण परिचय इन्हीं के द्वारा मिलता है। यह हमारे व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि मी करते हैं। इनके द्वारा खड़ीबोली की शक्ति का परिचय मिलता है। इनका अध्ययन करने से यहाँ के लोगों के स्वमाव का भी ज्ञान होता है। साहित्यिकता की दृष्टि से खड़ीबोली के मुहावरे अत्यन्त सारगीमत हैं। इनका चयन कर हम हिन्दी को अथक शक्तिशाली बना सकते हैं।

खड़ीबोली की पहेलियाँ—मारतीय जन-जीवन में मनोरंजन के विविध साधनों में पहेलियों का भी विशिष्ट स्थान है। प्रतिदिन के व्यवहार में रहने वाली अनुभवगम्य अनेक वस्तुओं तथा कियाओं के संबंध में यह जोड़ी जाती हैं। यह प्राय: पद्यमय ही होती हैं। साधारण से साधारण वस्तु भी पहेली की पकड़ से नहीं बचती। यह युगों से थोड़े से शब्दों के अंतर के साथ चली आ रही है। इनमें वर्षों का मनन, चिन्तन और विश्लेषण छिपा है। इनका स्थान कुछ मात्रा में लोकोक्तियों से भी अधिक प्रतिष्ठापूर्ण है क्योंकि ध्विनमय और छोटी होने के कारण यह अधिक समय तक स्मृति में स्थायी रूप धारण कर सकती है। इनके बूझने, बुझाने से बुद्धि का विकास होता है और मर्म की विविध बातें ज्ञात होती हैं। बुझौवल में जिस वस्तु का वर्णन होता है उसके गुण, रूप-रंग, आकार-प्रकार, उपयोग या स्वभाव के बारें में श्लेषात्मक संकेत रहता है। बस, उसी को पकड़ कर मूल-वस्तु की खोज की जाती है। पहेलियों के द्वारा ज्ञान-वृद्धि की प्रतियोगिता होती है तथा कल्पना-शिक्त की वृद्धि होती है।

पहेलियों में एक शब्दिचत्र होता है। प्रश्नकर्ता उस चित्र को उपस्थित करके अर्थान् पूर्व पक्ष की स्थापना करके अपने प्रतिपक्षी से उस चित्र के उत्तर की आकाँक्षा करता है। पहेलियों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन है। पहेलियों में छिपाने की प्रवृत्ति रहती है जिससे बुद्धि-कौशल के द्वारा ही उनके मर्म को जाना जा सके। पहेलियों के द्वारा मनोरंजन की नहीं वरन् लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति मी होती है। पहेलियाँ जाड़े की लम्बी रातों के काटने के लिये या बैठे-ठाले अपनी बुद्धिमत्ता की बाक जमाने के लिये गर्वमिश्रित सयानेपन के साथ लोग कहते हैं। पहेलियाँ तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति की परिचायिका हैं।

पहेलियों का प्रचलन बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में इसके उदाहरण मिलते हैं।

अंतर केवल इतना ही है कि वह उच्चकोटि के ज्ञानियों के लिए होती थीं और यह सर्वसाघारण के लिए, उसके अनुसार सहजगम्य ।

पहेलियों में ज्ञान की अमूल्य निधि है। मानव प्रकृति रहस्यात्मक है। जब मनुष्य चाहता है कि उसके कथन को सर्वसाधारण न समझ सके तो वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, जो जन-साधारण की समझ से परे होती है। मनुष्य की यही गोपनीय प्रवृत्ति पहेलियों की उत्पत्ति का कारण है।

संस्कृत में पहेली को पहेलिका कहा गया है और ब्रह्मोदय मी कहा गया है। पहेलियों की परम्परा अत्यंत पुरातनकाल से चली आ रही है। डॉ॰ सत्येन्द्र के मतानुसार पहेली-साहित्य को लोकोक्तिसाहित्य का एक अंग माना जाता है। पहेलियों द्वारा वस्तु के संबंध में कुछ विशेषताओं के साथ संकेत रहता है। रूप, रंग, गुण, आकार-प्रकार भी सांकेतिक रूप में व्यक्त किये जाते हैं तथा उन्हें आधार मान कर उत्तर निकाले जाते हैं। गाँवों में तो इनका प्रयोग मुख्यतः मनोरंजन ही के लिये होता है। स्त्रियाँ तो इन्हें अपना अस्त्र ही समझती हैं। ससुराल में दामाद की परीक्षा लेने के लिए स्त्रियाँ पहेलियों की झड़ी लगा देती हैं। कोहबर में विवाह के परचात् पूछी जाने वाली पहेलियाँ 'छन' कहलाती हैं। यह वास्तव में पहेलियों का ही एक रूप होता है।

जन-जीवन से संबंधित सभी वस्तुओं के संबंध में पहेलियाँ पाई जाती हैं जिनमें खेत संबंधी, भोज संबंधी, घरेलू तथा प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी तथा अंग-प्रत्यंग संबंधी विविध विषयों पर प्रचुर मात्रा में मिलती है। यहाँ पर हम एक तालिका विद्यारा पहेलियों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न करेंगे—

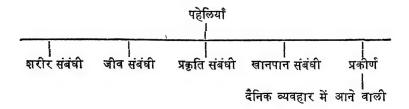

**श्चरीर संबंधी पहें लियाँ**—वह पहेलियाँ जिनका शारीरिक कियाओं तथा श्चितिकयाओं से संबंध रहता है, इनका संबंध इन्द्रियों से है। 'गरमी में वो पैदा होवै घूप पड़े लहरावै। हे सजनी वो इतना कोमल, हवा लगे कुम्हलावै।।' (पसीना) 'लाख कहूँ लागे नहीं, बरजत लागे बार। कोई पहेली एक में, दोजौ चतर बताय।।' (ओठ) 'काले काले बेंगना कुटियार भरे जाँ। राजा माँगा मोल तो दिये ना जाँ॥' (आँख) 'बीस्सों का सिर काट दिया। ना मारा ना खून किया।।' (नाखून)

जीव संबंधी पहेलियाँ—इनका संबंध जीवन-जगन् से पशु-पक्षियों से होता है । इनमें उनके प्राकृतिक गुण-अवगुण का वर्णन होता है—

'तुम उत्ते बड़े, हम इत्ते बड़े। हमने छू दिया तुम रो पड़े।।' (बिच्छू) 'हेली री हेली तू हल्दी से पेली छटाँक चुम्मा ले गई, परम दुख दे गई।' (ततैया) 'उज्ज्वल बरन अधीन गत एक चरन दो ध्यान। दीखत मैं साधु-सा, निरी कपट की खान॥' (बगुला) 'एक जनावर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा।' (मोर)

प्रकृति सबंबी पहेलियाँ—इन पहेलियों से प्रकृति से संबंधित वस्तुओं का ही रहस्योद्घाटन होता है—

'चार खूंट चौबारे, जिसमें खेले दो बणजारे।' (चाँद-सूरज)
'चाँद सूरज में हुई लड़ाई,
मंगती आई छुड़ावन।' (प्रहण)
'चार नरम, चार गरम, चार बादसाही
सेर मिठाई उसे मिले, जिसने बात बनाई।' (एक वर्ष)
'भरी पराँत गिने ना जा।' (आसमान के तारे)
'बड़ हाल्ले बढ़ियाल्ला हाल्ले
ठाढ़ा पिप्पल कही ना हाल्ले।' (कुंआ)
'लम्बा हाथ छाँह नी।' (रास्ता)
'एक नंगर में आग लगी एक नगर में घुंआ
एक नगर में बास कर एक नगर में कुंआ।' (हुक्का)
'छोटी सी मीमनी सबसे पहले जीमनी'
'कटोरे में कटोरा, बेट्टे बाप से भी गोरा'

'कटोरे में कटोरा, कटोरे में अंडा बता तो बता नई मारूँ सिर में डंडा' 'गधा उदासा क्यों था, मुसाफिर प्यासा क्यों था' 'सगरी रैन मोहे संग जागा, भोर हुई तो बिछरन लागा वाक बिछरत फार्ट हिया, हे सखी साजन ना सिख दीया' 'हाथ जोड़ बेगम खड़ी, सिर पर घरे अंगार जब बजाई वाँसरी, निकला काला नाग' 'एक कहानी मैं कहूँ सुनले मेरे पूत बिन परों के उड़ गया बाँध गले में सुत'

खान-पान संबंधी पहेलियाँ—मनुष्य को सबसे प्रिय खान-पान की वस्तुएँ होती हैं। दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है, अतः इनसे संबंधित बहुत ही पहेलियाँ मिलती हैं, जिनका उत्तर बहुत रोचक होता है—

> 'अक्कल की कोठरी, बक्कल के किवाड मोतियों के झमके, पानियों के दरयाव ।' (तरबुज) 'राजा के राज में नीं, माली के बाग़ में नीं फोडो तो गठली नीं, छिल्लो तो छिल्लक नी ।' (ओला) 'महता रे महता तू कौन गली में रहता ठीकरी का पानी पीता पत्ते निच्चे रहता ।' (बेंगन) 'इघर भी खुंट्टा, उधर भी खुंट्टा गाय मरखनी दुद्धा मीट्ठा ।' (सिंघाड़ा) 'स्याम बरन सिंगा घरै, तन काले दिल स्वेत महया बाकी जल बसै पिता बसै अकास पुराने चाहिए तो भेज दें, नये तो कात्तक मास ।' (सिंघाड़े) 'आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भइया और दाँत निकाले बाबा आये, और बुरका ओढ़े महया।' (मुट्टा) 'जब थी मैं याणी बाली, सात परदों की थी राणी जब हुई मैं लोग्गम लोग, टुकड़ी ठाठा देक्खें लोग।' (भुट्टा) 'अक्कास मारा मीमला, पत्ताल काढ़ी खाल ऐसा जानवर कौण सा, जिसकी भित्तर-बाल ।' (आम) 'घर में उपजे घर बह जाये खेत में उपजे सब कोई खाये।' (फुट)

'चार कबूतर चार रंग, महल में जाक एक रंग।' (पान) 'आती थी जब आध सेर, सूख गई तब सेर भई सज्जन सोच विचार उत्तर दीजिये मेज सही।' (रोटी) 'एक ही नाम दो बार, एक ही नाम घरा करतार एक छोटी एक बड़ी कहाई, एक मेंहगी एक सस्ती।' (इलायची)

प्रकीर्ण पहेलियाँ—इनमें क्षेत्रीय बोली का पुट रहता है, जिससे उनके उसी प्रदेश का होना प्रमाणित होता है। यद्यपि विषय सामान्य ही रहता है पर शैलीगत-भेद ही उनकी विशिष्टता होती है—

> 'एक नारी उसके दाँत कटीले, पिया ने पकड़े खींच आती है तो आ री।' (आरी) 'राँड की राँड मटकती जाय गज का डोरा लटकता जाय।' (सुई-डोरा) 'पहाड़ से आये बुगले, हरी टोपी लाल झगले।' (लालमिर्च) 'अस्सी गज का चौतरा, नव्बे गज का डोर सीता चली बाप के, कौण उड़ावै मोर।' 'पेली है पर पेली, बेसन की नहीं बनाते हैं, पर खाते हैं।' (अठमासी) 'चाची के दो कान, चाचा के वो भी नहीं चाची चतुर सुजान, चाचा कछ जानै नहीं।' (कढ़ाई-तवा) 'घौंली घरती काला बीज बोवने वाले गाँवे गीत।' (किताब) 'स्याम बरन द्वारिका बासी, पै नाहीं भगवान चिन्ता हरन सबन की, राखत सकल जहान।' (ताला) 'पहाड़ से आये रोड़े, आत्तो ही सिर फोड़े।' (अखरोट) 'एक जना ईवाजना, नदी किनारे चगता है सोने की सी चोंच निकले, दम दम पानी पीता है।' (दीवा) 'एक कहानी मैं कहूँ सुनले मेरे पूत बिना पैरी के उड़ गया, वाँच गले में सूत ।' (पतंग) 'हंसी की हंसी, ठिठोली की ठिठोली मरद की गाँठ लुगाई ने खोली ।' (ताली) 'सोने की वो चीज कहावै, दाल भात के मोल बिकावै ब्रज लगे है उसमें चार, ब्रज ब्रज पै पहरेदार ।' (खाट)

'माली की री माली की तू, आँगुरी पहरे जाली की खड़ी सलाम कर बैंट्ठी तो काम करें।' (खाट) 'जनाब आली, सिर पे जाली पेट खाली पसली अगगिन।' (मूढी)

यह सब उन्हीं कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं जो साघारण जीवन में प्राय: प्रयुक्त इहोती हैं। यहाँ पर संग्रहित कुछ वही पहेलियाँ दी गयी हैं जिनका प्रयोग क्षेत्रीय है या बोलीगत विशिष्टता है। यहाँ पुस्तकों का आघार नहीं लिया गया है।

गाहे-पल्हाये (मल्हौर)—लोक-साहित्य में लोकोक्ति साहित्य, मुहावरे व 'पहेलियों के अतिरिक्त पल्हाया मंत्र तथा दोहों के रूप में अनन्त जन-साहित्य की राशि सुरक्षित है, जिनसे हम कम परिचित हैं।

पहेलियों के समान ही 'मल्होरे' पल्हाया' भी प्रश्नोत्तर के रूप में पहेलियों का ही एक प्रकार है जिसका परम्परागत व परिष्कृत रूप, अथर्ववेद, ऋग्वेद, महाभारत तथा ब्राह्मण-गाथाओं में मिलते हैं। "पहले इनको कुछ भागों में 'गाहा' भी कहा जाता था।"

"गाहां प्रचीन गाथा का प्राकृत रूप है। गाथाओं का प्रयोग प्रायः वैदिक छन्दों के बाहर लोकगीतों के लिये किया जाता था।" प्राचीन गाथाओं की ही कुछ परम्परा 'मल्होर' या गाहाओं में बच गयी। 'मल्होर' का दूसरा नाम 'पल्हाया' भी लोक में मिला। यह संस्कृत 'प्रवित्हका' का प्राकृत रूप है। 'एतश प्रलाप' का ठीक अनुवाद 'बावली मल्होर' है। ऋग्वेद, अथवंवेद, ब्राह्मण-ग्रंथ और महाभारत में ऐसी कितनी ही प्रश्नोत्तरी शैली की गाथाएँ हैं। 'मल्होर' की गाथाएँ उसी परम्परा की स्मारक हैं। "बावली मल्होरों की शैली में कुछजनपद के ऐतश प्रलाप, प्रवित्हका, आजिज्ञा-सेन्या, प्रश्नोत्तरी आदि शैली के लोक-साहित्य की परम्परा छिपी है।" अ

'मल्होर या पल्हाया' कुरु-प्रदेश में गाये जाने वाले श्रमगीतों का नाम है, जो विशेषतया 'कोल्हूगीत' भी कहलाते हैं। पहले जब चीनी की मिल नहीं थी, इस प्रदेश में गन्ने की अधिकता होने के कारण जगह-जगह प्रत्येक गाँव में कई कोल्हू चला करते

<sup>.</sup> श. मल्होर-कुरु जनपद में गाये बाने वाले कोल्हू गीत जो श्रमगीत है।

२. बनपद-गखेशदत्त गौड़, पृ० ७७, लंड १--ग्रंक २, जनवरी ५३

**<sup>.</sup> चनपद—वासुदेव शरण श्र**प्रवाल, पृ० ७०

<sup>👟</sup> बही पृ० ७१

थे, और उसके पास ही मट्टी जला कर गुड़ बनता था। यह गुड़ बनाने का काम जाड़ों की रात में ही होता था। रात्रि के समय को कम नीरस बनाने के लिये तथा काम की अधिकता व कठिनता को मनोवैज्ञानिक रूप से सरल बनाने के हेतु ही जन-समाज ने गीतों का, दोहों का, तथा प्रश्नोत्तरी का सहारा लिया जिसके द्वारा वह मनोरंजन कर सकते थे। इससे समय का सदुपयोग भी हो जाता है और बौद्धिक वृद्धि भी।

'मल्होर' को कुछ मागों में 'गाहा' मी कहा गया है क्योंकि इस गीत के माध्यम से छोटे-छोटे कथानक गाये जाते थे। ग्रामीणों का सामाजिक दर्शन, उनके श्रृंगारिक माव तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें मल्होरों के रूप में प्राप्त होते हैं। इन मल्होरों में अभिव्यक्तिमावधारा का सूक्ष्म अध्ययन करने से पता लगता है कि कबीर की साखी, बिहारी के श्रृंगारिक दोहे, हाल की शप्तसती की गाया तथा तुलसी, वृंद और रहीम के दोहों से इनका धनिष्ठ संबंध है। श्रृंगारिक मल्होरों और बिहारी के दोहों में कहीं-कहीं बहुत समानता मिलती है तथा कबीर की साखियां और वैराग्य-पूर्ण मल्होरों में बड़ी धनिष्ठता है। मल्होरों में दोहे और छंद होते हैं तथा पीछे एक विशेष प्रकार की टेक होती है—'रे मेरी बावली मल्होर'।

यद्यपि मल्होरों का प्रमुख विषय श्रृंगार ही है पर इनके अतिरिक्त नैतिक, सामाजिक, तथा वैराग्य संबंधी भी पर्याप्त मिल जाते हैं जिनसे जन-जीवन के विस्तृत दृष्टिकोण का पता लगता है। इन्हीं के द्वारा उनकी भावनाओं की विविधता का ज्ञान होता है। कार्यारंभ करते समय वह ग्राम-देवता की स्तुति करते हैं। यह मंगलाचरण का रूप सब जगह उपलब्ध है—

### 'धन खेड़े घन भूमिया, कोई घन बसावणहार घन खेड़े के चौघरी रे तेरा खेड़ा बसे गुलजार'

मल्होरों का अध्ययन व वर्गीकरण करने से हमें उसमें तीन-चार पक्ष विशेष-रूप से दृष्टिगत होते हैं जो इस प्रकार हैं---

(१) दार्शनिक पक्ष—वह 'मल्होर' जिनमें जन-जीवन के दार्शनिक दृष्टि-कोण का परिचय मिलता है कि उनकी जीवन संबंधी क्या विशिष्ट घारणाएँ होती हैं, वह माग्यवादी होते हैं तथा आस्थावान् । यह उनके चरित्रगत आदर्शों का परिचय देते हैं। इनको सुन कर कबीर की साखियों का स्मरण हो जाता है। जीवन की विचारघारा परिवर्तित ,करने के लिए कभी-कभी छोटा-सा उदाहरण भी पर्याप्त होता है। इस नश्वर संसार की साघारण घटनाओं को देख कर ही मनुष्य की आँखें खुलती हैं और वह अपने जीवन पर भी उसको घटाने लगता है तथा. कुछ क्षण-विशेष के लिये उसका दृष्टिकोण दार्शनिक हो जाता है । उदाहरण के लिये—

'कित बोये कित उबजे रे,
बीरा कहाँ लड़ाये लाड़
ऐ जी कुदरत का व्यौरा नहीं
कोई कहाँ खिडा दे हाड़
रे मेरी बावली मल्होर'

इनमें भाग्यवाद तथा भविष्य के संबंध में अनिश्चितता मिलती है जिनके कारण मनुष्य का अहं नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में एक प्रकार की असीम शांति तथा संतोष का समावेश हो जाता है—

'पत्ता टूट्या डालते रे
कोई ले गई पवन उड़ाय
ऐ जी अब के बिछड़े कद मिले
कहीं दूर पड़ेंगे जाय
रे मेरी बावली मल्होर'

और,

'पीले मुंह की पीपली रे, बीरा कर गई हंस हंस जवाब हम आये तम चल पड़े ऐ जी ह्यां अपनी अपनी बार रे मेरी बावली मल्होर'

कबीर का निम्नलिखित दोहा इसी से मिलता जुलता है— माली आवत देखकर कलियन करी पुकार । फुल्ले फुल्ले चुन लिये काल्ह हमारी बार ॥

इनमें जीवन के प्रति निराशा ही स्पष्ट होती है तथा उनका निराशावादी व भाग्यवादी दृष्टिकोण ही मिलता है।

मल्होर में श्रृंगार-पक्ष तो है ही पर इससे भी अधिक श्रृंगारिक वर्णन, संयोग व वियोग के अतिरिक्त, एक तीसरे प्रकार की अवस्था भी मिलता है और वह है अनमेल विवाह की परिपाटी का द्योतक। पित-पत्नी की अवस्थाओं में पर्याप्त अन्तर होना साधारण बात है। पत्नी तो सदैव ही पित से कुछ छोटी आयु की होती है पर कभी-कभी बहुत छोटी भी होती है। कभी-कभी जब इसके विपरीत परिस्थित होती है, पत्नी-पित से बड़ी होती है तब समस्या बहुत विषम होती है।

तथा.

ऐसी स्थिति में सुहागिन पत्नी संयोगावस्था में होने पर भी वियोगिनी के ही समान रहती है तथा उसकी मनोगत लालसाएँ उपेक्षित ही रह जाती हैं। इसके संबंघ में बहुत ही सुंदर व उपयुक्त मल्होर प्रचलित हैं, इनमें भावनाओं का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन है जो इस प्रकार हैं—

'रतन कटोरी घी जलै रे बीरा,
चुल्हें जलै रे कसार
घुंष्घट में गोरी जले, जाके याणे हों भरतार
रे मेरी बावली मल्होर'
'महल जलै माढ़ी जलै बीरा, बिच बिच जलै दलान
घुंष्घट में गोरी जलै जिसके कंत नादान'

'कल्लड़ सुक्ली काँगनी रें, कोह ढ़ेरो सुक्ले धान मरवन सुक्ली बाप के ऐ जी कोई केला कैसी गोभ रें मेरी बावली मल्होर'

जिस संयोग-वियोग के मध्य की स्थिति का यहाँ सूक्ष्म वर्णन है, वह बहुत ही मनोवैज्ञानिक है पर साहित्य में अल्प प्राप्य ही है। इसका उल्लेख कम मिलता है। यह अवस्था बहुत ही अधिक दुखदायी होती है क्योंकि इसमें दूसरे लोग उनकी व्यथा का अनुमान भी नहीं लगा सकते और वह संयोगवश तथा परिस्थितिवश कुछ भी कहने में असमर्थ रहती है। अतः अधिकाँश वेदना स्वयं ही उठानी पड़ती है। लोक-साहित्य में मल्होरों के इन रूपों का भी प्रहेलिका के समान ही महत्व है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में तो है पर इनमें मानवीय भावनाओं का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण मिलता है। इनमें उपमार्ये, कल्पनाएँ, दूर की सूझ तथा अतिश्योक्ति भी मिलती है—

'जो मैं ऐसा जाणती रे,
आँगन बोत्ती खजूर
वा पै चढ़ के देखती
मेरा साज्जण कित्ती दूर
रे मेरी बावली मल्होर'

निम्नलिखित मल्होर में बारह महीनों का वड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण है—

'साम्मण आम्मण कह गया रे,

कोई बीते बारहमास

छप्पर पुराने पड़ गये जी
कोई चटकन लागो बास
रे मेरी बावली मल्होर'

श्रृंगार-रस से संबंधित पल्हाये जिनमें रूप-यौवन का वर्णन मिलता है, इनमें विशेषता यह है कि कल्पनाएँ व्यावहारिक जीवन से ही ली गई है। उदाहरण के लिये—

'अम्बर में तार खिलें, यल में खिलें बबूल गोरी का जोबन नूं खिलें, जैसे खिले कमल का फूल' श्रृंगारिक मल्होर प्रश्नोत्तर के रूप में भो पर्याप्त हैं—
प्रश्न— 'लंबा खेत ज्वार का रे प्यारे दो गोरी रखवाल कौन सी गोरी ऐसी जो गोफ्फे देय चबवाय रे मेरी बावली मल्होर' उत्तर— 'गोफ्फे म्हारे कचकचे, नूह उपारो रस जाय

उत्तर- 'गोपफं म्हारं कचकचे, नूह<sup>3</sup> पारो रस जाय उल्टे से फेरा करना मुसाफर गोफे देंगे चबवाय'

एक नायिका, नायक की प्रतीक्षा में स्वतः कहती है——
'गोपफे हमारे पक गये, बोये १२ खेत

ए सखी ना बाहवड़े अ जिसने गोपफे माँगो खेत रे'

ऊपर लिखी तीन मल्होरों के दो अर्थ हैं। दो युवितयाँ जो पहले अज्ञात यौवना थीं, अब एक वर्ष की अविध तक पूर्ण यौंवना हो गईं और अपने प्रेमी कीं प्रतीक्षा करती हैं। यहाँ 'गाफे' की आड़ में कितनी सुंदर मावामिन्यिक्त है। निम्नलिखित मल्होर रूपगविता नायिका के मुँह से कहे गये हैं—

'सुरमा साह तो दस मरें,

बिंदी लाऊँ तो बीस मरें माँग भरूँ सिन्दूर की, तौ मर जावें पूरे तीस रे मेरी बावली मल्होर'

ज्वार के ऊपर की बाल।

२, कचिया, दूधिया।

<sup>🤻</sup> नाखून लगाते ही।

<sup>¥.</sup> लौटना, लौटे ।

'सुरमे की म्हारे आन है, बिन्दी लावे बलाय पलक उभार कर देख लूं, जग परलो सी होय' 'महल तुम्हें बतलाती, आना आप जरूर जो नर करे इसक, तेरे गिनै क्या हूर'

रे मेरी बावली मल्होर' 'अपने कोठ्ठे मैं खड़ी, खड़ी सुकाऊँ केस यार दिखाई दे गया, भर जोगी का भेस'

रे मेरी बावली मन्होर'
'नील्ली घोड़ी, छब छबीली पातिलया सवार
गजब पड़ा तेरे रूप पर, चलता मुसाफर दियामार'
'अम्बर बरसै रस चुवै भीग्गे नौलखहार
घने दिनों की दोस्ती आज हो गई निरास'

मेरी बावली मल्होर'
'जोबन था जब रूप था गाहक थे सब कोय बाला रतन गमाय के मैं रही निमाणी होय' 'जोबन भी चल्या रूठ कै, पड़ लिया लम्बी राह कैसे भी पकड़ दौड़ के मेरे गोड़डों में दम नाय'

रे मेरी बावली मल्होर'
'बोबन तेरे लाड़ करूँ, रिस भर रांघूं खीर
न्यौत जिमाऊँ बालमा, कहीं सगी ननद का बीर'
रे मेरी बावली मल्होर'

र्घामिक तथा नैतिक उपदेशों के संबंध में जिनमें जन जीवन का दर्शन मिलता है, महत्त्वपूर्ण है---

'पर नारी पैनी छुरी, कोई मत लाओ अंग रावन की मुक्ति हुई, पर नारी के संग' धार्मिक मल्होरों में अटूट आस्था मिलती है— 'राम बढ़ाये सब बढ़े, बल कर बढ़ा न कोय बल करके रावन बढ़ो, वो दिया छनक में खोय'

अहं, दंम की निस्सारता तथा जीवन की नश्वरता के प्रति मार्मिक संकेत हैं । कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में मल्होर मिलती है, जिनका ज्ञान-वृद्धि ही उद्देश्य रहा होगा— प्रश्न- 'कौन तपस्वी तप करें, अर कौन नित उठ न्हाय कौन तो उगले सब रसन को, अर को सब रस लाय'
उत्तर- 'सूरज तपसी तप करें, बिरमा नित उठ न्हाय इनदर उगलें सब रसन को, घरती सब रस लाय'
प्रश्न- 'नदी किनारे रूखड़ा, मैं जानूं कोई होय जाक कारन जोगन भई, वही न जलता होय'
उत्तर- 'नदी किनारे रूखड़ा, गोरी मल मल न्हाय कछुआ चुम्बा ले गया, बगला नाक लगाय'
प्रश्न- 'मछली बिकती मैं सुनी, घीवर के दरबार ए मछली में तुझे बूझता, कैसे फंस गई जाल'
उत्तर- 'पानी में म्हारा बास है, रहती ताल पताल कलक खाती बन गई, मैं इस विघ फँस गई जाल'
रे मेरी बावली मल्होर'

इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ीबोली प्रदेश के लोक-साहित्य में इन पल्हायों का अपना विशिष्ट तथा मौलिक स्थान है। इनके अतिरिक्त कुछ और पल्हाये और भी यहाँ दिये जा रहे हैं जो मिश्रित हैं-

'अंगिया तेरी रेसमी, लग्या हजारी सूत

घूंघट के पट ना खुलें, तेरा मरो गोद का पूत

रे मेरी बावली मल्होर '
'अंगिया मेरी रेसमी, ना लग्या हजारी सूत

घूंघट के पट खोलिये, तेरा जीवै गोद का पूत

री मेरी बावली मल्होर'
'कोट्ठे उप्पर कोठरी, उसमें घड़ै सुनार

बिछुवे घड़ दे बाजणे, जो चार सुणे झन्कार

री मोरी बावली मल्होर'
'जोबन तेरे कारणे, छोड़े माई बाप
सात्तन छोड़डी सात की, हिरना बरगी नार'
'लील्ला लेहू लील का, फेंकूं पेले पात
सीसा फोड़ूं ले दूं दमकणा, जो चले म्हारे साथ

मेरी बावली मल्होर'
'हर बड़े हिरना बड़े, सुगनी बड़े किसान

अर्जन रथ को हाँक दे, भली करे भगवान मेरी बावली मल्होर' 'संघ्या सुमरन आरती, भजन भरोसे दास मनसा बाछा करमना, जब तक घट में आस' 'चेंटी ब्याई झंड में खीस दिया मन तीस गुरूसिस्स सब छक रहे, बचा खेस मन बीस'-मेरी बावली० 'माला मन से लड़ पड़ी, प्यारे क्या भिड़ावै मोय मन को निहचें राखिये, राम मिला द्यंगी तोय'--री मेरी० 'कर साँसा की सुमरनी, अन्या का कर जाप प्रेम तत्व का घ्यान घर, सोहे आयो जाय'-रे मेरा० 'गाड़ी के गड़वा लिया, तेरी गाड़ी भरी है मसूर हौले हौले हाँकिये अभी, मंज्जिल पड़ी है दूर'--रे मेरें० जिनका ऊँचा बैठणा. जिनके खेत निवाण तिनका बैरी क्या करें, जिनके मीत दिवाँण'--रे मेरे॰ 'मारू मारू सब कहै, मारू यहाँ का देस मारू यहाँ के रूबड़ा, तू अपनाई मारग देख'--रे मेरे० 'बुध राजा के बाग्र में, प्यारे उतरे ढ़ोल कंवार बंगला मरवन नार का, कहीं बैठे आसून मार'-रे मेरे॰ 'फुलका पो दो लपझपे, हरियल घर दे साम लम्बी सी दे दै लाकडी, गौसे पै घर दे आग'--रे मेरे ॰ 'किस राजा जी के चने, किसके बाडी बाग्र किस राजा की स्त्री, काहे ते तोड़े साग'--रे मेरे॰ 'ढोला भी वहाँ से चल दिया, होकर के असवार पीछे से सेना आलई, कहीं समन्दर मैं पकड़े जाय'-रे मेरे० 'अपने कोठे पै खडी, तले खडा मेरा जेठ ढाई पाट का ओढ़ना, कहीं मुं ढकूं के पेट'-रे मेरे॰ 'चालन दे अब चाकरी, प्यारे पीसण दे अब नाज जो साँई के लाल हैं, लें मोती की लड़ आज'--रे मेरे • 'कीकड काटं कस कहूँ, कस कर कहूँ मलान काटन वाले चल बसे, अब किस पर करूँ गमान'--रे मेरे॰ 'चलती चाकी देख कै, प्यारे दिया कबीरा रोय दो पाटों के बीच में, कहीं साबत रहा न कोय'-रे मेरे ॰

'राम झरोके बैठ के, सब का मुजरा लेय जैसी जाकी चाकरी, उसको वैसा ही देय'—रे मेरे०

दोहा-साहित्य (पत्रों में लिखे जान वाले दोहे)-पत्रों का मानव जीवन की भावनाओं के आदान-प्रदान से बहुत गहरा संबंध है । प्राचीन काल में जब पढना-लिखना सामान्य जन के लिये नहीं था और आवागमन के साधन भी विकट थे, तब की, उन पत्रों की शैली तथा सामग्री आज अध्ययन तथा मनो-विनोद का कारण बन सकती है। उनमें बहुत घनी पीड़ा और मुल्यवान अपनापन था। हमारी ग्रामीण नारियाँ जो प्रायः अशिक्षिता ही होती थीं और उनकी अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के साधन भी सीमित थे. पति व्यापार के लिये परदेस जाते थे, अतः उनकी कुशल-क्षेम पाना तथा अपनी विरह-व्यथा का संदेश मेजना उनके लिए एक समस्या हो जाती थी। वह मोली नारियाँ जो स्वयं पत्र भी नहीं लिख सकती थीं, अपनी भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने में असमर्थ थीं। नारी सदा से ही भावना प्रधान होती है। पहले दोहों में लिखने की प्रथा थी जिनमें जन-साहित्य की विशेषता तो है ही, साथ ही इनसे नारी-हृदय के प्रेम का भी परिचय मिलता है। यह दोहे उसी प्रेमामिन्यक्ति के माध्यम हैं। तब दोहों के रूप में ही भाव-प्रदर्शन का प्रचलन था। इनमें उनकी अनोखी सझ और प्रेम की गहनता ओत-प्रोत रहती है। प्राचीन महिला-जगत् में महिलाएँ अपने स्मित-पटल पर इनको अंकित रखती थीं और इनका अपने दैनिक जीवन में समय-समय पर प्रयोग करती थीं। हृदय की घुटन तथा अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के साधन सीमित थे, परन्तु विरहिणी-स्त्री की वेदना असीम थी। पत्रवाहन के लिए संदेशवाहक-मनुष्य ही नहीं होते थे वरन् पक्षी भी पाले जाते थे। मानव-जीवन की मावनाओं के आदान-प्रदान में इनका विशेषः योगदान है। इनके अभाव में भावनाएँ पंगु होती हैं। पक्षियों द्वारा समाचार मिजवाने का हमारे प्राचीन-साहित्य में बहुत वर्णन है। कबुतर इस कार्य के लिए बहुत व्यवहार में आते थे। नल के पास दमयन्ती ने हंस के द्वारा पत्र भेजा था। आज कल जापान में कबुतरों द्वारा बहुत काम लिया जा रहा है। आधुनिक संसार को यह जापान की आविष्कृत बात मालूम होती है, पर भारत के लिए यह नई नहीं है। तोते भी पत्र ले जाते थे। वे घर की, प्रिय की विरह-दशा का वर्णन करते पाये गये हैं। वे बहुत प्रेमपारखी तथा अनुभवी थे तथा रूप-गुण वर्णन एवं विरह-वर्णन करने में निपण होते थे । इनसे संबंधित बहत बड़ी-बड़ी प्रेम-गाथाएँ भी मिलती हैं।

यों तो पत्रों के अनेक रूप मिलते हैं — व्यापार-संबंधी, कुशल-क्षेम के घरलू

पत्र, तथा विवाह-शादी में निमंत्रण के रूप में—पीली चिट्ठी, पित-पत्नी के पत्र तथा मृत्यु-सूचक पत्र जो कोनाकटी चिट्ठी कहलाती है। यहाँ पर हम केवल उन्हीं प्रेम-पत्रों पर घ्यान दे रहे हैं, जिनमें दोहे भी लिखने का विशेष प्रचलन था।

प्रेम, मानव की शाश्वत-भावना है और आँखों से ओझल होने पर तो इसकी अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम पत्र ही रह जाता है। प्रेमी जगत् में इसका मुख्य स्थान है और रहेगा।

प्रारंभ के पत्रों में जब कि लोग अधिकांश निरक्षर मट्टाचार्य होते थे, वे स्वयं पत्र न लिख सकने के कारण आवश्यकता होने पर किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से लिखाते थे। पत्र, सीधा पित या पत्नी को न लिखवा कर अपने लिला, बहन या माँ को लिखवाते थे। उनका संबोधन होता था मुन्नी के बाप, नन्दी के बीर, देवर जी के माई । पित का उत्तर भी माँ या पत्नी के नाम होता था। लिला की अम्मा को मालूम हो—आगे समाचार यह है कि यहाँ सब कुशल है, आप की कुशल श्री मगवान जी से नेक चाहती हूँ। और इसके बाद वह घर-गृहस्थी और गाँव के हर पहलू पर प्रकाश डालती थीं—गाँव में कौन मरा, कौन पैदा हुआ—किसकी शादी हुई, किसके बच्चे हुए, यहाँ तक कि किसके घर झगड़ा हुआ, अपने घर में कितने प्रकार के अचार पड़े, गाय, मैंस कितना दूध देती हैं, कौन सी गाय व्याने वाली हैं, किसके घर भात देना है। इनमें व्यक्तिगत प्रेम नहीं प्रदिशत किया जाता था। अंत में लिखती थीं—लिला और मुन्नी आपको याद करते हैं मानों लिला और मुन्नी की याद में ही वह अपनी याद मिला देती थी।

यह तो साधारण पत्नी का पत्र होता था। पर तब के प्रेम-पत्रों में यह मुख्य विशेषता होती थी कि वह पत्रों में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व चाहते थे, बिल्क यह कहिये कि उनमें कलेजा ही निकाल कर रख दिया जाता था। इन पत्रों की कागज और स्याही भी साधारण भौतिक रसायनों से न बन कर दिल और आँखों से तैयार की जाती थी। आँखों की स्याही को घोल कर रोशनाई बनाकर लिखे हुए पत्र की विशेषता होती थी कि 'जब तुम इसे देखो, मरी आँखों नुम्हें देख लेंगी'—प्रेमिका लिखती है—

## लिखती हूँ पत्र खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तेरी याद में जिन्दा न समझना।

स्त्रियों में सदा से ही मौलिक ज्ञान की विशेषता रही है। उनकी स्मरण-शक्ति विशेष तीं बहोती है और वह बहुत ही प्रत्युत्पन्नमित की होती हैं। प्रेम तो

उनके जीवन में सर्वत्र व्याप्त रहता है। वह प्रेम की अभिव्यक्ति की मावना, कविता या दोहों के रूप में करती हैं। उनके सोचने का माध्यम भी पत्र ही था । स्वयं न लिख सकने के कारण वे जाने वाले परदेसियों के द्वारा ही समाचार कहलाती थीं। प्रिय की दिशा में जाने वाला परदेसी भी उनके लिये प्रिय हो जाता था । वह उसके सम्मुख गंभीरता से अपने मनोभावों को व्यक्त करती थीं । उघर परदेसी भी उनको जो, वचन देता था, उसको सच्चाई से निभाता था । वह सुंदर विश्वासों.का युर्णथा । ऐसी ही राह चलते लोगों से वह पत्र लिखवा लेती थीं जिनका वर्ष्य-विषय होता था उनकी प्रिय के लौटने के संबन्ध में उत्सुकता, उनके देर से लौटने के कारण वह उनको बेमुरव्वत कह कर उलाहना देती थीं। उनका देर तक खबर न लेना 'मुंह देखें की प्रीत' कहलाती थी। साथ ही वह विरहावस्था का हाल भी लिखाती थीं कि वह कितनी क्रशंगात हो गयी हैं। प्रिय की दिशा में जाने वाला वह परदेशी जो प्रिय को संदेश देने वाला है—नायिका को बहुत प्रिय होता था। प्रेम से सराबोर यह पत्र वह बहुत प्रेम से मेजती थीं क्योंकि उन सरल हृदयों का यह अनुमान रहता था कि उनका प्रिय, पत्र को देख कर तथा उनके हृदय के भावों को यथातथ्य समझ कर, उनकी आँसू मरी आँखों को याद कर तुरंत ही चला आयेगा। प्रेम-पत्रों को मेजने और पढ़ने की यह साघारण प्रथा थी।

इसके बाद स्वयं चिट्ठी बाँचने व लिखने की योग्यता रखने पर तो वह गुलाबी रंग के लिफाफे में गुलाबी काग्रज पर उसमें सेंट लगा कर और गुलाब की पंखुड़ियाँ रख कर भेजती थीं। इनमें भी दोहों का माध्यम अपनाया जाता था। तब साहित्यिक अध्ययन से प्रमावित होने के कारण पत्रों की माषा व शैली में भी उनके अंशों का ही प्रयोग होता था। उनमें स्पष्ट मावना व्यक्त नहीं होती थीं, वरन् प्रकृति-वर्णन के माध्यम से तथा उससे तादात्म्य कर मूमिकाएँ बाँघी जाती थीं। उनमें प्रयुक्त माव और उपमाएँ साहित्य से ही ली गई होती थीं —यह स्वामाविक नहीं कि वे हृदय से कम संबंधित एवं बृद्धि से, पुस्तकीय ज्ञान से अधिक संबंधित होती थीं। इसका कारण पर्याप्त अवकाश और नये-नये साहित्य अध्ययन का प्रमाव ही कहते हैं, इनमें दोनों को लिखने की भी बहुत प्रथा थी। गद्य से अधिक पद्य को अभिव्यक्ति का साधन मानते थे। एक दोहे में वह अपनी स्थिति का वर्णन करती है कि मैं तुम्हारे बिना निर्जीव सी हुँ—

शीशी भरी गुलाब की भेजूं किसके हाथ, बड़ हमारा यहाँ पड़ा, दिल तुम्हारे पास ।

# खड़ीबोली का प्रकीर्ण-साहित्य

इन दोहों का विषय प्रेमाभिन्यक्ति ही थी । परदेसी के प्रति जो निर्मोही है, कोई उलाहना देती है तथा अपने वियोगी हृदय का यथातथ्य और स्वामाविक चित्रण प्रस्तुत करती है । वह कहती है—

हरा नगीना दम दमा, उँगली में दुख देय, ऐसे के पाले पड़ी, हँसे न उत्तर देय।

प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। हरे-मरे वृक्षों को मुरझाया दख कर यौवन और जीवन दोनों के गुजर जाने का आमास हो जाता है। वह अपने संदेह को पत्र में प्रकट करती है—

नदी किनारे रूखड़ा, पात गये सब सूख, गोरी सूखे बाप के, तोरी कैसा फूल।

प्रेम की अधिकता से कागज और उसको व्यक्त करने की उसकी असमर्थता का बोघ होना स्वामाविक है। इसी माव को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त करती है—

कागज थोड़ा हित घना, क्योंकर लिख्ं बनाय, सागर में पानी घना, गागर में न समाय।

प्रिय का पत्र न आने पर वह व्याकुल हो उठती है तथा उसका विश्वासी हृदय भी एक बार आशंकित हो उठता है —

साजन पाती ना लिखी, बहुत दिना गये बीत, हम जानत हैं जगत में, मुख देखे की प्रीत ।

फिर वह कहती है कि आपके विरह में मेरी क्या दशा है—यह केवल अनुभव करने की बात है, कहने की नहीं—

कहन सुनन को है नहीं, लिखी पढ़ी नहीं जात, अपने जी से जानिये, मेरे जी की बात ।

एक दोहे में वह कहती है, प्रियतम ही तो सुहागिन के जीवन की एकमात्र शोमा है। वह अन्य उपमाओं के साथ तुलना करते हुए उसके महत्व को समझाती है—

डाल की शोभा कमल है, धन की शोभा दान, मेरी शोभा आप हैं, जैसे मुख में पान। कहीं पर वह लिफाफे को संबोधित करके कहती है— चला जा रे लिफाफे तू कबूतर की चाल, मोहब्बत होगी गर, तो देंगे जवाब। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसका प्रेमी, प्रेम-विमोर होकर अवश्य ही उत्तर देगा। उसकी दृष्टि में प्रेम का आदर्श बलिदान ही है—

प्रीति ऐसी कीजिए, जैसे लोटा डोर, गला फंसाबे आपना लावै पानी बोर।

यहाँ पर बहुत मनोवैज्ञानिक चित्र है, मनुष्य जब कहने या लिखने बैठता है तो अपनी असमर्थता का अनुभव करता है—

> लिखना था सो लिख दिया, लिखना था कुछ और, कलम हाथ से छूट गया, कागज है बेगौर।

इस प्रेमिविभोरावस्था में भावुकता के कारण वह बहुत कुछ न कहने वाली बातें तो लिख जाती है और लिखने वली बातें उससे छूट जाती हैं। तब के पत्रों में आर्थिक व पारिवारिक कष्टों व दु:खों का वर्णन, स्त्रियों के प्रेम की सच्चाई का वर्णन, बहुत ही मर्मस्पर्शी भावनाओं के साथ मिलता है।

उस समय के पत्र, व्यापार-संबंधी या साधारण होते थे जो नीरस और मावशून्य होते थे तथा स्पष्ट शैली में होते थे। उस समय पारिवारिक घरेलू पत्रों का भी एक निश्चित रूप था, उदाहरणार्थ—पिता के पत्र पुत्री के नाम, माता के पुत्री के लिये, इनकी शैली उपदेशात्मक होती थी तथा इनके द्वारा समाज में प्रचलित मान्य, नैतिक व सामाजिक शिक्षाओं का पता चलता था जो साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से अपना मूल्य रखते हैं। तब लोगों का ध्येय आदर्शवादी जीवन व्यतीत करना तथा करवाना होता था जो देश, काल और सामाजिक परिस्थित के अनुरूप होते थे। उनमें सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है।

आज के पत्रों में परिस्थिति और वातावरण के अन्तर के कारण अभिव्यक्ति में भी अन्तर आ गया है। इनमें उस समय की नारी की मनोदशा की प्रतिक्रिया है। तब नारी दबी हुई, दीन, दुर्बल, असहाय व पराधीन थी जब कि आज की नारी शिक्षित होने के साथ ही साथ, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सबल है। आज प्रेम किताबी ही नहीं, कुछ अंशों में व्यावहारिक हो गया है। यद्यपि नारी ने संघर्ष करके बहुत से बंघन तोड़ डाले हैं पर फिर भी प्रेम और विरह, ये दो शाश्वत माव अब भी वर्तमान हैं और सदैव रहेंगे।

युगों के परिवर्तन के बाद उनमें किंचित् मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज के व्यस्त जीवन में किसी को भी इतना समय नहीं और न ही आज का युग केवल प्रकृति-चित्रण का है। अब भाव सरल शब्दों में प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त कियें जाते हैं, शब्दों के जाल में ही उलझे नहीं रह जाते।

यह सरल, स्पष्ट शब्दों की अभिव्यक्ति अपना प्रभाव डालती है। आज के स्वच्छन्द और शिक्षित वातावरण में पत्र-व्यवहार एक अति साधारण घटना है, अतः वह जीवन का एक स्वामाविक अंग वन गया है और इसी से यह कृतिमता और साहित्यिकता से भिन्न है।

पत्रों का यह क्रिमक विकास साहित्य व समाज के अध्ययन में सहायक सिद्ध हो सकता है। इनका संग्रह, विश्लेषण व अध्ययन उपयोगी है। कुछ अन्य दोहों को यहाँ दिया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं—

हाय दई कैसी भई, अनचाहत का संग
दीपक को भाये नहीं, जल जल मरे पतंग।
प्रीत करें ऐसी करें, जैसो लीलो रंग,
घोये से छूटें नहीं, जाय प्राण के संग।
सक्कर भरी परात, चालो एक डली,
फूहड़ की सारी रैन, चतर पिया की एक घड़ी।
आँख की स्याही को, स्याही में मिला कर खत लिखा,
पढ़ते समय आँखें हमारी, देख लेंगी आपको।
प्रीति ऐसी कीजिए, जैसे कच्चा सूत,
उलझे से सुलझे नहीं, गाँठ पड़ी मजबूत।

खड़ीबोली का लोक-नाटय 13

लोक-नाट्य से हमारा तात्पर्य उन नाटकों से है जिनके अभिनय के लिये रंगमंच और प्रसाघन की तैयारी नहीं करनी पड़ती। इनमें संगीत प्रधान होता है है। लोक-नाट्यों का जन-जीवन में एक विशेष महत्व है। विशेषतया लोक-समाज में उल्लास के क्षणों को इनके द्वारा ही उचित मान्य अभिव्यक्ति मिलती है। इनमें जीवन का यथातथ्य चित्रण मिलता है। यथार्थवाद व आदर्शवाद की अधिकता तथा कल्पना का अंश कम होना ही इनकी विशेषता है।

"लोक-नाटक सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोक-कथानकों, लोक-विश्वासों और लोकतत्वों को समेटे चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ""

"संसार के प्रायः सभी देशों में नाटक के आदि रूप का उदय किसी करिती वार्मिक भावना अथवा चेतना के फलस्वरूप हुआ है। वीरपूजा की भावना अथवा वार्मिक आदेश जो कि प्रायः प्राणिमात्र के हृदय में किसी न किसी अंश में निहित रहता है, घीरे-घीरे नार्टक का रूप घारण कर लेता है। यद्यपि अपने आदि रूप में यह नाटक बड़ा ही साधारण और अपरिमार्जित होता है। ""

जन-जीवन में इन नाटकों का एक विशेष महत्व था तथा हिन्दीमाषा-मापी प्रदेश के प्रांत-प्रांत में लोगों की सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियाँ मी मिन्न-मिन्न हुआ करती थीं। वह अपनी रुचि के अनुसार ही अपने इष्ट देवता. तथा उनसे संबंधित पौराणिक-कथा चुना करते थे। इन नाटकों का उद्देश्यान केवल मनोरंजन वरन् जनता का नैतिक उन्नयन करना ही होता था। राम-लीला और रासलीला इन नाटकों का एक सामान्य रूप है जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी जगह प्रचलित है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि मानव आत्मामिव्यंजन करने वाला प्राणी है। बिना शारीरिक कियाओं, मुख-मुद्राओं और कायिक अभिनय से उसे

१. भारतीय नाट्य-साहित्य-संपादक : डॉ० नगेन्द्र, पृ० द४

२. हिन्दी नाटक साहित्य का श्रालोचनात्मक श्रव्ययन-वेदपाल खन्ना, पृ० १४

संतुष्टि नहीं होती । जब हम शब्दों द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में असमर्थं रहते हैं तो स्वाभाविक रूप में हाथों से स्थिति स्पष्ट करते हैं तथा वह भी अभिनय का ही एक रूप है । आदिनिवासी तो इस प्रकार भाव-विभोर होकर नाच भी उठते थे । सम्यता और संस्कृति के साथ घीरे-घीरे मानव ने अपनी भावनाओं का नग्न-प्रदर्शन संयत कर लिया और अब वह सम्य रूप में संयमित अभिव्यक्ति करता है । यही संयत अभिव्यक्ति नाटकों का आदि-स्रोत मानी जाती है । इनमें शिक्षा, सम्यता और संस्कृति का योग है ।

भारतीय नाटकों की तथा अभिनय कला की उत्पत्ति धार्मिक समारोहों तथा पर्वो पर ही विशेष रूप से हुई है। लोकनाट्यों के यही धार्मिक व सामाजिक रूप शनै:-शनै: अनुभव के द्वारा तथा शिक्षा के द्वारा शास्त्रीय नाटक का रूप ले लेते हैं। लोक-नाट्य में हमें नृत्य, संगीत और अभिनय, यह तीनों तत्त्व मिलते हैं। यह तीनों ही तत्व उद्दाम प्रेरणाओं की, कामनाओं की कलापूर्ण अभिन्यक्ति हैं। इन लोक-नाट्यों में आधुनिक एकांकी नाटकों के मूल-तत्त्व, संक्षिप्त, अभिनय, रंगमंच और कथोपकथन आदि अविकसित रूप में मिल सकते हैं। यह एकांकी नाटक बहुतं ही शक्तिशाली माध्यम है। परिष्कृत साहित्यक नाटकों की आधारमूमि यही लोक-नाट्य हैं।

"लोकनाट्यों की विशेषता उसके लोकधर्मी स्वरूप में निहित है। लोक-जीवन से उसका अंग-अंगी का नाता है। वाह्याडंबरों और नागरिक सुसंस्कृत चेष्टाओं के बिना लोक के मनोभावों और प्रतिकियाओं का स्वतंत्र विकास केवल 'लोकधर्मी नाट्य शैली' में ही संमव है। लोकवार्ता का एक स्वतंत्र अंग होने के कारण लोकजीवन में इन नाटकों का अपना अनोखा आकर्षण है। ""

"हिन्दी नाट्य परम्परा का मूलस्रोत यह जन-नाटक ही है जो 'स्वांग' आदि नाम से प्राचीन रूप में अब तक विद्यमान हैं। कमशः इन जन-नाटकों की एक शाखा ने विकसित होकर साहित्यिक रूप घारण किया। इस चिरन्तन प्रवाह में काल तथा देश के संयोग से संस्कृत आदि भाषाओं के स्रोत भी आ मिले। इस सम्मिलन से यह प्रभाव अधिकाधिक रम्य तथा गतिशील होता रहा है। निष्कर्ष यह है कि हिन्दी नाटक मौलिक है, अन्य भाषाओं से अपहृत नहीं। 2"

लोकनाट्यों की विशेषता उनके विभिन्न अंगों में स्पष्ट दिखायी पड़ती है

२. लोकधर्मी नाट्य परम्परा-श्याम परमार, पृ० ७

२. हिन्दी नाटक: उद्भव और विकास-डॉ॰ दशत्य श्रोभा, पृ० ४२

#### खड़ीबोली का लोक-नाट्य

जिनके प्रत्येक पक्ष का हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। यहाँ स्यूल रूप में कुछ विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं जो सामान्यतः मिलती हैं।

इन समस्त नाट्यों में व्यक्ति का महत्व नगण्य है। समूह, जाति अथवा समाज की भावनाएँ मंडलियों के संयुक्त अभिनय द्वारा व्यक्त होती हैं। अभि-व्यक्ति का माध्यम मावावेश से संबंधित होने के कारण पद्यमय अधिक और गद्यमय कम होता है। गद्य मी स्थानीय और सरल रंगों से पूरित होता है। पद्य में साधारण बातों का उल्लेख एवं लोकगीतों की बँबी-बँधायी रूढ़ शैली का प्रवाह होता है।

खड़ीबोली के प्रचलित विभिन्न रूपों में—नौटंकी, स्वांग, मगत और स्थाल आदि प्रचलित रूप हैं। रामलीला और रासलीला तो इन नाटकों का एक सामान्य रूप है, जो थोड़े बहुत अन्तर के साथ सभी जगह प्रचलित है।

खड़ीबोली प्रदेश में नाटकों का एक रूप नौटंकी भी प्रचलित है। इसको संगीत भी कहते हैं। 'सांगीत' में संगीत और पद्य की प्रवानता है। इसका विषय रामायण, महाभारत, पुराणों एवं महापुरुषों की घटनाओं से लिया गया है। कभी-कभी लौकिक वीरों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन भी रहता है। इनमें वार्तालाप का माध्यम पद्य रूप में ठेठ लोकभाषा ही रहती है। पात्र, गद्य कम ही बोलते हैं।

'नौंटंकी—स्वांग और लीला के समान ही नौटंकी भी लोकनाट्य का प्रमुख रूप है। इसका प्रारंभ मुग्नलकाल से पहले का है। रामलीला के समान इसका रंगमंच भी अस्थिर, कामचलाऊ और निजी है। इसमें छोटे-छोटे बालक, स्त्रियों का वेश घारण करते हैं और उनका अभिनय किया करते हैं। ''नौटंकी का चर्ण्य-विषय भी पौराणिक आख्यान ही होते हैं। लौकिक वीर प्राणी, साहसिक, मक्त पुरुषों के कार्यों से भी संबंध होता है। उन्हीं का इनमें अभिनय व प्रदर्शन होता है। उदाहरण के लिए—गोपीचन्द, हक्षीकतराय, पूरनभगत, रूपबसंत आदि। ''

खड़ीबोली लोक-जीवन में 'स्वांग' जिसे साँग भी कहते हैं, जनता को बहुत प्रिय है। एक तरह से इसे 'ओपेनएयर थियेटर' कहा जाना चाहिये। 'स्वांग भरना' विचित्र वेशमूषा पहनकर नकल करना या अभिनय करना कहलाता है। 'स्वांग भरना' हिन्दी का प्रचलित मुहावरा भी है। लड़के ही स्त्री का भी अभिनय करते व नाचते हैं।

"पश्चिमोत्तर उत्तरप्रदेश दिल्ली और विशेषतः पंजाब के निभणी भागों

हिन्दी साहित्य कोष—ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस, पृ० ४२५.

में नायक का एक तीसरा माग भी प्रचलित था जिसे नौटंकी या 'सांगीत' कहा जाता था। रास घारी मंडलियों के समान ये नौटंकियाँ भी दूरवर्ती स्थानों की यात्रा करके अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। रासलीला की माँति इनका भी अपना घरेलू ढंग का कामचलाऊ-सा रंगमंच होता था। इन सांगीतों में संगीत और पद्य की प्रधानता होती थी और अधिकतर रामायण, महाभारत तथा पुराणों के महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को इन नौटंकियों की लीलाओं का विषय बनाया जाता था। कभी-कभी लौकिक वीरों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन भी इनमें रहता था। गोपीचन्द, पूरनमगत और हक़ीकतराय की कहानियाँ, जो कि आज भी पंजाब में बड़ी लोकप्रिय हैं, इन नौटंकियों में बहुत प्रचलित थी। भे"

'नौटंकी' अथवा 'सांगीत' के उदय के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि डॉ॰ सोमनाथ गुप्त का विचार है, सांगीत शब्द की व्युत्पत्ति 'संगीत' शब्द से हुई होगी। नौटंकी या सांगीत में संगीत की प्रधानता होने के कारण इस मत की पुष्टि भी हो जाती है। अथवा 'सांगीत' शब्द को साँग (नकल) के अर्थों में ग्रहण कर लिया गया होगा। मध्यकाल में प्रचलित आमोद-प्रमोद के साधनों में 'सांग' या 'स्वांग' का विशेष स्थान है।

"सरल जनता में किसी बात को प्रभावोत्पादक ढंग से कहने-सुनने के लिये अनुकरण—स्वांग को अपनाया जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा घटना का चित्रोद्घाटन ही नहीं होता बल्कि ऐसा करते हुए आदमी दूसरों का पर्याप्त मनोरंजन भी करता है। स्वांग गाँवों में बड़ा लोकप्रिय है। स्वांग अनुकरण (नक्ल) का ही परिवर्तित-परिवर्द्धित रूप हैं। किन्तु नकल प्रायः हास्य विषय को ही लेकर की जाती है जब कि स्वांग की परिधि में आने वाले विषय हैं— धार्मिक (मोरध्वज, नरसी, हरीचन्द), ऐतिहासिक अथवा सामाजिक (प्रताप शिवाजी, अथवा दयाराम, रघुबीरसिंह आदि), स्वांगों में राष्ट्रीय अथवा स्थानीय चरित्रों का चित्रण रहता है, या उनका आधार सत्य वा अर्धसत्य प्रेमगाथाएँ हुआ करती हैं। रूप

"इन सांगों में जीवन से संबंधित सभी मूळ भावनाओं का चित्रण रहता है किन्तु इनमें अधिकतर वीर, श्रृंगार, करुण, अथवा भिक्त की भावनाओं का ही विस्तार किया जाता है। कदाचित् 'सांग खेळना' वाक्य में ध्विन है कि

हिन्दी नाट्य साहित्य का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन—वेदपाल खन्ता, पृ० १७

२. हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास-डॉ॰ सोमनाथ गुप्त पृ० १६

ग्राम्यों में स्वांग, वीर-योद्धाओं के रण-कौशल की अनुकृति के रूप में ही चले । कुछप्रदेश में स्वांगरचियता किव काफ़ी संख्या में हुए हैं, इनकी शिष्य परम्परा भी विशाल है।" सांग नाटकों में प्रायः सभी विषयों का समावेश मिलता है जिनमें पौराणिक ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनैतिक मुख्य हैं।

स्वांग में श्रृंगार रस भी प्रवान होता है तथा ठौिकक-प्रेम की भी प्रवानता मिलती है। इनकी अभिनयव्यवसायी मंडली गाँव-गाँव में भ्रमण करती हुई दिखायी देती है। स्वांग का ही दूसरा नाम संगीत नाटक है। इन नाटकों में ही सुल्ताना डाकू से लेकर भर्तृ हिर और अलाउद्दीन बादशाह से मक्त पूरनमल जैसे महात्मा बनाये जाते हैं। इसमें अभिनेता नृत्य-कुशल होते हैं और मंपूर्ण कथानक का अभिनय नृत्य के द्वारा प्रदिश्त करते हैं। इन्हें संगीत का पूरा ज्ञान होता है तथा सभी रागों के गीत इन्हें कंठस्थ होते हैं। इनमें कथोपकथन भी कविता के माध्यम से होता है। ये लोग मजन, गजल, गरबा, रास, दुहा, दोहरा, साखी, सोरठा, छप्पय, रेख्ता आदि का प्रयोग करते हैं।

"स्वांग नाटक के मुख्यतः दो रूप प्राप्त होते हैं—पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वी रूप—हाथरस, एटा आदि जिलों में प्रचिलत है और पश्चिमी रूप हरियाणा और रोहतक में। पूर्वी रूप के आधुनिक किव नथाराम और पश्चिमी के लक्ष्मी एवं हरदेवा माने जाते हैं। हरियाणा ब्रजमूमि और मेरठ किमश्नरी के विस्तृत मू-माग में लोकनाटकों की यह परम्परा शताब्दियों से निरन्तर चली आ रही है।"

"यह स्वांग-परम्परा शताब्दियों से मौसिक आ रही थी। लेखबद्ध स्वांग का प्रमाण १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मिलता है। पं० रामग्ररीब चौबे स्वांग की व्युत्पत्ति के संबंध में लिखते हैं कि अम्बाराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण सहारनपुर में निवास करते थे। सर्वप्रथम आधुनिक शैली में उन्होंने स्वांगों के नामों की रचना की और सन् १८१९ के आसपास इनका अभिनय हुआ।"

उपलब्ब स्वांग-साहित्य हाथरस और रोहतक की दो शैलियों में लिखे जाने के कारण दो रूपों में मिलता है। देहात में यह वार्ता अति प्रचलित है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में दीपचन्द नामक स्वांगी था। उसमें काब्य-

१. हिन्दी साहित्य का शृहत् इतिहास, १६ वाँ माग, नागरी प्रचारिखी समा, पृ० ५०५

२. भारतीय नाट्य साहित्य—संपादक : डॉ॰ नगेन्द्र पृ॰ ८३

३. हिन्दी नाटक उद्भव श्रीर विकास : डॉ॰ दशरथ श्रीमा, पृ॰ ३६

प्रतिभा के साथ-साथ अभिनयकला संबंधी गुण भी थे। उसने अश्लील और श्रृंगारी स्वांगों का बहिष्कार करके वीररसपूर्ण स्वांगों की रचना की और जनता में वीरता के प्रति उत्साह पैदा किया। उसकी शिष्य-परम्परा रोहतक में अभी तक चली आ रही है। उसके नाटक पौराणिक, राजनीतिक तथा सामाजिक होते हैं। हास्य-रस का स्वाद स्थान-स्थान पर मिल जाता है।

आजकल जनसमाज में स्वांग के कई रूप प्रचलित हैं। आघुनिक स्वांग नाटकों में गद्य का प्रवेश स्पष्ट रूप से साहित्यिक नाटकों का प्रभाव है यथा—— नौटंकी, निहालदे, हीररांझां, नवलदे। स्वांग के अतिरिक्त होली के समय ग्रामीण जनता 'मांड' नामक नाटक द्वारा मनोविनोद करती है।

"नौटंकी का कथानक प्रणय वीरता, साहसपूर्ण घटनाओं से भरा रहता है। वह किसी लोकप्रसिद्ध वीर, साहसी या भागवत पुरुष की कथा पर अवलंबित रहता है । इसमें अनेक स्त्री-पुरुष पात्र होते हैं । स्त्री-पात्रों का अभिनय या तो विवाहिता या कुमारी स्त्रियाँ करती हैं अथवा वेश्याएँ करती हैं। वेश्याएँ दृष्टांत में, मंच पर आकर अपने नृत्य-गान, हाव-भाव, मुद्राओं से जनता का मनोरंजन करती हैं और नैपथ्य में अभिनेताओं को रूप-सज्जा आदि करने का अवकाश देती हैं। रंगभूमि में एक ओर गायकों, वाद्य-वादकों का समूह भी रहता है जो अभिनय, संवाद, नृत्य की तीव्रता, उत्कटता बढ़ाता रहता है। तबला और नगाड़े का विशेष प्रयोग होता है। तबले के तालों और नगाड़े की चोटों की गूँज रात में मीलों सुनाई पड़ती है जिसके आकर्षण से सोते हुए ग्रामीण भी नौटंकी देखने पहुँच जाते हैं। रुचि-वैचित्र्य के समाधान, स्वाद के परिवर्तन और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये हास्यपूर्ण प्रसंगों की योजना रहती है जिसमें नारी-पुरुष के रूप में पात्र प्रहसन उपस्थित करते हैं। प्रायः संवाद पद्यप्रधान होते हैं। अभिनेता मंच पर दर्शकों की ओर जा-जाकर उत्तर-प्रत्युत्तर देते हैं और प्रश्न करते हैं। इस प्रकार संवाद प्रायः प्रश्नोत्तरात्मक होते हैं। उनमें उत्तेजना, साहस और दर्पपूर्ण उक्ति का बाहुल्य और प्रेम-प्रसंगों का आधिक्य रहता है। अधिकतर किसी वीर नायक को प्यार के फाँस में फँसा दिखाया जाता है जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। अन्त में परिणाम, उपदेशपूर्ण दिखाया जाता है। उदाहरण के लिये हम 'सुल्ताना डाकू' को ले सकते हैं। जहाँ मक्त-चरित को दिखाया जाता है वहाँ मक्त के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ दिखायी जाती हैं, अंत में उसकी विजय प्रदिशत की जाती है। यद्यपि नौटंकी के समाप्त होने तक उद्देश्य प्रकट कर दिया जाता है तथापि सूत्रधार अंत में फिर मंच में आकर मलाई करने और बुराई से बचने, सत्य-धर्म के निबाहने की शिक्षा देता है नौटंकी रात के ८ बजे से सबेरे ५ वजे तक चलती है।" रै

प्रायः नौटंकी कार्तिक-मार्गशीर्ष अथवा चैत्र-वैशाख के महीनों में हुआ करती है। मेलों के अवसरों पर इनका विशेष आयोजन होता है। उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों—फ़र्रुखाबाद,शाहजहाँपुर,कानपुर, एटा,इटावा, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर आदि की नौटंकी विशेष प्रसिद्ध हैं। खालियर की नौटंकी भी प्रख्यात हैं। रास मंडलियों के सदृश नौटंकी की भी मंडलियाँ होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूम-घूमकर नौटंकी के प्रदर्शन किया करती हैं। नौटंकी ग्रामीण जनता की नाट्य-वृत्तियों का समाधान करने वाले मुख्य साधनों में अत्यधिक महत्वशाली हैं।

नौटंकी, स्वांग, मगत प्रायः पर्यायवाची हैं। मगत, मिक्त की अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्वांग में प्रारंभिक सरस्वती वंदना रहती है। स्वांग का धार्मिकता से कोई संबंध नहीं, हालाँकि स्वांग मूलतः संगीत रूपक है। इसमें प्रसिद्ध लोककथा खेली जाती हैं। श्रृंगार-रस-प्रधान अथवा प्रेमगाथा की कोटि की रचनाएँ ही प्रधानता पाती रही हैं। प्रेमलीला अथवा रोमांस का संस्पर्श किसी न किसी रूप में होना ही चाहिये। नौटंकी मूलतः किसी प्रेम कहानी की केवल नौटंक वाली कोमलांगी नायिका रही होगी।

इन सब का मुख्य छंद चौबोला है। इसके दो रूप मिलते हैं—लम्बी तान और छोटी तान। प्रत्येक चौबोल का आरम्भ दोहे से होता है जिसका अन्त चरण कुण्डलियों से होता है। इसके सहकारी वाद्यवृन्दों में नगाड़ा अनिवार्य है।

लोकनाट्यकार कथानक का कोई भी बंघन नहीं मानता। यद्यपि अधिकांश सामाजिक-जीवन व समस्याओं से ही संबंधित होते हैं पर वह आवश्यकता पड़ने पर तथा उपयुक्त प्रतीत न होने पर अपना कथानक पुराणों से भी ले सकते हैं तथा इतिहास के अंश से भी ले सकते हैं। यह किसी लोक-कथा तथा कल्पना से भी काम चलाता है। वे किसी काल्पनिक राजा या रानी का संबंध किसी भी राजघराने से जोड़ सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य इतिहास कहना नहीं अपिनु भावाभिव्यक्ति है और यही कारण है कि उसका कथानक इतिहास सिद्ध न होते हुए भी अमर रहता है। उसके लिये देश-विदेश का भी कोई बंघन नहीं रहता। वस्तुतः वह समाजवादी दृष्टिकोणों को लेकर लिखता है। कथानक के

हिन्दी साहित्य कोष—ज्ञानमंडल लिमिटेड, पृ० ४२५

द्वारा समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रचार करने का लक्ष्य दिखायी पड़ता है— उदाहरण के लिये जमीदारों का अत्याचार, माई-भाई के झगड़े, स्त्री-पुरुष के झगड़े, पुरुषों की कामान्धता तथा उसकी शिकार स्त्रियाँ। खड़ीबोली प्रदेश में भी अन्य स्थानों की माँति स्त्री-शिक्षा का अभाव है। युग-युग से पुरुष जाति ने स्त्रियों पर कितना भयंकर अत्याचार करके उन्हें घर में ही बंदी बना रखा है, उन्हें किस प्रकार उनके जन्मसिद्ध अधिकारों से अपरिचित रखा है, इन सभी का वर्णन इन नाटकों, नौटंकियों, ख्याल, भगत, लावनी, तथा स्वांग आदि में स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है।

, पुरुषों के व्यभिचार तथा शराब आदि व्यसनों में ग्रस्त रह कर अपने गार्हस्थ्य-जीवन के कर्तव्यों की उपेक्षा करने का सजीव चित्रण लोक-नाट्यों में अपने यथार्थरूप में दृष्टिगत होता है। लोकनाट्यों में समाज की अस्वस्थ और दुखदायी स्थिति को जनता के सम्मुख नाट्यरूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य, सुधार ही रहता है। इनमें जमींदारों, साह्कारों, मिल-मालिकों, राजा-महराजा आदि की पोल तथा उनके वास्तिवक चित्रों का वर्णन रहता है। ग्रामीण किसान, पूंजीपित साह्कार और मिल-मालिक के दुहरे पाटों के बीच में पड़कर किस प्रकार पिसा जाता है, इसका मर्मस्पर्शी चित्रण दिखाया जाता है। इसमें जमींदार और मिल-मालिक, किसान तथा मजदूरों को जोंक की तरह चूसते हैं।

लोकनाट्यों में, अंग्रेजों के द्वारा शासन में किये गये परिवर्तनों, अत्याचारों तथा सुधारों पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक समस्याओं को भी इनमें प्रदर्शित किया जाता है तथा धार्मिक और राजनैतिक समस्याओं को भी अपने दृष्टिकोण से उपस्थित किया जाता है। कुछ नाटकों में मारत के स्वतंत्र होने के बाद का उल्लेख मिलता है। इसके अनेक मनोरम चित्र लोकनाट्यों में उपलब्ध हैं।

अधिकांश लोकनाट्य प्रेमगाथाओं से संबंधित होते हैं। प्रेम, मानव-जीवन की शाश्वत अनुभूति है जिसकी अपूर्व महिमा है। इसी से संबंधित त्याग, सुब, दुख, सहानुभूति, ईर्ष्या इत्यादि का उल्लेख मिलता है। मानव-जीवन किसी भी परिस्थिति में हो, उसका हृदय प्रेम या विरोध एवं प्रतिकिया तथा घृणा से ओतप्रोत रहता है जिसकी उपेक्षा करना देवत्व-गुण है, जो संसार में दृष्टिमत नहीं होता। अतः लोकनाट्य में सबसे स्वामाविक और अधिक प्रचलित कथा प्रेमतत्व संबंधी मिलती है। इन प्रेम संबंधी लोकनाट्यों में जातिभेद दिखलाया जाता है जिस पर प्रेम की विजय होती है। अनेक संधर्षों के पश्चात् अंत में विजय सच्चे प्रेम की ही दिखलायी जाती है। सच्चे प्रेम के द्वारा, लौकिक-प्रेम को ही पारलौकिक प्रेम का आधार माना जाता है।

इन कथानकों में कथाप्रवाह होता है यद्यपि प्रारम्म शिथिल होता है पर मध्य में द्रुत गति, लोकमावनाओं के अनुरूप चलती हैं। चामत्कारिक अभिनय और अस्वामाविक कथनों से नाटक के प्रति जनाकर्पण अधिक होता है। जन से संबंधित रीति-रिवाजों, प्रथाओं, मान्यताओं और विश्वासों का बोलवाला सभी तरह के लोकनाट्यों में रहता है। लोकनाट्यों में स्त्रियों की पर्याप्त महत्ता दिखाई गई है। इतिहास एवं पुराण से अनेक योग्य महिलाओं का चारित्रिक इतिवृत्त बनाया गया।

लोकनाट्यों के पात्रों में स्थानीय वैशिष्ट्य अवश्य होता है। प्रत्येक पात्र किसी सामाजिक प्रवृत्ति-विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। कला की सूक्ष्मताओं के अतिरिक्त जनमें एक अनगढ़ व्यक्तित्व होता है, जो जनकी स्थूल विशेषताओं के कारण प्रकट होता रहता है। यह अपनी विशिष्टताओं से विमूषित होते हैं, जो प्रायः जाने-पहिचाने एवं प्रचलित समाजगत प्रवृत्तियों के वाहक होते हैं— खूसट, बुड्ढा, सौत, दुर्गुणी पित, ढोंगी साधु, कर्कशा औरत आदि। लोकनाट्यों में पात्रों को अमिनय की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। अधिकतर चार या दो स्त्री-चरित्र रखने से काम चल जाता है। उस समय हिन्दू-मुसलमान का मेद नहीं था अतः अधिकतर मुसलमान ही अभिनय करते थे।

इनमें Prompter (सत्वरक) मी होते थे। वे निर्देशन करते थे और रूय आदि सिखाते थे। गाने वालों को अलग-अलग जगह से बुलाया जाता था और कई महीने तक इनका अम्यास कराया जाता था। स्वांग में, अमिनय में मूल होने पर उसके लिए क्षमा न होती थी और अमिनेता को जला तक देते थे।

स्त्रियों के अभिनय के लिए पुरुष ही वेश घारण करते हैं, अतः स्त्रियों के चिरत्र-चित्रण में लालित्य की कमी रहती हैं। 'विदूषक' अपने हास-परिहास से चिरत्र की आन्तरिक बातों पर प्रकाश डालता है। नाट्य की विशेषताओं को प्रकट करने की अपेक्षा उसके द्वारा खलनायक और अन्य पात्रों की विकृतियाँ अधिक सच्चे ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं।

रूप-योजना-प्रसाधन—लोकनाट्यों में लम्बे-चौड़े प्रसाधन, अलंकार, मड़कीले वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती । कोयला, काजल, खड़िया, गेरू आदि पोत कर तथा मुखौट लगाकर एवं रंगीन वस्त्र धारण कर पात्र मंच पर प्रवेश करते हैं ।

वेशभूषा—इनमें घोती, अंगरखा, धाघरा, छड़ी आदि का उंपयोग होता है। घोती के पहनने तथा छड़ी के घारण करने के ढंग से पात्र राजा या फकीर, पंडित या कृषक, मंत्री या सिपाही बन जाता है। इनमें सबसे विलक्षण पहरावा ओढ़नी है। ओढ़नी को सिर पर धारण करने की शैली और मुखमुद्रा के परिवर्तनों के द्वारा पात्रों की मनोवृत्ति आंशिक रूप में अभिव्यक्त होती है।

स्वाँगादि के पात्रों की वेशभूषा कभी-कभी बहुत कीमती भी हुआ करती थी। पुरुष चूड़ीदार पाजामा, अचकन, और शादी के समय पहने जाने वाले कमख्वाब के जोड़े पहनते थे। यह राजसी-पोशाक का काम करती थी। पोशाक पत्तीदारों के घरों से किराय पर भी मिलती थी। यह Make up (मेकअप) करने में भी विशेषज्ञ होते थे। उस समय वह बिल्कुल स्वाभाविक से प्रतीत होते थे। यह लोग असली जेवर भी पहनते थे। अगर किसी कारणवश नहीं पहन सके तो दर्शक उनके अभावों की आलोचना करते थे। इस अवसर पर और भी वास्तविकता लाने के हेतु वातावरण में बहुत-सी नवीन वस्तुओं का निर्माण कर लेते थे, जिसका उदाहरण, हमें देव बन्द में सोरठ का कुआ देखने को मिला। पता चला कि यह सोरठ का सांग खेलते समय सोरठ के पानी भरने के लिए बनवाया गया था, जो अब तक विद्यमान है।

खड़ीबोली प्रदेश में देवबन्द, रेस्वागों के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यह खेलने के लिये भी तथा रचियताओं के लिये भी प्रसिद्ध है। पहिले देवबन्द में होली पर स्वांग खेलने की प्रथा थी। जो स्वांग खेले जाते थे वह यहीं के रचियता ही स्वयं लिखते थे। यह लोग पुराना या किसी दूसरे का लिखा हुआ स्वांग खेलने में अपना अपमान समझते थे। अतः हर वर्ष होली के अवसर पर नये-नये स्वांग रचे जाते थे। यह देवबन्द की ही विशेषता थी। यहाँ के जीवित स्वांग रचियता इसका उल्लेख गर्व से करते हैं। अन्य स्थानों पर मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि खड़ीबोली प्रदेश के जिलों में स्वांग का चुनाव व अभिनय करते समय लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे और उनके इस कार्य पर कोई आपित नहीं होती थी। उनमें रचियता की प्रतिमा का अभाव भी था। अब तो इस प्रतिमा का लोग हो रहा है। पिछले २५ वर्ष से देवबन्द में भी इसका अभाव मिलने लगा है। यहाँ पर हम देवबन्द के स्वांग के संबंध में विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे।

देवबन्द में स्वांग फागुन सुदी एकादशी से आरम्म होता था और फाग-दुलहंडी-पड़वा के दिन समाप्त होता था । इन पूरे पाँच-छः दिनों में एक ही

१. सहारनपुर किले में एक दड़ा कस्वा।

२. प० ज्योतिप्रसाद मुख्तार।

कहानी खेली जाती थी। इस का समय रात्रि के १० बजे से ४ बजे तक रहता था। इसमें अभिनय करने वाले सब पात्र पुरुष ही रहते थे और वही जावश्यकता पड़ने पर स्त्रियों का भी अभिनय कर लेते थे। यहाँ पर स्वांग खेलना और खिलवाना एक प्रकार का शौक था जिसमें वहुत व्यय किया जाता था । इसका सब प्रवन्व करने वाले व इस पर रूपया व्यय करने वाले पत्तीदार कहलाते थे। उनकी भी एक पार्टी होती थी। वह किसी न किसी उस्ताद को नियुक्त करते थे। स्वांग कई स्थान पर होते थे-एक ही समय में चार-चार स्थान तक में। उनमें तलना आलोचना तथा स्पर्धा होती थी, इसी कारण इनमें बहुत साववानी भी रखने की आवश्यकता होती थी । दर्शक व अन्य पार्टी के लोग बहत ही सुझम-निरीक्षण करते थे तथा कड़ी आलोचनाएँ मी होती थीं । दर्शकों में कुछ तो शायरी से संवंघित होते थे । वह प्रायः स्वांग के अभिनय की आलोचना उसी समय करते थे, पीछे नहीं और अभिनय करने वाले तथा करवाने वाले उसका उत्तर-प्रत्युत्तर भी उसी समय दते थे। इससे प्रतीत होता है कि वे लोग बहुत साहसी, तथा उत्साही प्रकृति के होते थे और हर प्रकार के आक्षेत्रों को मनकर, अपमानित होकर भी हतोत्साहित नहीं होते थे, वरन उसमें सवार के संकेत खोजते थे और आवश्यक सवार करते भी थे।

रंगमंच—इनके लिये रंगमंच की, या लोकमंच की आवश्यकता हुई। सर्वप्रथम तो रामलीला, रासलीला और नौटंकी आदि का अभिनय करते समय ही उसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ। उनका रंगमंच बहुत साधारण तथा घरेलू ढंग का होता था। लोकनाट्य के मंच खुले होते थे। मन्दिर के आँगन या चौराहे पर, किसी ऊँचे स्थान पर बल्लियों के सहारे तस्त डाल कर बनाये जाते थे। एक-दो पर्दों के द्वारा की गयी सजावट ही पर्याप्त होती थी। इनमें पर्दे बदलने की व्यवस्था नहीं होती थी।

सांग मंच के लिये कुछ मिन्न आवश्यकताएँ मी होती थीं। नीचे कई तस्त विछाकर स्टेज वनाया जाता था और ऊपर शामियाने होते थे। शामियाने कम या अधिक सामर्थ्यानुसार ही होते थे। तस्त कड़ियों तथा छोहे की पत्ती आदि से तीन दरवाजे बनवाते थे। उसके आगे भी तस्त बिछाकर उस पर चौकियाँ विछाते थे जिससे ऊँचाई रहे। इसी पर चढ़ कर छड़के गाते थे। एक या दो छड़कों को ऊपर के स्थान पर, महल में, विठा देते थे जिससे छोगों को उत्सुकता रहे कि यह भी कुछ कहेंगे। जो अतिरिक्त लोग महल में होते थे उनकी संस्या केवल चार या पाँच होती थी। इनमें भी असली दो ही होते थे—नायक तथा खलनायक। तस्त के ऊपर दरी या चाँदनी बिछाई जाती थी। यह सांग मंच, 'ओपेनएयर'

थियेटर का ही मूल रूप है—अनगढ़ रूप में । इसमें पर्दों का प्रयोग नहीं होता था जो भी होता था, वह वास्तविक दृश्यों में सबके सामने ही होता था।

कुछ दृश्य ऐसे अवश्य होते थे जिन्हें मंच पर नहीं दिखाया जा सकता था। अथवा वे दृश्य जिन्हें मंच पर दिखाना अमीष्ट न होता, उनका काम केवल सूचनामात्र से लिया जा सकता था। उदाहरण के लिये कोलाहल, आग लगना, खून खराबी, हत्याकाण्ड—आदिदृश्यों के लिये नेपथ्य काम में लिया जाता था।

दर्शक, आडम्बरों की ओर घ्यान न देकर कथा व कथोपकथन ही अधिक घ्यान में रखते हैं। ऐसे मंचों पर अभिनेताओं को अनेक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं जो न तो दर्शक को अखरती हैं और न नाटक मंडलियों में ही कभी आलोचना का विषय बनती हैं।

वाद्य—स्वांग में वाद्यों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक होता है। सबसे आवश्यक वाद्य सारंगी और तबला होते हैं। सारंगी के बिना स्वांग नहीं चलता। बोल को वहीं अदा करती है। सारंगी की विशेषता होती है कि इसमें बोल स्पष्ट सुनायी पड़ते हैं। उस समय सारंगी बनाने वाले भी विशेषज्ञ होते थें। स्वांग में प्रयुक्त होने वाले अन्य वाद्य हैं—ढप्प, (चंग पर ख्याल आदि गाते हैं), नक्कारा, ढोलक, चिमटा, हारमोनियम, खड़ताल, घड़ा, घंटा, फूल की थाली, कटोरदान, अलगोजा (दो बाँसुरी), सारंगी तथा एकतारा।

संगीत नाटचों की शक्ति है—ढोलक, झाँझ, मंजीरे, करताल, बाँसुरी तथा हारमोनियम। ढोलक व नगारे के बिना भी काम नहीं चलता। इसपर पूर्णरूपेण आंचलिकता का प्रभाव है। ऊँची आवाज, सामूहिक व्वनि तथा आदि से अंत तक वाद्यों का बजना, सबको प्रभावित करता है।

सांग आरम्म होने से पहिले बहुत देर तक नगाड़ा बजता रहता है जिससे सब गाँववालों को ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर सांग होने वाला है। नगाड़े की घ्विन बहुत ऊँची होती है, सांग प्रारम्म होने पर सभी वाद्यों का प्रयोग किया जाता है जिनमें हारमोनियम, सारंगी, नगाड़ा मुख्य होते हैं। अलगोजे का मी प्रयोग किया जाता है। कुछ सांगी घड़े का भी प्रयोग करते हैं। आवाज तेज करने के लिये यह लोग एक कान पर हाथ रख कर गाते हैं। सांग में समयानुरूप सभी वाद्यों का प्रयोग होता है। इन वाद्यों के सम्बन्ध में हम तीसरे अध्याय के अन्तर्गत विस्तार से कह आये हैं।

कयोपकथन—लोकनाट् गों में भावाभिव्यक्ति का माध्यम अधिकतर पद्य ही होता है। पद्य बहुत सरल होता है जिसको सर्वसाधारण जनता समझ सकती है। यही ८० वर्ष पहले 'हिन्दुस्तानी' का रूप था, जो आधुनिक हिन्दुस्तानी का प्राचीन रूप माना जाता है। उनमें प्रयुक्त होने वाली माषा पद्यमय गद्य होती है। माषा जब मी काव्यमयी होती है, गद्य का प्रयोग कम होता है। यह केवल माड़ों के हास्यात्मक अभिनय अथवा इतिवृत्तात्मक प्रसंगों से किया जाता है। यह गद्य भी पद्यात्मक होता है।

पद्य में उर्दू और फ़ारसी के शब्दों का भी प्रयोग रहता है। उर्दू और फ़ारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग करना उस समय की विशेषता थी। यह जन-साधारण की भाषा थी। इनमें अलंकारों का प्रयोग भी रहता ही है और इनमें मुन्दर रूपक, उपमा आदि भी मिलती हैं जो भाषा में स्वामाविक रूप से ही आ जाती हैं। यह ऊपर से थोपी हुई नहीं प्रतीत होती हैं। इनपर संस्कृत शैली का भी प्रभाव है। इसमें ख्याल शैली का रूप भी दृष्टिगत होता है।

इनके कलापक्ष पर घ्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें छंद का आग्रह उतना नहीं है जितना तर्ज का। तर्ज या रंगत, जिनमें किवगण स्वेच्छानुसार परिवर्तन कर उनको नित-नूतन नाम देते हैं, इस बात का प्रमाण है। स्वांग में चौबोले की तोड होती है जिसे चलन कहते हैं। ख्याल और झूलना कहने वाले, पिंगल के नियमों का पालन कुछ अच्छी रीति से करते हैं। जिन रागों का व्यवहार अधिक है वह आसावरी, मल्हार और जोगिया हैं। इन स्वांगों में गायन इतनी जोर से होता है कि ८-१० हजार लोगों का समूह उसको मली प्रकार सुन सकता है, आव.ज जोरदार और सुरीली होती हैं। पहले आधुनिक लाउडस्पीकर नहीं थे, पर जनता को उनकी आवश्यकता नहीं अनुमव होती थी।

तर्ज-लय—स्वांग में प्रयुक्त होने वाली तर्ज विशेष प्रकार की होती थी। ये सब अपने-अपने ढंग की अलग हैं। इनके उदाहरण अन्त में दिगेगये हैं। यहाँ पर केवल नामों का उल्लेख कर के उनका परिचय ही दिया गया है यथा—लावनी, ख्याल, मेंट, रागिनी, मजन, गजल, दोहा, चौपाई, रेख्ता, दौड़, तोड़, शोर, गाना, मुनादी, जिकड़ी, तिकड़ी, चौबोला, बहरे-तबील, झूलना, कड़ा आजकल सिनेमा के गानों की तर्ज पर भी इनका गायन होने लगा है।

इनमें प्रयुक्त होने वाली मुख्य ताल नगमा, तीनताल, सोलह मात्रा, कहरवा, चारताल तथा रूपक हैं। स्वांग के आरम्म में सबसे पहले निरगुन गाया जाता है। जिसके द्वारा देवी-देवताओं का मंगलाचरण करते हैं, इसे मेंट कहते हैं फिर प्रार्थना। उसके बाद जो उस स्वांग का उस्ताद होता है वह अपने स्वांग का परिचय देता है। किसी भी स्वांग के अखाड़े के उस्ताद को 'पाघा जी' कहा जाता है। वह अपने गुरु की स्तुति करता है।

इन स्वांगों में कहीं पर भी नीरसता नहीं आने पाती थी, पहले दो चार चौवेले,

फिर रागिनी तथा अन्त में भी रागिनी ही होती है। बीच-बीच में कोरस गान भी होता है और अन्त में जय-जयकार होती है। यह स्वांग कम से कम तीन-चार घंटे तथा अधिक से अधिक रात भर होते हैं। इनमें कोई भी अर्धविश्राम नहीं होता।

स्वांग खेलने के अवसर-विशेष भी होते हैं। साधारणतया तो यह होली से पहले खेले जाते हैं पर होली के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर भी कराये जाने की प्रथा है उदाहरणार्थ—मन्दिर बनवाना, कुंआ खुदवाना, धर्मशाला के चन्दे के लिये, स्कूल के चन्दे के लिये अथवा मुहूर्त्त आदि के समय, तालाब बनवाने के अवसर पर तथा विवाह आदि के अवसर पर और कभी-कभी पुत्र-जन्म की प्रसन्नता के समय भी लोग स्वांग कराया करते हैं।

स्वांग अधिकांश सुखान्त ही होते हैं। इनमें सदैव सत्य व अच्छाई ही की विजय दिखायी जाती है जिसे जनता उसको देख व सुन कर अपने जीवन में भी आदर्श उपस्थित करे तथा घर जाते समय जीवन व जगन् के प्रति एक अच्छी घारणा मन में लेकर जाये।

स्वांग का आधुनिक रूप—स्वांग का चलन, ढाँचा वही है जो पहले था। इतना परिवर्तन अवश्य हुआ है कि उसकी तर्जों में अब फिल्मी गानों को तथा उनकी तर्जों को भी ले लिया है। अब शब्दों में भी कुछ परिवर्तन होता जा रहा है।

इधर मुजफ्फरनगर व मेरठ तथा सहारनपुर आदि खड़ीबोली प्रदेश में जो स्वांग अत्यधिक प्रचलित हैं, उनमें से कुछ के नाम ये हैं—रूपबसन्त, पूरनभगत, हिरिश्चन्द्र, अमर्रासह राठौर, पिरथीसिंह, किरणमयी (पितव्रता), मोरध्वज, राजा नल, शाही लकड़हारा, चन्द्रहास, भगतधुरू, लैला-मजनू, शीरी-फरहाद आदि। पर ये स्वांग करना तो सांगी अपनी साख के विरुद्ध समझते हैं। हाँ, कभी-कभी छोटे-छोटे सांगी गाँव आदि में अवश्य कर लेते हैं।

इघर मुजफ्फरनगर में अधिकतर सांग बुन्दू व पीर के चलते हैं, जो नाबीना थे तथा खानपुर जिला मेरठ के रहने वाले थे। इसी प्रकार मुसद्दी सांगी मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध है वैसे मंगलसैन, रामचन्द्र, छोटेलाल भी है। रामचन्द्र खटीक है और छोटेलाल हरिजन। मुसद्दी का उस्ताद हरदेव पाघा था, जो करवाड़ा जिला मुजफ्फरनगर का रहनेवाला था।

आजकल प्रायः स्वांग एक ही रात में समाप्त हो जाते हैं। यह केवल परम्परा-गत पेशा है और जीविकोपार्जन का साधन है। प्रतिमा तथा लगन के अमाव में अब मौलिक रचनाएँ नहीं मिलती हैं। यह प्रायः दूसरों की रचनाओं का ही अभिनय करते हैं। पहले लोग दूसरों के द्वारा रचित रचनाओं का अभिनय करना अपना अपमान समझते थे। वह स्वयं ही रचना करते थे और यह सब विशेष रुचि, शौक के कारण ही होती थी तथा उसमें प्रतिद्वन्दताएँ मी होती थीं। तब इनका उद्देश्य केवल घनोपार्जन ही नहीं था। स्वांग का निमंत्रण यह लोग इलायचियाँ बाँट कर करते थे, परन्तु अब केवल मनादी करा देते हैं।

उस समय ख्याल के भी दंगल हुआ करते थे। स्वामी नारायणानन्द जी ने इस पर पुस्तक लिखी है। वह भी देवबन्द ही में रहा करते थे। इसमें भी दो-दो पार्टियाँ हुआ करती थीं—कलगी और तुर्रा। अब इस प्रकार के दंगलों का प्रचलन नहीं रहा, क्योंकि ख्याल की किवता किंठन होती थी, इसमें शब्दचयन का बहुत ध्यान रखते थे। आधुनिक स्वांगों में लावनी और चौबोलों का प्रयोग होता है। वास्तव में लावनी भी ख्याल का ही रूप है। लावनी सबसे पहले वनारसीदास' ने लिखी तथा 'चौबोली' की रचना 'बालकराम योगी' ने की। ये पंजाब के थे तथा कनफटे साधु थे। सांगीत की दो प्रमुख तर्ज होती है—बैठीताल तथा खड़ीताल। बैठीताल के प्रवर्तक धनश्यामदास हैं तथा खड़ीताल के प्रवर्तक परशादीलाल, बलवन्तर्सिंह, बुद्धमीर, सगुवासिंह।

सांगीत में चन्द्रलाल के सांगीत मी बहुत चलते हैं। उन्होंने भावों के ऊपर विशेष महत्व दिया है तथा उसमें घार्मिक दृष्टान्त व ब्रह्मज्ञान का आधिक्य है। इस प्रकार के सांगों में 'जाहरपीर', 'ढोला मारू' तथा 'निहालदे' आदि अधिक प्रचलित हैं। इस प्रदेश के आधुनिक मजन, होली, निरगुन, सांगीत तथा ख्याल-रचिताओं में निम्नलिखित लोक कवियों का नाम प्रसिद्ध है—

चौधरी घीसाराम, फूलासिंह, मीरदाद, सेठूसिंह, बालकराम, घीसा (संत), घनक्यामदास, लटूरसिंह (शिष्य खिम्मनसिंह)।

पहले स्वांगों में नृत्यों का समावेश नहीं था। सभी भावभंगिमाएँ हाथों से व इशारों से होती थीं। परन्तु अब नृत्य ही प्रमुख होता है।

देवबन्द में सावन में राघावल्लम के मन्दिर में झूले होते हैं जिसमें हमें रास का रूप मिलता है। यह स्वांग का रूप है, यहाँ जुलूस आदि बहुन अच्छी तरह से निकलते हैं। सन् १९११ से पहले रामलीला सूक्ष्म रूप में होती थी पर १९११ से बलवा होने पर बन्द हो गयी। अब सन् १९४८, १९४९ से यह फिर आरम्म हुई। दो साल तक बाहर की पार्टियाँ आकर रामलीला करती थीं। अब तो यहीं के लोग करने लगे हैं। यहाँ पर रामलीला भी नाटक के रूप में होती है, रामायण के आघार पर नहीं।

होली के अवसर पर दिन में स्त्रियाँ स्वांग अलग करती थीं। स्त्रियों के गाने

ेपृथक् स्वररचित होते थे । यह भी स्वांग का ही एक रूप है । विवाह आदि में खोड़िए ंपर जो अभिनय होता है वह भी स्वांग का ही रूप है ।

खोड़िया—यह स्त्रीसमाज का लोक-नाटच है। इसमें स्त्रियाँ बहु-बन्ने बनती हैं। दो स्त्रियाँ इसका अभिनय करती हैं तथा विवाह किया जाता है। यह कृत्रिम विवाह होता है। इसका उद्देश्य होता है असली वर-वधू का आधि-व्याधि टालना। कहीं-कहीं पर विवाह पहले वृक्ष आदि से कराया जाता है। खोड़िये में विवाह के अतिरिक्त स्त्रियाँ गीति-नाटच भी करती हैं जिनके लिये वे गूजरी, मनिहारी, लला, व्याही या मुर्गा के गीत गाती हैं। पुरुषों के न रहने पर वे इस अवसर पर अश्लील गीत भी गाती हैं। यह केवल स्त्रियों का ही उत्सव होता है।

सांगी बेहाँसह--देवबन्द (सहारनपुर) में बेहाँसह प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। उन्होंने कुगभग ४० स्वाँग लिखे भी थे तथा लिखवाये भी थे। यह काम वह अपने निर्देशन में ही करवाते थे जिससे उसमें कोई त्रुटि नहीं होती थी। देवबन्द के चौबोलों का 'एक विशेष रूप था। इनकी तर्ज (रंगत) बिलकुल भिन्न थी। यद्यपि पंडित बेहर्सिह 'निरक्षर थे पर वह बहुत ही अद्भुत स्मरणशक्ति के व्यक्ति थे। आपकी स्मरण शक्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि आप चटाई पर बैठ कर एक चौबोला बनाकर 'एक-एक तिनका तोड कर चटाई के नीचे रख देते थे। इस प्रकार दिन भर में २०-३० चौबोले, ख्याल, रागिनी, रेख्ता, कडा बना लेते थे। शाम को उमराव सिंह को एक-एक तिनका उठाकर लिखा देते, फिर तिनका फेंक देते। उनका संकेत तिनकों में रहता था। आप से पहले स्वांग निम्नकोटि की कविता थी, जो वासनापूर्ण और अक्लील हुआ करती थी। आपने उसमें परिवर्तन किया और दार्शनिकता का पुट ंदिया । आपकी माषा बोल-चाल की सरल भाषा थी । आप उसमें उर्दू और फारसी का प्रयोग करते थे। आपके पुत्र उसको उर्द लिपि में ही लिखा करते थे। आपके स्वांगों की हस्तलिखित प्रतियाँ भी मिलती हैं, जो ८० वर्ष पूर्व की हैं। जिनका अनुवाद होना आवश्यक है। आपके सांग 'राजामर्तु हरि' के दार्शनिक पक्ष का कुछ भाग यहाँ उदाहरण के लिए दिया जाता है—राजा भर्तृ हिर पिंगला की मृत्य पर शोक कर रहे हैं तथा कहते हैं-

## 'मेरी हाँडी फूट गई, मैं जलकर मरूँगा'

तभी बाबा गोरखनाथ जी आते हैं और राजा से एक हंडिया मँगवाते हैं, राजा हंडिया लाते हैं, वह जानबूझ कर उसे गिरा कर तोड़ देते हैं, हंडिया के गिर जाने 'पर राजा से कहते हैं कि तू मेरी हंडिया वापिस लाकर दे, इस पर राजा कहते हैं—

'एक गई दो-चार मंगाई, सोना चाँदी कूटी वो वस्तु ना मिले, जो मेरे हाथ से छूटी' गोरखनाथ जी राजा से हठ करते हैं, तो राजाजी कहते हैं—

'मैं समझूं था नाथ जी, पाँच तत्व का अंग

उन पाँच्वों के और भी पाँच रहे हैं संग ।

ए गुरुजी पाँच रहे हैं संग, काम उत्पत फल बोत्ता,
जो ना होत्ता मोह, जगत काहे को रोता ।

ए गुरुजी, उसी संग की सिला, उसी पत्थर का मोती

पारस भी पासाण, लाल पत्थर की जोती

ए गुरुजी, जो गीता, बेदाँत भू पठते सारे
ना धरती आकाश रिव होते तारें

तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं——

'कौन सासतर से पढ़ा तें राजा ये गियान इसी बास्ते जगत से लोप हुए सतवान लोप हुए सतवान लोप हुए सतवान, विधि ने यही बाच रक्खा था पाप बेल बो लई घरम से, सतबीज हरना था तीनों युगों से खाली नरक कुंड भरता था अपने तन में होत है सुई लगे दुख ढेर और बिगाने अंग में पड़ी लगें शमशोर ए बच्चा रे, पड़ी लगो शमशोर, लगे जिसके वही जाते अनलागत में मस्त दर्द किसका पहचाने,

ए बच्चा रे—
माटी की एक हंडिया सोइ सोइ रानी
तके दूसरा भेद, मूढ़ जग में वो प्रानी
ए बच्चा रे—लख चौरासी जून, सब यही की माया
तै राजा क्या चीज, नारी की समझी काया

इसप्रकार मिट्टी का बरतन मँगाकर तोड़ना तथा उसी को लेकर राजक मर्तृहरि को उपदेश देना, बाबा गोरखनाथ जी की इसी वार्ता को सुनकर तथा प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर राजा को वैराग्य हो जाता है, संसार की निस्सारता समझः में आ जाती है। आपके स्वांग सभी हस्तलिखित हैं जिनमें कुछ के नाम हैं—

लवकुश, मर्तृंहरि, राजा विक्रम की कहानी, चन्द्रमान, वैतालपचीसी की ११ वीं कहानी, पूरनमल, नवलदे, सोरठ का सांग, चन्द्रकला, रूपकला, मदनसिंह ▶ आपका केवल एक स्वांग 'स्याहपोश' ही प्रकाशित हुआ है।

इन स्वांगों के कथानक प्राय: लौकिक प्रेम ही को लेकर लिखे गये हैं। इनमें

तीन बातें प्रमुख होती हैं---नायक, नायिका का प्रेम, मिलन तथा बिछोह। पहले योग-गाथाएँ भी मिलती थीं। इनमें दो प्रकार की रंगत प्रमुख थी।

खड़ी रंगत, चलती रंगत-पूरनमल के स्वाँग में ते इन दोनों तर्जों के उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं--

चलती रंगत—'अजी, भौरे में बेटा मेरा, बीच में कई साल रिव दरसन होता नीं पूरन मेरे लाल'

चौबोल-- 'पूरन मेरे लाल हवा ना लगे तुम्हारे तन के जिससे ऐशे खुशी ना होवे आग लगे उस धन के जैसे सरप पड़ा पटियारी, दे दे मारे फन को चन्द रोज में बाहर चहेंगे, क्यों भटकावे मन को' दोहा

्खड़ी रंगत— 'भीड़ पड़ी सिमरूँ तुझे, तैं कर माता कल्यान पाँच चोर तन भस्म हों, तो दे मुझको वरदान।' चौबोला

'दे दीजें बरदान मेरी, हे लाड्डो ज्वाला जी मादर के मन्द्र चला, राखिये लाज माता जी क्या जी मादर, के जी मनु चला दे दीजें राखिये लाज ए चरनों में सीस धरूँ, नूं ना अजमाइयो जी मैं बालक नादान करो प्रान सहाई, माता प्रान सहाई क्या जी मैं बालक नादान—करो'—

खड़ी रंगत की विशेषता यह है कि इसको बहुत खींच कर गाते हैं। इसी अकार स्वांगों से पहले सुमिरन या मेंट गाने की प्रथा थी जो इस प्रकार होती थी—

'बिघन हरन मंगल करन, गिरजा पुत्र गनेस
अरघंगी गिरजा सिहत रच्छा करो महेस।'
चौबोला— 'रच्छा करो महेस आज एक ग्रम का लिखूं फँसाना
चन्द्रकला पे प्रेमसैन दिल से हुआ दिवाना
उस शमा रूप पर हुआ एकदम दिल उसका परवाना
उसके इसक में उसने जाकर कुले वीराना छाना।'

बेहूर्सिह जी के द्वारा रचित स्वांग में 'छवकुश' में बारहमासा का यह रूप अब स्तक प्रचलित है जो इस प्रकार है— 'त्यागी बन के बीच, हरी मैं क्या अवगुन कीना तड़प रही बेचैन अकेली, पीट रही सीना'

आबाढ़— अाया घनघोर बरसता रिमझिम रिमझिम रिमझिम बारी सुन कोयल की कूक इस जग में खौफ लगे भारी बोले चातक भोर भंवर गूंजै डारी डारी मारग हो गये बन्द, भरे जल यल क्यारी क्यारी

सावन-- दामिनी, दमदम दमकै

घन घन घूमै जुगनू चम चम चमकै

सी सदमें दिल पर गम गम गमकै

भादों— कारी रैन अंधेरी है मुसकिल री जीना
तड़प रही अकेली पीर
लगा असौज मास, कनागत करने की रुत आई
जागै पितर निरास पास नहीं मेरे रघुराई
कौन पायता करें, कौन पूजे दुरगा माई
खाली चले तिब्हार, करम ने गरिंदस खाई

तड़प रही अकेली—

कातक— सब करें दिवाली, भई रोसनी घर घर आली इस मौसम मुझको बन डारी, कैसे कटे उमर मेरी बाली

मंगासीर— जाड़ा पड़े लगे है सीतल पसमीना,

तड़प रही अकेली—

पोह— पाला जोर शोर कर एकदम से आया
मुझ पापन को छोड़ गया लछमन घर को घाया
चढ़ी बदन में लहर, जुदाई का जलवा छाया
धरनी पर सिर घुनूं पड़ी ज्यूं जहर का खाया
तड़प रही अकेली—

माह— अम्बा मौले उटकै
सहज सहज सर्वी रितु सटकै
हरी मिलन को ये दिल मटकै
यहाँ सह रही विपता के झटकै
तड़प रही अकेली—

फागुन— होवै फाग मेरा दिल होता ग्रमगीन तड़प रही अकेली—

चित्रा बढ़े देख कर, केसू बन फूले चैत--आ रही तरु सुगंध, हरी बिन हमको सब सूले बिना खता क्यूं करी हमें लछमन ने अनकूले था हम पर सनेह राम का क्या कारण भूले--

तडप रही अकेली--

है बैसाल महीना भारी, भरी अगन की, जल रही कारी बैसाख-बेहूसिह बतला हुशियारी, दासी तारा चरण शरण तुम्हारी

भानु तपै, मेरा खूं गर्मी में पीता--जेठ---

तड्प रही अकेली--

बेहूसिंह जी के समकालीन ही उस्ताद मूलराज थे। सीताराम जी, रामकरणगिरि के शिष्य हैं तथा यह भी स्वांग रचियता हैं। आपने बैतालपचीसी ११ वीं कहानी का स्वांग लिखा । मूलराज जी ने भी बहुत स्वांग बनाये और उर्दू में ही लिखे। आपके समी स्वांग खेले गये। सीताराम जी ने भी उर्दू में स्वांग रचे पर वे खेले नहीं गये। वह रामायण की कथा पर आधारित थे।

बेहूसिंह जी के परिवार में आज भी स्वांग लिखने की परम्परा है। आपके बाद आपके पुत्र श्री धुम्मनलाल जी (धूमसिंह) ने कई स्वांग लिखे और खेले। आपके पोते श्री ज्योतिप्रसाद जी मुख्यतार जो जीवित हैं, उन्होंने भी कई स्वांस लिखें। जब आप ७ वीं कक्षा में थे तभी नल-दमयन्ती का स्वांग लिखा। आपके स्वांग खेले नहीं गये। आप भी स्वांग, भजन, चौबोले, राग, रागिनी तथा ख्याल आदि बोल कर लिखवाते हैं। आप में अद्मुत प्रतिमा है। दमा के रोगी होने पर मी तथा अब कार्य से अवकाश प्राप्त करने और अत्यन्त कृशगात होने पर भी साहित्य सेवा में रत रहते हैं—सुनाने व बनाने दोनों में ही आपकी बहुत रुचि है। आप बहुत सरल स्वमांव के हैं । ज्योतिप्रसाद जी के द्वारा रचित साँग के कुछ अंदाः इस प्रकार हैं-

'बाला सुन्दरीं<sup>९</sup>' मात को सिमरूँ बारम्बार भेंट १--हाथ जोड़ बिन्ती करूँ खड़ा तेरे दरबार लड़ा तेरे दरबार मात मैं आया सरन तुम्हारी बेहू सिंह उस्ताद रहूँ नित उनका आज्ञाकारी।' 'सिमक प्रयम गणेश, घरूँ गुरू का ध्यान भेंट २--

किस्सा अमर कवार का, कथ के करूँ बयान

१. देवबन्द में बालासुन्दरी देवी का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसकी मानता बहुत दूर-दूर तक है।

कथ के करूँ बयान प्रभु आ करो हृदय में बास दो बुद्धि वरदान तुम्हारे हूँ चरनों का दास

कड़ा ३--- ऐ प्रभु जी पूरन करना आस, कहूँ दिलचस्प कहानी जोधपुर के दरम्यान थे एक राजा और रानी।

ह्याल— 'जैसा जो बावै बीज प्राणी वैसा फल पाता बोए खार का बीज, बता फिर आम कहाँ से खाता फलै न हरगिज जुलम हमेशा जालिम दुख उठाता है खुद होता है तबाह, किसी को नाहक जो सतात्ता है जैसा जो बोवै बीज—

> रावन ने किया जुलम देख वह तड़प तड़प मर जात्ता है हिरनाकुल को देख, जुलम क्या उसकी गती बनाता है करे जुल्म क्यों खौफ़ खुदा से नहीं घबरात्ता है ए मूरख जाने क्यों बकवास लगात्ता है।'

पं० ज्योतिप्रसाद जी का ही एक वारहमासा इसमें इस प्रकार दिया गया है—

> 'रो रही है बेचैन आह का भर रही है नारा बरसें दोनों नैन अशक की बह रही है घारा। कहाँ प्रीतम आप सिधारे, नहीं सुनते बचन हमारे मैं मर्खें, आह के भर रही नारें

दोहा-- लगा महीना साढ़ का बरस रहा घनघोर उमड़ उमड़ कर नाचते फिर रहे बन में मोर

शेर-- दामिनी दमके अंबर गरजे जिया डरपा रहा जिनके प्रीतम संग में, बस लुत्फ़ उनको आ रहा

दौड़— आया सावन मास एक बार, करैं तीज्जों का तैवहार झूल पड़ रहे घर बार जी, रलमिल झूले सब नरनार, मेरी किस्मत की मार मैं तो हो रही बेजार जी

उड़ान-- रात भाहों की अन्वियारी पित बिन है कटनी भारी कभी उठती है घटा कारी

तोड़— विना पिया चल रहा, मेरे दिल पर गम का आरा असौज में बिप्र जिमानै, नित नित सराघ का मौसम आनै पायताँ पूज्जें खुशी मनावें

दोड-

कात्तक में दीपमाल का, हो बड़ा तिव्हार दोहा--आला आत्मा रोशनी, होती घरबार मुझ अभागन को कहाँ अच्छे लगे तिव्हार शेर---रोते रोते काटतीं है सब यूँ ही लो निहार मंगिसर में यही मलाल, मेरी करता जान हलाल दौड़---मुझको रहता <sub>।</sub>यही खयाल जी कर दिया किस्मत ने पामाल सारा जाता रहा जलाल अब तो आ ही गय ाजवाल जी आया पोह का मास निराला उड़ान--पड़ने लगा तभी से पाला बीरन ने किया मुझे तह बाला 'सरदी का है जोर पती तुम बिन किसका सहारा है तोड्--माह में अंबा मौले कोयल कूक बोले है कुक पिक जिगर को घोले है फागन में रलमिल सखी गावें उमदा राग दोहे---पी संग मिल मिल नार सब खेलें होली फाग रंग भर पिचकारियाँ कोई कोई मलता गुलाल शेर--मुझ अभागन के रहे, हर बख्त ही दिल में मलाल हुए चैत के असार लगी मौसम बहार दौड़---मेरे दिल में दरार जी कहाँ दिल को करार हुई मैं तो वेमार रही पी को पकार जी मेरे निकले प्रान, हुई अकल हैरान उड़ान-लगा ईश्वर से ध्यान लगा माह बैसाख, चलै लू तपै सारा जहाँ तोड़---गरमी ने बदन तपाया मुझको बेमार बनाया ईश्वर ने क्या दुल दिलाया शिद्दत से गरमी पड़ी, लगा जेठ का मास दोहा--नार सभी पंखा करे, बैठी प्रीतम पास आतिशे फुर्कत से मैं जल गई मिस्ले कबाब शेर---े चैन एक पल को नहीं तड़प् बनी भट्टी की आग मेरी निकली जाती जान नहीं बचने के प्रान

पित मुझपै कुरबान जी लिया क्या जी में ठान—पिती कहाँ सी है धियान हुई मैं तो परेसान जी पिती क्या है देरी खबर आ लो मेरी मैं तो थारी चेरी

तोड़--

তভান--

लगा महोना लौंद—मेरा जी घायल कर डाला रो रही—

ज्योतिप्रसाद जी का एक भजन इस प्रकार है—

'मन किस उलझन में पड़ा, हाय सुमिरता क्यों नहीं कृष्णमुरार

भगतों का दुख हरने वाला, सारे जहाँ का रखवाला

आखिर सब का वही सहारा, उसी का सब संसार

मन किस उलझन में पड़ा...

भाई बन्धु पिता और माता
स्वारथ का है नाता
बेटा पोता बीबी म्याता, सब मतलब के यार
मन किस उलझन में पड़ा ...
मोह ममता के त्याग डगर को

हिरस हवा के छोड़ सफर को होश में आ भज ले ईश्वर को करें वो बेड़ापार

मन किस उलझन में पड़ा...

धन दौलत और बाग बगीचे संग न जाये कभी किसी के तूक्यों भूला फिरे बावरे संग जा घरम उपकार मन किस उलझन में पड़ा...

खड़ी बोली के लोक-नाटघों की विशेषता—लोकनाटघों के अध्ययन करने पर हम इन निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं:—

लोकनाटच, समाज व समुदाय की वस्तु है। यह व्यक्तिविशेष का कार्य नहीं है। अतः इसमें सम्पूर्ण समाज ही का दायित्व होता है। इसी कारण यह अधिक सफल भी हो जाता है।

लोकनाटच पद्य-प्रवान होते हैं। इनमें गद्य का अभाव होता है पर फिर भी कभी-कभी उसका प्रयोग अवस्य होता है। पद्य अधिक प्रभावोत्पादक होता है तथा सहजग्राह्य होता है और याद भी सरलता से हो जाता है, इसी से इनमें पद्य का ही प्रयोग विशेष रूप से होता है ।

स्वांग में अधिक आडम्बर नहीं होता, अतः यह ग्रामीण जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं व अभिरुचियों के अनुकूल होता है। ये प्रायः खुले में होते हैं। तख्तों का ऊँचा मंच बनाकर उसके चारों ओर बाँसों का घेरा बना लिया जाता है। पट-परिवर्तन का विधान नहीं होता। प्रवेश व प्रस्थान सब दर्शकों के समक्ष खुले में होते रहते हैं। दर्शक मण्डल इस मंच के तीन ओर बैठ जाता है। इनमें कुछ भी अंक आदि नहीं होते। समस्त कार्य कमपूर्वक होते हैं। गीत-नृत्य और बीच में वार्ता भी चलती रहती है। इन स्वांगों में संकेतों का प्रयोग भी बहुलता से होता है।

इनका रूप परिवर्तनशील होता है । कथानक प्रायः पुराण, इतिहास एवं वर्तमान जीवन की घटनाओं से लिया जाता है जो सभी जनमत को अनुरंजित करने वाले होते हैं। कथानक ढीलाढाला भी होता है। इनमें गित एक-सी नहीं होती। पूर्वार्द्ध में शिथिल गित से बढ़ती है और उत्तरार्द्ध में द्रुतगित हो जाती है।

इनकी प्रेमकथाओं में प्रेमियों के बीच लम्बे कथोपकथन की सृष्टि की जाती है और फिर किव उन दोनों के प्रेममार्ग की किठनाइयों का विस्तृत व्यौरा स्वयं उपस्थित करने बैठ जाता है। रस की दृष्टि से यह बतरस है। यहाँ जीवन की झाँकियाँ बड़ी चित्ताकर्षक और स्वामाविक मिलती हैं।

मण्डली का प्रत्येक सदस्य अभिनय करना जानता है । वह हर पात्र का अभिनय कर सकता है । आपस में ही कोई एक व्यक्ति निर्देशन कर लेता है। अतिरिक्त निर्देशक कोई नहीं होता । हर व्यक्ति हर प्रकार के उत्तरदायित्व को निभाने को प्रस्तुत रहता है।

इनमें लोकमान्यताओं का पूर्णरूपेण समावेश मिलता है। परम्परागत रीति-रिवाज तथा अभिप्राय किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इन स्वांगों में स्थानीय तत्व अवश्य मिलते हैं तथा समसामयिकता की छाप रहती है। काव्य में ठेठ लोकभाषा का ही व्यवहार होता है पर वक्ता और विदग्धता के साथ। इसी कारण वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य होती है। इसमें सरल शब्दों में उपदेश की प्रवृत्ति का आधिक्य रहता है।

इनमें शास्त्रीय पक्ष का अभाव रहता है। पिंगल और संगीत, दोनों का ही अनुकरण रहता है, समावेश रहता है, लेकिन उसम त्रुटियाँ दृष्टिगत होती हैं, वास्तव में उनका उद्देश्य यह नहीं होता। इन रचनाओं के कलापक्ष पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें छंद का आग्रह उतना नहीं है जितना तर्ज़ का।

तर्ज व रंगत जिनमें कविगण स्वेच्छानुसार परिवर्तन कर उनको नूतन नाम देते रहते हैं, इनकी प्राण हैं।

दोहा, चौबोला, चौपाई, कड़ा, दौड़, तोड़, छंद, लावनी, आल्हा, झूलना और ख्याल स्वांग में चौबोली की जोड़ होती है जिसे चलन या मुक्ताल नाम से पुकारा जाता है। ख्याल और झुलना कहने वाले पिंगल के नियमों का पालन कुछ अच्छी रीति से करते हैं। इसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जनसाधारण के जीवन पर आदर्श सुझावों का अमिट प्रमाव पड़ता है। वे उनका अज्ञात रूप से भी अनुकरण करने लगते हैं।

लोक-नाट्यों के रचियता: लोक-किव—लोकनाटचों के ज्ञात और अज्ञात रचियताओं के लिए लोककिव की ही संज्ञा उपयुक्त है। यह लोककिव मूलत: लोक-गाथाओं की रचना करते हैं जिनको हम प्रबन्धगीत तथा लघुरूप में कथागीत भी कह सकते हैं। इसके हम दो माग कर सकते हैं:—प्रथम, वह जो केवल गेय हैं तथा दूसरे वह जो अभिनेय हैं। जो गेय है वह लोक-गाथा की श्रेणी में आते हैं और जो अभिनेयतत्व रखते हैं वे लोकनाटच की संज्ञा में। खड़ीवोली प्रदेश में इन लोककिवयों का बाहुल्य है। उनके नाम इस प्रकार हैं।—

| नाम                  | ग्राम             | प्रसिद्ध रचनाएँ   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| १—सेंढूसिंह          | हापुड़ (जि० मेरठ) | होली, मजन, रागिनी |
| २—घीसा               | मटीपुर "          | होली              |
| ३—फूलसिंह            | नगला कबूलपुर      | मजन               |
| ४—शंकरदास            | जिठौली            | मजन               |
| ५—साघु गंगादास       | जिठौली            | मजन               |
| ६—लटूरसिंह           | मं खास            | मजन (निर्गुन)     |
| ७—बुल्ली             | मगवानपुर नांगल    | स्वांग, रागिनी    |
| ८—-प्रिथीसिंह बेघड़क | शिकोह <u>प</u> ुर | रागिनी, भजन       |
| ९—बस्शीदास           | <b>ि</b> कोपुर    | "                 |
| १०—खूबी जाट          | टीकरी             | भजन रागिनी        |
| ११—चन्द्रलाल जाट     | टीकरी             | "                 |
| १२नत्थू              | मीरापुर (जिला-    | 77                |
|                      | मुजफ्फरनगर) 🕟     |                   |
| १३मास्टर न्यादर्रासह |                   | 77                |

१. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास-१ व माग, नागरी प्रचारिसी समा, पृ० ४०६

| १४—बुन्द                      | मुजफ्फरनगर<br>" | स्वांग |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| १५—बलवन्तसिंह<br>१६—चन्दरवादी | दत्तनगर         | "      |
| १७—तोफासिंह                   | कोटवालपुर       | होली   |

इनके अतिरिक्त कुछ भक्त लोक-किव भी हुए हैं। इनकी रचनाओं की प्रकाशित सूची परिशिष्ट में दी गयो है। वास्तव में लोक-किव जनता से भिन्न कोई नहीं होता वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही की श्रेणी में है। ये अपने विषय से सुपरिचित होते हैं और उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं।

इन लोककिवयों को लोक-साहित्य की परम्परा ने ही जन्म दिया। मैं इनकी रचना को, जिनका इस प्रदेश में अनन्त भण्डार है, विशुद्ध लोक-साहित्य नहीं मानती। लोक-किव अर्थशिक्षित जनता का मनोरंजन करते हैं परन्तु ये लोकजीवन के समीप हैं और उनके साहित्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन पर महत्व देन के अनेक कारण हैं :--

- (१) इन लोककवियों ने आधुनिक सम्यता और संस्कृति के वातावरण में भी प्राचीन कथाओं, गीतों, कथानकों आदि को सुरक्षित रखा। उनके इस उपकार के लिये लोक-साहित्य तथा उससे प्रेरित हिन्दी-साहित्य, उनका अनुगृहीत है।
- (२) लोककवियों ने ही उस व्यक्तित्वहीन लोक-साहित्य की परम्परा को हर दृष्टि से बढ़ाया है। इन्होंने अपनी रचनाओं से योगदान किया है।
- (३) इनकी भाषा ठेठ लोकभाषा से कुछ परिष्कृत है। इनमें पिगल और संगीत दोनों का रूप मिलता है, यद्यपि किसी का भी पूर्ण ज्ञान नहीं।
- (४) लोक-कवि अपने अनुभवजन्य तथा पंडित-ज्ञान के मिश्रित आघार पर रचनाएँ करते थे। इनमें प्रतिभा से अधिक साघारण ज्ञान और भावुकता है।

इस प्रकार के लोक-किवयों का इस क्षेत्र में बाहुल्य है । इनकी जीवनी, व्यक्तित्व, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियाँ व इनकी कृतियां जिनमें श्रृंगार व मिन्तिरस का प्राचान्य है, एक पृथक् अध्ययन व अनुसंघान का विषय हैं। यहाँ पर स्थानाभाव व समयाभाव के कारण मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल प्रकाशित सामग्री की सूची व मुख्य लोक-किवयों के नाम ही परिशिष्ट में दे रही हूँ। यहाँ के लोक-जीवन में ये रचनाएँ बहुत अपना ली गयी हैं और जनता इनका होली तथा सावन और अन्य अवकाश व मनोरंजन के अवसरों पर बहुत ही स्वतन्त्रता से उपयोग करती है। एक पढ़ा हुआ व्यक्ति इसको पढ़ कर सुनाता है और अन्य इसको कंठस्थ कर लेते हैं। इन किवयों के द्वारा ही संरक्षण और

संम्बर्द्धन हुआ। लोक-साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय इन्हीं को है।

"लोक-किवयों से बढ़ कर प्रचारक कोई नहीं हो सकता। इस काम के लिये इनके पास उपयुक्त भाषा, सरलभाव और नैसिंगिक अभिव्यक्ति, ऐसी वस्तुएँ हैं जो साहित्यकार अथवा अन्य किसी प्रचारक में नहीं मिल सकतीं। इसके लिये इनका उपयोग किया जा सकता है। ये समाज में पारस्परिक सौहार्द्र, सांस्कृतिक जीवन में रुचि, समता और वीरता की भावनाएँ मर सकते हैं।

इसका प्रमाण स्वांग, झूल, ख्याल तथा कव्वालियों के वे दंगल हैं जिनमें अपार जनता एकत्रित होती है। ये किव चलते-फिरते पुस्तकालय ही नहीं, अपितु ये 'जंगमतीर्थराज' हैं। गंगा-यमुना के इस प्रदेश—कुरुजनपद—में आज भी ऐसे अनेक किव हैं तथा यहाँ की उर्वरा मूिम के गर्भ में विशाल वटवृक्ष बनने वाले न जाने ऐसे और भी कितने किव-वीज छिपे हुए हैं ।''

१. हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास-१६वाँ भाग-नागरी प्रचारिय समा, पृ० ५०६

खड़ीबोली

लोक-संस्कृति

संस्कृति, अन्तर की तथा वाह्य जीवन की अभिव्यक्ति है। इसके अन्तर्गत हमारे जीवन के सभी भौतिक, सामाजिक तथा आघ्यात्मिक मूल्य आ जाते हैं। वास्तव में हर समाज के मूल में कुछ नैतिक स्तर, धार्मिक विश्वास, संस्कार, सामाजिक नियम तथा अन्य सामाजिक किया-कलाप होते हैं जिनको सामाजिक तथा धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इस सब की पृष्ठभूमि में युगों-युगों से चला आता इतिहास छिपा रहता है। हर देश तथा समाज की उत्कृष्ट संस्कृति की आघारशिला वहाँ का लोकसमाज होता है। इसी लोकसमाज की संस्कृति—लोक-संस्कृति कहलाती है। लोक-संस्कृति पंक्तिबद्ध कोई लेखा नहीं अपितु ये एक मानसिक घरोहर तथा विश्वास है जो लोकमानव को युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में मिलती रही है। यद्यपि सम्यता, इस संस्कृति में सामयिक परिवर्तन करती रहती है परन्तु लोकमानव इस सम्यता की ओर से मूक रह कर संस्कृति के प्रति उत्तरदायी रहता है। वह अपनी सम्यता भी उसी संस्कृति को मानता है तथा मानना चाहता है। यदि वह परिवर्तन करता भी है तो परिस्थितिगत विवश्वता के कारण ही करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी देश की लोक-संस्कृति में स्थायित्व होता है।

वैसे तो सम्पूर्ण भारत ही संस्कृतियों का देश है और सब संस्कृतियाँ अपना ही महत्व रखती हैं परन्तु खड़ीबोली-प्रदेश की लोक-संस्कृति इतिहास के पथ में मील के पत्थर की भाँति हैं जिस पर भारत की घामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगतियाँ अपना चिह्न छोड़ती गई हैं। घामिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस प्रदेश को केवल हिन्दू-चर्म का ही क्षेत्र नहीं माना जा सकता। इस्लाम- घर्म पिरानकिलयर तथा देवबन्द में अपने स्तम्म लिये स्वतंत्र रूप से खड़ा है। जिला मेरठ में सरधना है। यहाँ इसाइयों का गिरिजा आज मी ईसाई धर्म की कहानी कह रहा है। तल्हेड़ी बुजुर्ग का मन्दिर जो सहारनपुर जिले में है, अपनी वाममार्ग की परम्परा निवाह रहा है। हिन्दू-चर्म के बिरवे तो हरिद्वार, शाकुम्बरी देवी, शुक्रताल, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, दारानगर गंज, विदुर आश्रम में लोकजन की आस्था को सहारा देकर वढ़ाये चले जा रहे हैं।

इस प्रदेश में विभिन्न घर्मावलम्बी होते हुए भी सब के विश्वास एक हद तक अन्योन्याश्रित हैं। यहाँ पर हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों ही संस्कृतियों का अपूर्व समन्वय है जिसका उदाहरण हमें यहाँ के गांतों, रीति-रिवाजों, त्योहारों तथा भाषा आदि में लिक्षित होता है। हिन्दू, मुसलमानों के पीर मुर्शीद पर चादर जोड़ा शीरनी चढ़ाते हैं, तो मुसलमान भी अखाड़े में उतरते समय 'बजरंग बली' का लाल 'लंगोट' घारण करते हैं और हनुमान जी का प्रसाद वाँटते हैं। इसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान, ईसाई सभी धर्म के लोग एक-दूसरे के यहाँ विवाह-शादी में आकर मुक्त रूप से भाग लेते हैं व हाथ वँटाते हैं। कहीं-कहीं पर यह भी देखा जाता है कि ईसाइयों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में भी कुछ हिन्दू धर्म में प्रचलित रिवाजों को माना जाता है—जैसे संध्या समय दीपक जलाते समय हाथ जोड़ना। इस धार्मिक सहनशीलता का एक विशेष कारण यह भी है कि ये प्रदेश दिल्ली से बिल्कुल ही लगा हुआ बसा है। दिल्ली के हर उथल-पुथल को इस प्रदेश ने खुली आँखों से देखा है। हर संस्कृति, सभ्यता तथा धर्म ने इसी देश पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डाला है परन्तु इस प्रदेश ने उन सबको अपने रंग में रंग कर अपना लिया है। यही कारण है कि यहाँ का वासी अपनी स्पष्टवादिता, अक्खड़पन के साथ ही साथ दयालु, धर्मभीर तथा सत्कार करने वाला भी रहा है।

यहाँ की घरती किसान का साथ देती है, उसकी मेहनत को कई गुना कर उसी को वापिस देती है। यही कारण है कि यह प्रदेश समुद्धिशाली भी रहा है। यहाँ का व्यक्ति केवल कृषक ही नहीं वह मशीन का उपयोग करना भी खूव जानता है। हलों के साथ-साथ वह ट्रेक्टर से भी खेती करता है तथा ढेकली, अरहट के साथ 'ट्यूबवेल' भी उसको प्राप्त है। फिर भी वह धर्मावलम्बी तथा धर्मभीरु है। वास्तव में लोक-समाज का एक विशाल जीवनदर्शन होता है जिसको वह अपना धर्म मानता है और जो उसके आचार-विचार तथा दैनिक कार्यकलापों में मुखर रहता है। उसकी कथनी और करनी में अधिक अंतर नहीं होता और यही उसके जीवन का मुख्य गुण है । उसका आचरण सीघा, सच्चा व धर्म-परायण होता है । वह पाप-पुण्य के प्रति जागरूक रहता है। वह अपने जीवन में झुठ बोलना, चोरी करना, घोखा देना, हिंसा करना आदि महापाप मानता है और अपने को पाप से बचाने के लिये ही इनसे यथासम्मव दूर रहता है और पुण्य-लाम करने के हेतु परोपकार करता है। दोनों ही कृत्यों में उसका स्वार्थ निहित होता है। वह इस लोक की सुख-सुविधाओं के लिये अपना परलोक नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पुनर्जन्म व कर्मवाद में उसकी अडिग आस्था है। यही दो विशिष्ट घारणाएँ उसको सत्पथ पर ले चलने में सहायक होती हैं।

लोकधर्म — लोक संस्कृति के अन्तर्गत जनजीवन का व्यापक लोकधर्म आ जाता है। विज्ञ-समाज का धर्म वेदों, शास्त्रों, तर्कसंगत तथ्यों, तथा अन्य वैज्ञानिक दृष्टि- कोणों पर आधारित होता है । उनके लिए धर्म तथा उससे संबंधित समस्त अंग मीमांसा तथा आलोचना के विषय होते हैं परन्तु लोकमानव के लिए वेद, शास्त्र तथा धर्म, नाम से ही श्रद्धा की वस्तु हैं। इनके सम्मुख धर्मभीरु लोकमानव नतमस्तक हो जाता है। उसके पास भावनामय हृदय है, तर्कभरा मस्तिष्क नहीं। उसके धर्म में सृष्टि का हर अंग प्रकृति, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, मानव, पशु-पक्षी पूज्य बन कर आता है। सृष्टि की सम्पूर्ण वस्तुएँ जो उसके इस जगत् अथवा दूसरे जगत् में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में सहायक हैं, उसकी उपासना के अंग हैं। उसकी अनुभूति व्यापक है। जीवन की वास्तविकताओं से उसका सहज साहचर्य्य होता है। उसके जीवन को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वह उसके मूर्त देवता हैं तथा जो अप्रत्यक्ष तथा अलौकिक रूप से उस पर प्रभाव डालते हैं, वे तो अमूर्त तथा सामर्थ्यवान् शक्तियाँ हैं ही। इसीलिए लोकधर्म को हम सहज रूप से दो अंगों में बाँट सकते हैं—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष।

लोकधर्म के प्रत्यक्ष अंग के अन्तर्गत वे सभी सृष्टि के अंग आ जाते हैं जिनकी पूजा खडीबोली का लोकमानव जान कब से करता आया है। वह सूर्य, चन्द्रमा तथा सितारों को भी पूजता है। प्रतिदिन प्रातः ही हर व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता है तथा अर्घ्य चढ़ाता है तथा रविवार को व्रत रखता है। चक्र बनाकर उसकी पूजा करता है तथा सूर्यास्त से पूर्व ही व्रत खोलता है । इस प्रकार चन्द्रमा की पूजा में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है तथा विभिन्न त्योहारों पर चन्द्रमा के दर्शन करके ही स्त्रियाँ पानी पीती हैं तथा भोजन करती हैं। 'चन्दनछठ' पर तो छोटी लड़िकयाँ भी वत रहती हैं। जल की पूजा निदयों, कूपों तथा कुंडों के रूप में की जाती है। गंगा-जमुना आदि नदियाँ बहुत पूज्य मानी जाती हैं क्योंकि इनमें घ्वंस करने की अलौकिक राक्ति है तथा पालन की क्षमता भी है। खड़ीबोली प्रदेश के लोग निदयों पर शराब की घार चढ़ाते हैं, निदयों की तामिसक पूजा करते हैं तथा दिलया चढ़ाते हैं। कप तथा कुंडों की भी पूजा की जाती है। परीक्षित गढ़ का नवलदे कुंआ बहुत पूज्य है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से कोढ़ तक दूर हो जाता है। इसमें भीम ने नागलोक का अमृत रखा था। इसी प्रकार मेरठ का सूर्यकुंड तथा देवबन्द का देवीकुंड तथा परीक्षित गढ़ का गांघारी का तालाब हरिष्टार का सतीकुंड, भीम-गोडडा आदि भी इसी प्रकार मान्य व पूज्य हैं। इन सबकी पृष्ठमूमि में कोई न कोई ऐतिहासिक घटना घटी है। इसी प्रकार पंचतत्वों—क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा सभी का अपनें-अपने रूप में पूजन होता है। ये शक्ति के द्योतक हैं। वृक्ष भी लोक-मानस के विश्वास तथा श्रद्धा के मुख्य पात्र हैं। पीपल, बड़ तथा तुलसी लोकमानव की पूजा के विशेष पात्रों में से हैं। पीपल तथा वड़ की भी विभिन्न त्योहारों पर पूजा होती है। तुलसी की पूजा तो प्रतिदिन ही होती है। आम, ढाक, जाँड आदि लड़-कियाँ हवन की समिघाएँ हैं ही। आम की पत्तियाँ ही मंगलकलश में डालते हैं तथा बन्दनवार बनाने आदि शुभ कार्यों में प्रयुक्त की जाती हैं । सिरस की टहनी दिवाली पर दरवाजे पर लगायी जाती है। इससे वायु दूषित नहीं होती। इसके अतिरिक्त लोक-समाज में कुछ असाधारण परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति भी पूज्य माने जाते हैं। यह व्यक्ति असाधारण शक्ति सम्पन्न होते हैं। पठन-पाठन, भक्ति पूजा, जप-तप आदि ऐसे ही कार्य हैं। इसी से लोकमानव ब्राह्मण को देवता की भाँति पूजता आया है। ग्रामों में आज भी प्रचलित है कि ग्राम के ब्राह्मण अथवा पुरोहित को अन्य जातियाँ देवता मानती हैं, इसीलिए उसको 'बाम्मन देवता' के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण के बच्चे तक को 'बाब्बा' कहा जाता है। उसका नाम नहीं लेते। वह व्यक्ति भी उसके लिये पूज्य है जो मंत्र झाड़-फूँक आदि जानते हैं। उनको लोक-भाषा में 'भगत जी' के नाम से पुकारा जाता है। अतिथि भी देव-तुल्य माने जाते हैं। अतिथि देवता कहलाते हैं। इसीलिए अधिकतर घर के बड़े-बूढ़े अतिथि भी प्रतीक्षा करके ही स्वयं भोजन करते हैं। राजा भी ईश्वर का रूप माना जाता है, अतः पूज्य है। यद्यपि ये परम्परा अब समाप्त हो गयी है परन्तु लोक-समाज में प्रचलित कथाओं से हम इस बात का समर्थन पाते हैं। कन्या को देवी का रूप मानते हैं। विभिन्न देवी के त्योहारों में विशेषकर नवरात्र में तथा गाय के ब्याने पर भी कन्या ही जिमाई जाती है । देवी अष्टमी के दिन कन्या जिमा कर उसके पाँव पूजते हैं, टीका लगाते हैं और वस्त्र-द्रव्य आदि सामर्थ्य तथा प्रथानुसार देते हैं। पहली लड़की को लक्ष्मी का रूप मानते हैं।

इसी प्रकार घामिक पुस्तकों का भी पूजन किया जाता है। सत्यनारायण जी की कथा की पुस्तक, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण, विष्णुपुराण, विष्णु सहस्रनाम तथा मागवत आदि पुस्तकों को लोक-समाज पूजा में रखता है और पूज्य समझता है। वास्तव में अशिक्षित होने के कारण वह पढ़कर तो पुण्य उठा नहीं पाता, अतः पूजा करके ही पुण्यलाभ कर लेता है।

लोकजन के संसार में पशु-पक्षियों को भी उचित स्थान मिला है। पशुओं में गाय, विशेष रूप से काली तथा किपला गाय तो सभी से अधिक पूज्य होती है। घुड़-चढ़ी के समय घोड़े को भी पूजते हैं। काले कुत्तों को माता का वाहन मान कर उसे दही पेड़ा आदि खिलाते हैं। बैल का भी पूजन होता है तथा गोबरधन के दिन तो घर के घन (पशु-गाय मेंस, घोड़ा) के गोबर से आकार बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कुछ पशुओं की पूजा तो नहीं की जाती पर मान्य अवश्य है उनकी हत्या करना पाप समझते हैं जिनमें हाथी, बन्दर लंगूर, सूअर, लोमड़ी आदि आते हैं। हाथी, बन्दर, लंगूर, सूअर आदि पशुओं का देवताओं से सम्बन्ध माना जाता है।

कुछ पक्षी भी पशुओं की भाँति पूज्य होते हैं जिनमें नीलकंठ, हंस, मोर आदि आते हैं। इस प्रदेश में हंस तो देखने को नहीं मिलता केवल कल्पना तथा धार्मिक ग्रन्थों तक ही सीमित है—लेकिन नीलकंठ अवश्य सहज दृश्य है। नीलकंठ का सीधा सम्बन्ध विष्णु भगवान् से है, ऐसा लोक विश्वास है। दशहरे के दिन इसको देखना अत्यन्त शुभ माना जाता है। इसी से लोग नीलकंठ के दर्शन हेतु मीलों तक चले जाते हैं। मोर के पंखों से 'बाच्छी' अर्थात् आशीर्वाद दिया जाता है। साई लोग अधिकतर मोर के पंखों को झाड़ू की माँति बाँध कर रखते हैं और इसी से ये लोग, बाच्छी देते हैं। श्राद्ध के दिनों में कौवों को भी 'ग्रास' दिया जाता है।

जीव-जन्तुओं को भी शुभ माना जाता है जिनमें सर्प मुख्य है। सर्प को लोग मारना नहीं चाहते तथा इनको देव-पितर माना जाता है और दूध पिलाते हैं। कहीं कहीं पर सर्पों के मन्दिर भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ—-मुजफ्फरनगर में डल्लू देवता का मन्दिर इसी प्रकार का है।

इसी प्रकार चाक, कुंआ आदि का भी विवाह में तथा पुत्रजन्म के अवसर पर पूजन होता है। ये भी लोक मानव की श्रद्धा और विश्वास के अंग हैं।

अब हम संक्षेप में अप्रत्यक्ष शक्तियों का उल्लेख करेंगे। जिनसे जन-जीवन का अटट सम्बन्ध है। इनमें देवी-देवता, व्रत-त्योहार, लोक-विश्वास आदि आते हैं। लोक-मानव यद्यपि वेदों तथा शास्त्रों से बिल्कुल ही अनिभन्न हैं परन्तु वह अपनी सब िकयाओं तथा अनष्ठानों को शास्त्रसंगत मान कर ही करता है । अधिकतर अनुष्ठान तामसिक तथा तान्त्रिक विधियों पर ही आधारित होते हैं परन्तु लोकमानव उनको परम पवित्र मानता है । सिद्धियों में उनका बहुत विश्वास है। उल्टा सीघा मन्त्र मिल जाने पर वह उसी को जपता रहता है तथा अशास्त्रीय साधनों से भी सिद्धि करना चाहता है। वह देवी की सिद्धि, माँस मदिरा से करता हुआ पाया जाता है। मृतप्रेतों, दानव आदि को भी वह शक्ति मानता है तथा विभिन्न कियाओं से उनको प्राप्त करने का वह प्रयत्न करता है। वह पीर की पूजा करता है तथा रमशान में जाकर स्वार्थ सिद्धि के लिए सयानों से 'हँ डियाँ' आदि छड़वाकर विभिन्न उपचार कराता है। शास्त्रीय विधियों को लोकमानव ने लौकिक रूप दे डाला है, वह उसकी अपनी निधि बन गयी है। जिसका उसे ज्ञान नहीं होता, उसको भी वह सत्य व पूज्य मान कर अटूट आस्था से निरन्तर मानता रहता है। यदि उसे विश्वास हो जाता है कि किसी वृक्ष पर प्रेत अथवा दानव रहता है तो वह उसे कटवाता नहीं, अपितु उस वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगता है। लोक-विश्वासों का इसके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव है कि बीमारियों की चिकित्सा भी उसने अपनी तरह से

अपने लोक-समाज में ही पा ली हैं। गला खराब हो जाने पर चाकू से पानी को काट कर पी लेने से वह ठीक कर लेता है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों के इलाज भी लोक मन्त्रों द्वारा करते हुए देखा जाता है तथा उसके जीवन के बहुत से आस्था-विश्वास उसमें अपने लोकविश्वास में ही पलते हैं। जिन वस्तुओं को लोक-मानव बचपन से देखता आया है उनके अनुरूप चलना उसके जीवन का विधान है। यदि वह इसके विपरीत चला जाता है तो उसके जीवन में कोई भी अनिष्ट का कारण उपस्थित हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक-मानव का एक अपना निजी लोकघर्म है जिसको वह शास्त्र-संगत मानता है। उसकी अपनी एक सरल और सहज लीक बन गयी है और वह उसी पर निरन्तर सच्चाई से चले जाता है। यदि वह उसकी सत्यता के सम्बन्ध में कभी शंकित होता है उससे पाप हो जाता है और अनिष्ट के कारण उपस्थित हो जाते हैं। यदि हम ऊपर कहे गये 'निजी लोक घर्म' की विवेचना करें तो हम वहाँ पर मुख्यतः उसके लोक-विश्वासों को ही प्रधान रूप से उपस्थित पायेंगे। इन लोक-विश्वासों के अन्तर्गत उसके दिन प्रतिदिन के किया-कलापों को प्रभावित करने वाले अन्धविश्वास, मन्त्र, टोन-टोटके, देवी-देवताओं की उपासना तथा वनस्पति पूजन आते हैं।

ये लोक-विश्वास सर्वव्यापी हैं तथा इनमें व्यक्तिगत धार्मिक, सामाजिक सभी परम्परागत तत्व मिलते हैं। लोक-जन के जीवन पर इनका इतना अधिक प्रभाव है कि बड़े से बड़े कार्य को रोक देने तक की शक्ति इनमें है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को प्रारम्भ करनें की प्रेरणा भी यही देते हैं। इनका सच्चे अर्थों में वर्गीकरण करना तो बहुत कठिन है, फिर भी हमने स्थूल रूप में वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। इसी वर्गीकरण की सहायता से हम अन्धविश्वासों का अध्ययन करेंगे। इन अन्धविश्वासों को दो मुख्य भागों में रखा जा सकता है—प्रथम, सामाजिक लोकविश्वास तथा दूसरा, पौराणिक लोक विश्वास।

सामाजिक लोकविश्वासों को हमने छः दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है जो इस प्रकार है—

३---पशुँ-पक्षी संबंधी ४---प्रकृति-संबंधी

५-स्वास्थ्य संबंधी तथा ६-मिश्रित ।

१—मनुष्य संबंधी—सामाजिक लोकविश्वास जो बालक के जन्म-दिवस, विवाह, मृत्यु तथा स्वप्न आदि से सम्बन्धित है, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया गया है। यद्यपि यह पूर्ण नहीं है, परन्तु फिर भी अधिकांश भाग यहाँ लेने का हमने प्रयत्न किया है।

जिन लोगों के बच्चे नहीं जीते हैं, बच्चे के जन्म के समय कान छेद दिये जाते हैं और जिह्नवा पर गर्म सलाई से 'ऊँ' लिख दिया जाता है । माथे पर दाग लगा दिया जाता है तथा वर्ष मर तक या पाँच साल तक या किसी विशेष समय तक माँगे हुए कपड़े (पुरानी कतरने) पहनाये जाते हैं। गंगा माँ को बालक चढ़ाया जाता है। बाप बच्चे को जल में फेंकता है, बुआ या पुरोहित जल में खड़े रहते हैं तथा तुरन्त जल में सम्माल लेते हैं। उनको रुपये देकर बच्चा उनसे मोल लिया जाता है। इस प्रकार फिर वह बालक गंगा माँ का दिया हुआ प्रसाद रूप में माना जाता है।

वालक के जन्म तथा जीवन के लिए जिनकी मनौती मानी जाती है, उनमें शाकुम्बरी देवी, हरिद्वार तथा गढ़गंगा आदि हैं। यहाँ पर बाल उतरवाने की भी मनौती मानते हैं। गढ़ की गंगा में नाव भी चढ़ायी जाती है। जो बच्चे किसी देवी-देवता की मनौती मानने पर उत्पन्न होते हैं, उनका नाम उन्हीं देवी-देवताओं के नाम पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार से दिनों के ऊपर भी नाम रखे जाते हैं। ठाकुरों में तथा कुछ जातियों में बच्चे के जन्म के लिये जिस देवी-देवता की मनौती मानते हैं, जन्म लेते ही माँ बच्चे को उसी स्थित में डोली में ले जाती है तथा मंदिर के द्वार से ही लौट आती है।

जन्म के अवसर पर घर से बाहर कोई न कोई स्त्री बैठकर रखवाली करती है और सौर-गृह के दरवाजे पर अग्नि, लोहा, बेल का काँटा आदि वस्तुएँ रखीं जाती हैं। इसी मांति सितये रखने तथा बरतन चीतने की परम्परा के पीछे भी वेद की अपेक्षा लोक की प्रधानता रहती है। जन्म के बाद सौर-गृह में बिल्ली को नहीं जाने देते। इसके पीछे यही मावना होती है कि कहीं बच्चे की 'सूंडी' न तोड़ लाये। छठीं के दिन वैमाता बालक की माग्यरेखा लिखने के लिये आती है। मूल नक्षत्र में जन्म होने पर २७ कुओं का जल, २७ पेड़ों के पत्ते तथा २७ अनाज आदि से मूल शान्ति करते हैं। बालक के नाम के सम्बन्ध में भी कुछ लोक-विश्वास है कि यदि पुत्र मामा के घर उत्पन्न होता है तो उनका नाम 'मामराज' मी रखा जाता है और अगर नाना के यहाँ तो 'ननकू', 'नानक' आदि नाम रखे जाते हैं।

बच्चे के ऊपर वाले दाँत यदि पहिले निकलें तो वह मामा के ऊपर मारी होता है। मामा इसका उपाय—चाँदी की कटोरी, सतनजा (सात नाज) तथा अन्य कुछ वस्तुएँ उजाड़ में—जहाँ कोई देख न सके—फेंक कर करता है।

वालकों के बाल व कपड़े इघर-उघर नहीं फेंकते, क्योंकि बन्ध्या-स्त्री टोने-टोटके कर देती है। बच्चों को मीठा खिलाकर घर से बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि भूत-प्रेत लगने का डर रहता है। अगर मेजना ही पड़े तो बाद में उपले (गोसे) या कंडे की राख चटा देते हैं। इसके पीछे यही घारणा रहती है कि इससे 'अलाबला' वच्चे पर प्रभाव नहीं डालेगी। सोते हुए अगर लड़कियाँ दाँत किटकिटाती हैं तो माता-पिता के लिये अशुभ होती हैं। लड़का सोते हुए अगर दाँत किटकिटाए तो शत्रु को अशुभ होता है। जिन लड़के-लड़कियों के गालों में हँसते हुए गड़ढा पड़ जाता है उनके सास नहीं होतीं। जिस लड़की की पीठ पर भाई होता हे तो उस बहन की पीठ पर गुड़ की 'भेल्ली' फोड़ी जाती है। इसके पीछे यही भावना रहती है कि बहन की पीठ पर लड़की होने के कारण जो भार रहता है वह भाई ने जन्म लेकर समाप्त कर दिया। छठें महीने में बालक के दाँत निकलना शुभ होता है।

छोटे बच्चों को, प्रस्ता अथवा नव वर-वधू को पीर के स्थान पर अकेले नहीं जाना चाहिये। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन पर अलाबला का प्रभाव हो जाता है। तीन बेटों के बाद भी बेटी भाग्यशालिनी होती है पर तीन बेटों के बाद का बेटा अभागा। बेटी गर्म में हो तो माँ मोटी होती जाती है, बेटा हो तो कमजोर हो जाती है। जिस स्त्री का तलुआ पोला हो और सिर है, बेटा हो तो कमजोर हो जाती है। जिस स्त्री का तलुआ पोला हो और सिर ऊँचा उसका पित असमय ही मर जाता है। पुरुष की छाती पर बाल न हों तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिये। स्त्री की छाती पर बाल हों तो वह बन्ध्या होती है। कोई फूल, विशेषकर चमेली लेकर सती की थान के पास नहीं घूमना चाहिये। चाँदनी रात में मिठाई-पान खाकर या दूघ पीकर कहीं बाहर महीं जाना चाहिये। किसी कत्र या समाधि पर मल-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिये। वस्त्रों में सुगंधित द्रव्य या बालों में सुगंधित तेल लगाकर निर्जन में नहीं जाना चाहिये। बूढ़े अगर अधिक खाने लगें तो दरिद्रता आती है। ऐसा मी लोक-विश्वास है कि जब वृद्ध अधिक खाने लगते हैं तो उसका अन्त समय आ जाता है।

ग्रहण के समय गर्मवती स्त्रियों को कुछ काम नहीं करना चाहिये और न अपना कोई अंग मोड़ना चाहिये, नहीं तो बालक अंग-मंग रूप में जन्म लेगा । गर्मवती स्त्रियों के लिये ग्रहण देखना भी ठीक नहीं होता । उस समय गर्मवती स्त्रियों के हाथ-पाँव के नाखून गेरू से रंगे जाते हैं तथा पेट पर सितया (स्वस्ति) चिह्न बना दिया जाता है।

लग्न के बाद से वर को तथा लड़की को अपने हाथ में लोहे की वस्तु पहननी पड़ती है। उसको घर से बाहर मी नहीं जाने दिया जाता है। लड़के और लड़की के हाथ का कंगना इसी का द्योतक है। बारात जाते समय पंचतत्वों की पूजा करके उन्हें बन्द करके रखते हैं, जब तक कि वर निविध्न वधू को लेकर घर

नहीं लौट आता । विजली कड़कते सम्य मामा भाञ्जे एक साथ बैठ कर खाना नहीं खाते । जेठे लड़के, साँप, मैंस तथा काली वस्तु पर जल्दी ही विजली गिरने का डर रहता है । दिन में कहानी नहीं मुनाते हैं, कहते हैं इससे मामा रास्ता मूल जाते हैं ।

मकरसंक्रान्ति के दिन से या माघ मास में प्रतिदिन प्रातः पित का चरणोदक लेकर पीने से महात्तम (माहात्म्य) होता है और सौमाग्य वृद्धि होती है। मंगली लड़की का विवाह पहले तुलसी, केला या पीपल से करते हैं, बाद में असली वर से। इससे वैवव्य योग का खण्डन हो जाता है। रात के समय खाट नहीं कसते हैं, नहीं तो केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं। बालकों के सिर पर नहीं मारना चाहिये इससे 'लच्छन' झड़ जाते हैं।

बालकों के दाँत टूटने पर चूहे के बिल में डाल देते हैं और कहते हैं कि जैसे नेवले के दाँत तेरे बच्चों के निकलते हैं, ऐसे ही मेरे निकलें। यह गोबर में लपेट कर छत पर फेंक देते हैं या किसी पौघे के नीचे दवा देते हैं। कोई भी कार्य प्रारंम करते समय प्रायः यह दोहा कहने की प्रथा है——

## सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गनेस । पाँच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेस ॥

कुछ व्यक्तियों के नाम नहीं लिये जाते हैं। किसी कंजूस, कम्बब्त या निपूते का नाम भी सबेरे-सबेरे नहीं लेते। कहते हैं कि सबेरे नाम लेने से दिन मर खाना नहीं मिलेगा।

पति, पत्नी का तथा पत्नी, पित का नाम नहीं लेती। जेठे (ज्येष्ठ) बेटे का तथा अपना स्वयं का नाम भी नहीं लिया जाता। रात के समय साँप तथा उल्लू का नाम नहीं लेते। तथा सबेरे बन्दर का नाम नहीं लेते। प्रातः अधिकतर लोग सबेरे सर्वप्रथम अपने हाथ की हथेलियाँ देख कर या घरती छूकर उठते हैं।

स्वप्न में चाँदी का देखना शुम होता है। सोना देखना अशुम माना जाता है। स्वप्न में मिठाई खाना बीमारी का द्योतक है। स्वप्न में विवाह होना मी अशुम है, ऐसे स्वप्न से किसी संकट की संमावना की जाती है। स्वप्न में जिस व्यक्ति की मृत्यु देखो, उसकी आयु की वृद्धि होती है। स्वप्न में पाखाने से मर जाना शुम होता है। खराब स्वप्न को 'पाखाने' में कह देने से उसका दोय हट जाता है। देहली पर बैठ कर खाने से कर्जा होता है। खड़े होकर दूघ पीने से गांय-मेंस का दूघ सूख जाता है। थाली में उल्टी रोटी देना अशुम होता है। उल्टी खाट खड़ी करना अशुम होता है, किसी की मृत्यु होने के बाद ऐसा किया जाता है।

किसी के यात्रा पर जाने के बाद घर में तुरन्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिये—
मृत्यु के बाद शव को ले जाने पर ऐसा करते हैं। शाम को दोनों समय मिलने पर
(संिव काल) घोबी को कपड़े नहीं देना चाहिये। अगर पुरुष दायें हाथ की हथेली
खुजलावे तो आमदनी होती है। बायें हाथ की हथेली खुजलाने से खर्च होता
है। इसके विपरीत स्त्रियों का बायों हथेली खुजलाना आमदनी का द्योतक तथा
दायों हथेली खुजलाना खर्च का द्योतक है। स्त्री की बाँयी आँख फड़कना शुम
कहते हैं 'साई मिले या बीर'—पर दायीं आँख फड़कना अशुम माना जाता है।
पुरुष की दायीं आँख फड़कना शुम तथा बायीं आँख फड़कना अशुम। हथेली
पर नमक देने लेने से लड़ाई हो जाती है। पैर का तलवा खुजलाना यात्रा
का सूचक होता है। चप्पल पर चप्पल चढ़ना अशुम माना जाता है।
पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का मूँछ मुड़वाना पिता के लिये अशुम माना
जाता है।

स्वप्न में सर्प दिखना पितरों का रूप माना जाता है। मृत्यु के समय यदि दूध पिला दिया जाय तो मनुष्य दूसरे जन्म में सर्प की योनि में जाता है। शंकर जी का प्रसाद गृहस्थ नहीं खाते हैं। जो व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है, वह बैल बन कर अदा करता है।

बालक के जन्म पर राशि का नाम रखते हैं या देवी-देवता या ईश्वर के नाम पर यथा—रामचन्द्र, किश्चनलाल, देवीदत्त; पिवत्र तीर्थों के नाम पर—हरद्वारी लाल, मथुरादास, काशीप्रसाद, प्रयागिंसह, गंगा, जमुना, भागीरथी, सरयू आदि । पिवत्र पौधों के अनुसार भी नाम रखे जाते हैं जैसे—तुलसीदास, गेन्दािंसह, अशोक आदि । अशुभ ग्रहों की उपशान्ति के लिए असुन्दर नाम भी रखते हैं—मंगलू, घसीटा, बुद्धू, बदलू, रामलोटन, गंगू आदि ।

गर्भवती स्त्रियों के लिये बहुत से विधि और निषेध होते हैं जो इस प्रकार हैं :—

वह नये कपड़े नहीं घारण कर सकती। नई चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेंहदी, स्याही और बिन्दी नहीं छगा सकती। साघ पहरने का दिन निश्चित हो जाने पर ५ अथवा ७ दिन पहले स्नान व श्रुंगार नहीं कर सकतीं। इसे मैल छोड़ना कहते हैं।

गर्भवती स्त्री के स्वप्नों के भी आशय निकाले जाते हैं। अगर गर्भवती स्त्री को जौ का खेत और हरी-हरी दूब लहरें लेती हुई दिखायी दे तो लड़का होने का सूचक होता है। अगर स्वप्न में अम्बुआ का पेड़ झलर-झलर करे तो वह पुत्रजन्म का द्योतक है। स्वप्न में लौकी देखना लड़की होने का सूचक है। पुत्र-जन्म की शुभ सूचना पास-पड़ोसियों को फूल की थाली बजाकर दी जाती है।

जच्चा के लिए भी नारी समाज में कई विधि और निषेध प्रचलित हैं :— जच्चा को कभी अकेले नहीं रहना चाहिये। उसके सिरहाने चाकू या छुरी रख देते हैं। सौर-गृह में आग कभी नहीं बुझाते और उस पर धूनी डालते रहते हैं। बिल्ली को अन्दर नहीं घुसने देते। छठी से पहिले बच्चे को कपड़े नहीं पहनाते। अगर बालक कृष्ण पक्ष में हो तो जच्चा का प्रथम स्नान शुक्लपक्ष में होता है। यदि गर्भवती स्त्री का चलते समय पाँव पर अगली ओर जोर पड़ता है तो पुत्र का जन्म होता है और यदि पीछे की ओर पड़ता है तो कन्या का जन्म होता है।

अविवाहित युवक की मृत्यु हो जाये तो उसे कंघे पर नहीं उठाते। बालक का नाम रात को नहीं लेते क्योंकि कोई उल्लू सुन लेगा तो वह दोहरायेगा और बच्चा मर जायेगा। जब तक बालक को दाँत न निकले उसे शीशा नहीं दिखाना चाहिये। शीशा देखने से दाँत निकलने मे कष्ट होता है। प्रायः बड़ी अवस्था होने पर लोग सबसे अधिक पसन्द फल या सब्जी, किसी तीर्थ पर जाकर स्वर्ग में मिलने की आशा के लिये छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति को यात्रा पर या किसी शुम कार्य के लिए जाते समय टोकना नहीं चाहिये। अगर कोई टोक दे तो पान खाकर जाना चाहिए।

बीमारी में शीशा नहीं दिखाते। मृत्यु के समय मी शीशा नहीं दिखाया जाता। शाम के बाद शीशा देखने से आयु कम होती है। रात को देखने से आद्मी मूत होता है। जो मेहमान अपने मेजबान के घर नाखून काट कर डालता है, वह उसके घर में गरीबी बुलाता है। जो कोयले से घरती पर लिखता है उसके घर में कर्ज होता है। जो व्यक्ति जनेऊ गलत कंघे पर पहिनता है उसके माता-पिता की आयु कम होती है। तीर्थयात्रा करके लौटने वाले व्यक्ति के सब छोटे सम्बन्धी पैरों के नीचे से घूल लेकर लगाते हैं, उनके पैर घोकर सब पर खिड़कते हैं। बाँझ स्त्री से फल का पेड़ नहीं लगवाना चाहिये। दोहद की पूर्ति न होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री या पित की कोई न कोई हानि हो जाती है अथवा गर्मस्थित बालक या उस स्त्री की मी क्षति हो सकती है।

तिथि वार, और मास संबंधी लोकिवश्वास— 'पड़वा' को यात्रा पर नहीं जाते—कहावत भी है— 'पड़वा गमन न कीजिए जो सोने की होय।' एक भाई की बहन सोमवार और मंगल को सिर नहीं घोती।

बुधवार को भी सिर नहीं घोते हैं। कहावत है—'बुद्धा खोलिए न जुड्डा'। बृहस्पित को एक माई की बहन और एक बेटे की माँ सिर नहीं घोतीं, तथा सुहागन भी नहीं घोतीं। इससे घन व परिवार की हानि होती है। शनिवार को भी सिर नहीं घोना चाहिये, कहते हैं कि इससे शनि चढ़ता है। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, सब देवताओं का वास इसमें रहता है। बुधवार को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिये। स्त्री को रिववार तथा मंगल को चूड़ी पहनना मना है और जूड़ा खोलना व बाँधना भी मना है, इन दिनों में करने से सिरदर्द होता है।

स्त्री का पुत्रजन्म आदि के बाद प्रथम बार बृहस्पति को नहाना अशुभ समझा जाता है। विवाह में, हल्द, बान आदि, मंगल, बुत्र और बृहस्पति को नहीं होते तथा शिनवार को भी नहीं होते। शुक्रवार को अच्छा दिन मान कर करते हैं। बुधवार को बहू-बेटी विदा नहीं होती, कहते हैं कि बुद्ध-विछोह नहीं होना चाहिये। इतवार या सोमवार को आने वाला बृहस्पतिवार को ही जा सकता है। कहावत मी प्रसिद्ध है—

## मंगल करै दंगल, बुध बिछोहा होय, जुमेरात की खीर खा के जुम्मे को जाना होय।

मंगल और शनिवार को दाढ़ी और नाखून नहीं बनवाते। शुक्रवार को दामाद को टीका नहीं करते हैं। नया कपड़ा बुध, वृहस्पति तथा शुक्रवार को पहनना चाहिये। शनिवार को नया जूता और कपड़ा नहीं पहनते। मंगल और बुध को चारपाई नहीं बुनवाते। शनिवार, रिववार तथा मंगल को आधासीसी का दर्द झाड़ते हैं। बुधवार को यात्रा के लिये प्रस्थान नहीं करते पर दिशाशूल का भी ध्यान रखते हैं। कहावत है—

## सोम सनीच्चर पूरव न चालू, मंगल बुध उत्तर दिसि कालू।

शास्त्रीय ज्योतिष के मत से शिन में पूर्व, शुंक में अग्निकोण, बृहस्पित में दक्षिण बुध में नैऋ व्यकोण, मंगल में पिश्चम, सोम में वायुकोण और रिववार में उत्तर दिशा में काल रहता है। इसका पिरहार इस प्रकार है—

अगर रिववार को घृत, सोम में दूघ, मगल में गुड़, बुघ में तेल, बृहस्पित में दही, शुक्र में जब तथा शिन में माण मोजन करके यात्रा करे तो दिशाशूल का दोष मिट जाता है। शिनवार को खाली बार और बृहस्पित को रोगी बतलाया जाता है, इसीलिए स्त्रियाँ इन दोनों दिनों में से किसी को मी शुमकार्य नहीं करतीं।

जेठ के दिनों में गंगा दशहरे के दिन मरने से सीघे स्वर्ग मिलता है। श्राद

(कनागतों) के दिनों में मरने से खुले किवाड़ों जाते हैं। लोकविश्वास है कि उन दिनों स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। इतवार को नमक नहीं खाते हैं। जो आदमी सोमवार को दाढ़ी बनाता है, उसके लड़के की आयु कम होती है। जो स्त्री सोमवार को सीती है, उसके लड़के की आयु कम होती है। इतवार को चने खाने से दरिद्रता होती है। शनिवार को चने खाना और दान करना अच्छा होता है।

होली से पहली रात और दिवाली की रात को दूघ नहीं पीते क्योंकि इन रात्रियों में प्रेतात्माएँ वातावरण में भ्रमण करती हैं।

देव उठावनी एकादशी को देव उठते हैं। उस दिन से शुभ कार्य आरम्भ किया जाता है। देव सोने के समय खाट नहीं बुनते, व्याहली बहू को बिदा नहीं कराने नथा नया काम भी आरम्भ नहीं करते। पथरा चौथ के दिन चाँद देखने से दोष लगता है। अगर चाँद दिख जाता है तो उसका दोष समाप्त करने के लिए चाँद को पत्थर से मारते हैं। जो पत्थर लोगों की छत्त पर आकर गिरते हैं तो, कहते हैं कि जितनी गाली मिले उतना ही दोष उतरता है। वृहस्पति के दिन काजल या सुरमा नहीं लगाते। कहते हैं कि उस दिन पीर ग्शीद अपनी दरगाह से निकलते हैं तथा अन्य प्रेत्मात्माएँ भी वातावरण में निवास करनी हैं। पुत्र-जन्म के बाद शनिवार, रिववार और मंगल को कुंआ नहीं पूजते हैं।

चैत में बाहर खाट नहीं निकालते; कहते हैं कि चैत में चिन्ता होती है। पूष में ब्याह नहीं होते। देव उठावनी एकादशी को बिना विचारे मी सब तरह की शादी हो सकती है। सावन-मादों में उपले नहीं पाथे जाते। सावन में पाथने से पति के लिए अशुभ होता है तथा भादों में माई के लिये।

माघ मास की सन्तान बाघ की तरह बलवती होती है। जेठ की सन्तान हीन होती है। जेठ में जेठे लड़के (बड़े लड़के) का विवाह नहीं करते। सूक डूबने पर (शुक्रास्त) भी शुभ कार्य नहीं करते। विशेष रूप से बहु-बेटी मसुराल आदि नहीं आती-जातीं—यदि आती-जाती हैं तो उसका उपाय करना पड़ता है या तो वे सूक में ही लौट आती हैं या वे रात को मन्दिर में जाकर ठहरती है, जिससे सूक का प्रभाव टल जाता है।

जुताई-हलाई के आरम्म के लिए मंगलवार वाजित माना जाता है। बुववार विशेषतः शुभ दिन माना जाता है। बुध को बुवाई आरम्म करनी चाहिये और शुक्र को कटाई। प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा तथा चतुर्दशी को जुताई और बुवाई आरम्भ नहीं करनी चाहिये, कनागतों में बुवाई करना अहितकर माना जाता है। खेती के बैलों को अमावस्या के दिन काम में नहीं लिया जाता। माध मास में

संक्रान्ति को कुआ, गाड़ी और हल नहीं चलाते हैं। पशु क्रय-विकय के लिए मंगल तथा शनिवार अशुभ माने जाते हैं।

पशु-पक्षी सबंधी लोकविश्वास—मेरठ में पशु-देवता के रूप में चाँमड़ की पूजा होती है, इसको विशेषतः मैंसे की स्वामिनी कहा जाता है। बन्दर का नाम सबेरे नहीं लेते, कहते हैं उस दिन खाना नहीं मिलता। रात को साँप तथा उल्लू का नाम नहीं लेते। ऊँट, सियार, सूअर, कुत्ता, उल्लू तथा मेड़िये को भी अशुम माना जाता है। नेवला देखना शुभ तथा घर में रहना भी शुभ माना जाता है।

काले कुत्ते का घर में आना अशुभ मानते हैं, यह बीमारी का द्योतक है । उसे दही पेड़ा खिलाते हैं—माता का वाहन मान कर । घर में कानखजूरा निकलना शुभ माना जाता है । यह लक्ष्मी का द्योतक है ! कुत्ते तथा बिल्ली का घर के बाहर रोना अशुभ सूचक है । बिल्ली को नसैंनी, कमबस्त तथा मनहूस कहते हैं, वह चाहती है कि सब घर के लोग अन्घे हो जायें तो खूब खाने को मिले । कुत्ता खैरख्वाह, शुभचिन्तक माना जाता है । वह चाहता है कि परिवार और अधिक बढ़े जिससे मुझे खूब टुकड़े मिलें । गाय को बहुत पूज्य मानते हैं, पहली रोटी गाय की निकालते हैं । गऊ-ग्रास का भी बहुत महत्व है । जब बछड़ा होता है तो गृय रोती है तथा जब बछिया होती है तो प्रसन्न होती है ।

जो बैल या बछड़े खड़े-खड़े हिलते रहते हैं वे अशुम माने जाते हैं। जिन बछड़ों की जिह्ना पर साँपन होती है तथा उसे हर समय बाहर निकाल कर घुमाते रहते हैं, वह स्वामी के लिये अशुम होते हैं। गाय यदि अपने आप दूध पीने लगती है तो वह कम्बस्त मानी जाती है। जिन गाय या मैसों के थन सस्त होते हैं, उनके नीचे घी बहुत होता है। छोटे थन वाली गायों के नीचे दूध कम होता है, बड़े थन वाली गायों के नीचे अधिक। पहली-दूसरी बार ब्याई गाय उत्तम होती है और काफ़ी दूध देती है। मैंस तीसरी या चौथी बार की ब्याई बहुत अच्छा दूध देती है। उत्तम गाय अथवा मेंस वह होती है जो बच्चे को भी थनों में सरलता से हाथ डालनं देती है। किपला गाय सबसे उत्तम मानी जाती है तथा उसके खुर भी लाल होते हैं। काली गाय भी असली और अच्छी होती है, उसका दूध उत्तम तथा शक्तिशाली माना जाता है। लम्बी पूंछ वाले बैल अच्छे होते हैं तथा लम्बे सींग वाले बैल भी अच्छे माने जाते हैं। नाटा बैल ताकतवर माना जाता है। झोंटे को खेती के काम में नहीं लाते, क्योंकि वह यमराज की सवारी माना जाता है।

घोड़े का उसके बाल तथा बोहरी से बिचार किया जाता है। कुछ बोहरियाँ विभिन्न आकार बना देती हैं। पंच कल्याण जिसके माथ पर सफेद तिलक तथा चारों पैर सफेद होते हैं, वह उत्तम होता है। जिन घोड़ों की जीम पर साँपन होती है वह अशुम माना जाता है। घोड़े की पीठ पर यदि साँपन होती है तो वह सवार के लिए अशुम होता है। अगर घोड़े की गर्दन पर साँपन होती है तथा उसका मुँह सवार की ओर होता है तो वह मी सवार के लिय अशुम माना जाता है। जिन घोड़ों के दोनों नेत्रों के बीच में गोल बोहरी होती है, वह अच्छे होते हैं परन्तु जिनकी बोहरी आँखों के नीचे होती है वह रोगी रहते हैं। ऐसी बोहरी को 'आँसू ढांल' बोहरी कहते हैं। सबसे उत्तम घोड़ा कालाही माना जाता है। अरबी घोड़ा बहुत तेज तथा हमदर्द होता है। जो घोड़े खड़े-खड़े जमीन में एक पाँव मारते हैं वह भी अशुम माने जाते हैं।

पशुओं की बीमारियों के लोकोपचार—अधिकतर गाय या बैल मुंह तथा पैर से आ जाते हैं, गाय के मुंह में छोटे काँट होते हैं जो सख्त हो जाते हैं तथा चुमने लगते हैं। उनको मोची बुलाकर कटवाया जाता है। पैरों में छाले पड़ जाने को पैरों से आना कहते हैं। इसमें पैरों पर चोकर बाँघा जाता है। अधिकतर पैरों से आने की बीमारी गेहुओं की फसल में होती है जब बैलों को लान गाहना पड़ता है। इन्हें छेरने की बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें सेंघा नमक चटवाया जाता है। जब गाय तथा बैलों को गोबर नहीं होता तो उस समय नाल से मट्ठा तथा तेल देते हैं। मट्ठा, तेल बछड़ों तथा कटरों को बैसे भी दिया जाता है। ये स्वास्थ्यप्रद होते हैं। चने की दाल, बैल व घोड़ों के लिये शक्तिशाली मानी जाती है। बिनौले, गाय व मैंस को दिया जाता है जिससे दूघ बढ़ता है। हरी घास भी इनके लिये उत्तम होती हैं। बरसीम तथा एवरग्रीन आदि घास भी इनके लिये विशेष घास होते हैं। गन्नों के महीने में गौले भी जानवरों को खिलाये जाते हैं। साघारणतः गाय-बैलों को मूसा दिया जाता है। जई की घास, घोड़ों के लिये उत्तम होती है। बरसीम घोड़ों को भी दिया जाता है। घोड़ों को विभिन्न प्रकार के मसाले मी दिये जाते हैं।

घोड़ों को कमी-कमो चाँदनी लग जाती है, ये बीमारी कमी-कमी चाँदनी में वाँघे रहने के कारण हो जाती है। इसमें घोड़े के पेट में दर्द होता है और वह मर जाता है। घोड़ों के पावों में बैंजे हो जाते हैं और घोड़े लंग करने लगते हैं। घोड़ों के घुटनों में छोटी-छोटी गाँठें पड़ जाती हैं इनको बैंजे कहते हैं—ये बढ़ जाते हैं और घोड़ा चलने से विवश हो जाता है।

पक्षी--उल्लू के सामने किसी का नाम लेकर नहीं पुकारते क्योंकि उल्लू नाम

रटने लगता है, और वह व्यक्ति घीरे-घीरे सूखता जाता है और अन्त में मर जाता है। उल्लू का किसी के घर में बैठना या बोलना अशुभ मानते हैं। दिवाली को शराब पिलाकर इससे धन के संबंध में पूछते हैं, क्योंकि जन विश्वास है कि इसको खजाने का पता मालूम रहता है। मरने के बाद उल्लू के अंग तान्त्रिकों के काम आते हैं। गिद्ध तथा चील का घर के ऊपर बैठना अशुभ मानते हैं। मुसलमान, गिरिगट को बुरा समझते हैं और मकड़ी को अच्छा। कारण जब हसन मियाँ लड़ाई से मागे थे तो वे कुएँ में जाकर छिप गये थे और मकड़ी ने ऊपर से जाला पूर दिया था। जब शत्रु पहुँचे, उसी समय गिरिगट ऊपर से कूद पड़ा और जाला टूट गया, दुश्मनों ने उनको पकड़ लिया, तभी से गिरिगट को मुसलमान अशुभ मानने लगे। हिन्दू, गिरिगट को नहीं मारते तथा शुभ मानते हैं क्योंकि राजा नृग को गिरिगट की योनि में रहना पड़ा था। नीलकंठ देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर दशहरे के दिन तथा यात्रा को जाते समय नीलकंठ को देख कर जानें की कामना करते हैं—

'नीलकंठ पटवारी तुम नीले रहना मेरी बात राम से कहना सोते हों तो जगा के कहना जागते हों तो कान में कहना'

प्रातः कौवे का घर की मुँड़ेर पर बोलना पाहुना आने का द्योतक है। कौवे का बोलना सुनकर कहते हैं 'कौन आएगा—कोई आने वाला है तो उड़ जाओ'। अगर वह तुरन्त ही उड़ जाता है तो पाहुन का आना निश्चित हो जाता है। काले कौवे का सिर पर या बिस्तर पर बैठ जाना अशुभ मानते हैं। सर्प नमक के निकट नहीं जाता।

प्रकृतिसम्बन्धी (वृक्ष) — हर वृक्ष की आत्मा होती है, अतः उसे चेतन की तरह समझना चाहिये। इसीलिये रात को पेड़ नहीं छूते — कहते हैं कि वह सो जाते हैं — उनको सोते से जगाना पाप है। पीपल, बेल, गूलर, बरगद और आम के वृक्षों का लगाना पुण्य समझा जाता है। इनके पास चबूतरा बना कर देवी-देवता की स्थापना भी करते हैं। नीम का वृक्ष लगाकर देवी को प्रसन्न करने की मावना निश्चित होती है। पीपल को बहुत पिवत्र मानते हैं। कहते हैं, इसमें विष्णु जी का वास होता है। इसको हिन्दू अपने हाथ से नहीं काटते, पाप समझते हैं तथा पीपल के नीचे मल-मूत्र त्यागने का भी निषेष है।

सोमक्ती अमानस्या को तथा शनिवार को सौमान्यवती स्त्रियाँ इसकी पूजा

तथा प्रदक्षिणा करती हैं जिससे सौमाग्य की वृद्धि होती है और सन्तान-प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को काटना भी निषिद्ध है। जेठ में वड़मावस को बड़ की पूजा विशेष रूप से होती है। इसे सुख-सामाग्य का देने वाला मानते हैं।

चैत्रमास में नवरात्र में नीम की पूजा विशेष रूप से होती है। अगर इस समय इसकी सेवा न करें तो देवी रुप्ट हो जाती हैं। माता निकलने पर नीम का झाड़ा दिया जाता है। बेल की पत्तियों को बहुत पित्र मानते हैं तथा इसको शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। खण्डित बेलपत्र चढ़ाने से दोष लगता है। बेल की लकड़ी घर में जलाने से दोष लगता है। इस वक्ष के नीचे मल-मत्र त्यागना वर्जित है।

कार्तिक मास में आँवले की पूजा करते हैं, विशेषकर 'आँवला एकादशी' को । आम की पत्तियाँ हर शुम कार्य पर प्रयोग में लायी जाती हैं। इसको मंगलघट में लगाते हैं, बन्दनवार बनाते हैं। आम की सूखी लकड़ियाँ हवन की समिधाओं में प्रयोग की जाती हैं।

बृहस्पित के दिन कन्याएँ केले की पूजा सुयोग्य वर पाने के लिए करती हैं। कार्तिक मास में इसकी विशेष पूजा होती है। यह बहुत पित्र माना जाता है। सन्तान-प्राप्ति के लिये तथा सौमाग्य के लिये इसका पूजन होता है। तुलसी का बिरवा घर-घर में हर हिन्दू के यहाँ होता है तथा बहुत पित्र माना जाता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से इसकी आरती तथा दीपदान करते हैं। तुलसी को माता का रूप मानते हैं और देवउठानी एकादशी को तुलसीविवाह करते हैं। रिवार और मंगल को तुलसी तोड़ने का निषेष है।

फलों के बाग में बरगद तथा पीपल भी लगवाते हैं और उनका विवाह अन्य वृक्षों से कर देते हैं, ऐसा करने से बाग में ठीक फल बाते हैं।

स्वास्थ्यसंबंधी सामाजिक लोकविश्वास तथा उनके उपचार—शेर का नाखून अथवा मूँछ के वाल को गले में ताबीज बना कर बाँधने से बच्चे को डर नहीं लगता। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के बच्चे नहीं जीते तो वच्चे को शेरनी का दूध पिलानें पर वह जी जाता है। शेर का गोश्त मी सुचाकर रखा जाता है। यह भी बच्चे को सर्दी लग जाने पर धिस कर पिलाया जाता है। रीछ के बाल का ताबीज बच्चों के गले में नजर व डर के लिए बाँधते हैं।

कबूतर की बीट बच्चों को सर्दी हो जाने पर दी जाती है। कबूतर के पंखों में से निकली हुई हवा बच्चों के लिये शुभ होती है। इसलिये बच्चों के घरों में कबूतर पाले जाते हैं।

बच्चों के निमोनिया को मीठा कहते हैं। जिन बच्चों को मीठा रोग हो जाता है उनको लेकर स्त्रियाँ मस्जिद के द्वार पर खड़ी हो जाती हैं—नमाज पढ़-पढ़कर लोग निकलते जाते हैं तथा उस पर फूँक लगाते जाते हैं। गौरैया की बीट भी बच्चों की बीमारी में काम आती है। आधासीसी के दर्द में शनिवार और रिववार तथा कोई-कोई मंगल को भी झाड़ते हैं यह झाड़ दो प्रकार की होती है—

१—रीठा पढ़ के दिया जाता है और उसको कूट कर कपड़े में बाँध कर गले या हाथ में बाँघ देते हैं।

२---घूप में परछाई को मंत्र पढ़ कर कीलते हैं। यह सूर्य निकलते ही झाड़ते हैं। कुछ लोग दोपहर को १० बजे झाड़ते हैं।

दाँत कीलना—जिसके दर्द होता है वह अगर बाँये दाँत में दर्द है तो दाँये हाथ से पकड़ कर और दाँये दाँत में दर्द है तो बाँये हाथ से पकड़ कर किलवाता है और कीलने वाला व्यक्ति कागज पर कुरान की आयत लिख कर कील से कीलता रहता है।

कमहड़ा—वच्चों की बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें एक विशेष घास का उपयोग किया जाता है। उस घास का रंग सफेद होता है।

बवासीर के लिए एक घास-विशेष कूकरछलनी का प्रयोग किया जाता है। चायु व पेट के दर्द के लिये निम्नलिखित चूर्ण को प्रयोग में लाते हैं—

> सूंठ सुहागा सोंचले गाँधी र सौंजने के अर्क में गोली बाँधी सत्तर सूल बहात्तर बाय कह धनत्तर तुरत जाय'

चोट लग जाने पर दूघ में हल्दी घोल कर पिलाई जाती है। हड्डी टूट जाने पर मेंड़ के दूघ में—साँवक के चावल उबाल कर बाँघते हैं। जरूम हो जान पर मकड़ी का सफेद जाला अथवारेशम जला कर उसमें मर दिया जाता है।

जिला मुजफ्फरनगर में हरसौली ग्राम में एक मुसलमान जाट है। उसके खान-दान को किसी फकीर का वरदान है कि वह किसी भी मनुष्य की टूटी हुई हड्डी को किसी मी तरह तोड़ कर बाँघ दे तो वह तुरन्त जुड़ जाती है। यह वरदान उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा जब तक कि वह उससे घन उपार्जन नहीं करता।

यदि कोई मनुष्य आम के बौर को जिसे वह पहले-पहल देखता है, तोड़ कर दोनों हाथों पर मल लेता है तो उसके ऊपर बर्रे तथा बिच्छू के काटने का प्रभाव नहीं होता। यदि दूसरे मनुष्य के भी जिसे बर्रे या बिच्छू ने काट लिया हो—वह

२. काला नमक २. हींग

मनुष्य उस स्थान को हाथ से मल देता है तो 'झल' नहीं होती। इसी प्रकार चर्मरोगों के लिए गंगा जी के रेत को मल-मल-कर नहाते हैं।

'चौयइया' बुखार के लिये कीकर की पूजा करते हैं। पीपल के पत्ते को गर्म करके तथा सरसों का तेल लगा कर फोड़े या फुन्सी पर बाँघ देते हैं तो वह पक कर फूट जाता है। ताँबे के बरतन में रात मर रखे हुए पानी को पीने से बवासीर ठीक हो जाती है। अध्टघातु का छल्ला पहनने से भी बवासीर ठीक हो जाती है। कुछ लोग बवासीर के लिए एक कड़ा बनवा लेते हैं। आबदस्त लेते समय कड़े पर पानी डाल कर ही आबदस्त लिया जाता है।

शीतला के प्रकोप के दिनों में बालकों के कुरतों पर या पीठ पर गेरू से मितया काढ़ दिया जाता है। बालकों के गले में सोने या चाँदी का बना सूर्य का चिह्न भी डालते हैं। गला खराब होने पर चाकू से पानी काट कर पिला देने से गला ठीक हो जाता है। कमर में चनका आने पर ऐसे व्यक्ति से जिसका जन्म उल्टा हुआ हो (पैर की ओर से), बाँये पैर से पाँच अथवा सात बार कमर छुवाते हैं। ऐसा करने से दर्द जाता रहता है। आक की पूजा से तीसरे दिन का बुखार जाता है।

नीम का, सूर्य पूजा और बहुत सी औषिषयों में प्रयोग करते हैं। नीम का झाड़ा चेचक में लामदायक होता है। मूत मगाने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका सम्बन्ध सूर्य से भी होता है। नीम का मद खून की सफाई के लिए भी काम में आता है। बेल की पत्तियाँ औषिष्ठ के काम में आती हैं। खुजली या खारिश में मुलतानी मिट्टी लगाने से या दूध में गंधक मिला कर पीने से भी लाम होता है। गर्म पानी के चश्मे में नहाना भी लामदायक सिद्ध होता है।

श्रीतला के सम्बन्ध में लोक-विश्वास—िकसी के माता निकलने पर जल का लोटा मर कर उसमें गेहूँ के दाने व फूल अथवा चावल, गंगाजल व लौंग का जोड़ा डाल कर नित्य सायंकाल रोगी के सिरहाने रखते और मुँह-अन्धेरे ही उसके सिर से पैर तक पाँच या सात बार उतार कर घर से बाहर द्वार के कौले पर या चौराहे पर या नीम में सिला देते हैं। माता निकली होने पर रोगी की कोठरी के द्वार पर नीम की टहनी टाँग दी जाती है और स्नान करने के अनन्तर उसके पास कोई नहीं जाता। बिना खाये-पिय भी रोगी के पास जाना निषद है।

परछावा पड़ने के भय से ऋतुमती या कोई अन्य स्त्री जो गंदी रहती हो, जैसे भंगिन, चमारिन, कुम्हारिन आदि रोगी के पास नहीं जातीं। यदि रोगी की माँ ऋतुमती हो तो उसके लिये छूट होती है।

'माता का उठावना' (एक टका गंगाजल से घोकर तुलसी के गमले में या किसी

शुद्ध स्थान में रखते हैं तथा कहते हैं कि रोग शान्त होने पर हम तेरी जात देंगे, मैया जल्दी हाथ दे, इससे रोगी शीघ्र ही ठीक हो जाता है । अगर घर में किसी को माता निकले तो छौंक नहीं लगाते । इससे आँखों के खराब होने का भय रहता है। रोगी के अच्छा होने पर नीम की टहनी से छींटा दिया जाता है ।

मिश्रित लोक-विश्वास—मिश्रित लोक-विश्वास के सम्बन्ध में हम वह सव लोक-विश्वास दे रहे हैं जिनको पहले दिये गये किसी भी वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला है। इनका एक अलग मिश्रित परिवार बन गया है। यहाँ पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सब ही लोक-विश्वास उपलब्ध हो गये हैं। यह मले-वुरे सभी प्रकार के लोक-विश्वास हैं।

चूड़ी मौलाना—वैसे तो मौलाना शब्द का प्रयोग अधिकतर वृक्षों के बौरने के लिये ही किया जाता है। जब नीम पर बौर आता है अथवा कोई पेड़ काट दिया जाता है और उसकी विभिन्न शाखाएँ निकल आती हैं तो इसे मौलना कहते हैं। इस प्रकार मौलकर वृक्ष अपना विस्तार करते हैं।

जब चूड़ी टूट जाती है तब भी स्त्रियाँ उनके लिए टूटना शब्द का प्रयोग नहीं करतीं अपितु मौलना ही शब्द कहती हैं। क्योंकि यदि वस्तु टूटती है तो दुबारा नहीं बनती। इसलिए टूटने के स्थान पर मौलने का प्रयोग किया जाता है क्योंकि साधारण स्थिति में तो चूड़ी टूटने पर फिर भी पहनी ही जाती है। चूड़ी टूटना अश्च अर्थ में प्रयुक्त है। जब विधवा की चूड़ियाँ समाज के द्वारा तोड़ी जाती हैं और वह मविष्य में सदैव के लिये वंचित कर दी जाती है—इसलिए चूड़ी बदलने से सुहाग की आयु और मौलती है।

अगर त्यौहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह 'खोटी' हो जाती है और कई चीजों की बनने व खाने की आन हो जाती है। पर फिर वर्षों बाद अगर कभी उसी दिन कुटुम्ब में किसी के भी घर पुत्र-जन्म होता है तो वह आन खुल जाती है और त्यौहार ठीक तरह से मनाया जाने लगता है। नये घड़े का पानी सबसे पहिले किसी पुरुष को पिलाना चाहिये नहीं तो पानी में से नयेपन की सुर्गंघ नहीं आती।

बघरे (जिला मुजफ्फरनगर) में एक मौलवी हैं जो अगर कचहरी में जाकर ममूत उड़ा देता है तो हाकिम पक्ष में हो जाता है। आँख में डालनें का सुरमा मी देते हैं जो वशीकरण का काम करता है तथा अँगूठी ताबीज आदि मी सिद्ध कर के देते हैं। अपनी छींक मी शुम होती है। यह विश्वास होता है कि छींकनेवाला आदमी अभी नहीं मरेगा। जब एक व्यक्ति को छींक आती है तो उसके हितेषी प्रसन्न होकर कहते हैं 'छन्नपति'। चकपदी (छन्नपति) एक देवी मानी

जाती हैं जो ब्रह्मा जी के छींकने पर मक्खी के रूप में उत्पन्न हुई थीं। छींकते समय उसी का नाम लिया जाता है।

बाल बनाते समय हाथ से यदि कंघा गिर जाये तो वह अतिथि के आगमन का सूचक होता है। 'सोना' खोना या पाना, दोनों ही अशुम माने जाते हैं। उल्टी खाट खड़ी करना अशुम होता है क्योंकि जब कोई ब्यक्ति मरता है तो उसकी खाट उल्टी कर दी जाती है। शाम को झाड़ लगाना अशुम माना जाता है। लोक विश्वास है कि सन्ध्या समय लक्ष्मी स्वयं द्वार पर आती हैं, अतः उस समय झाड़ देना लक्ष्मी का अपमान करना है और उस समय काले कुत्ते का आगमन मना होता है। दोनों समय मिलने पर (संधि काल) लेटना बुरा होता है। सन्ध्या समय मजन-पूजन का होता है इस समय वृद्ध या रोगी लेटते हैं। कड़ाही में खाने वाले के विवाह में वर्षा होती है। मूर्तियों का स्वप्न में रोना देश के ऊपर आफ़त का द्योतक होता है। सोते समय जाँघ पर तेल लगाने से डर नहीं लगता। 'हनुमान-चालीसा' पढ़ कर सोने से मूत-प्रेत स्वप्न में नहीं दिखायी पडते।

लोक-विश्वास है कि यदि सोते समय तिकये से प्रातः उठाने के लिये कह दिया जाय तो उसी समय नींद खुल जाती है। सिर में तेल डालते समय पानी नहीं पीते, नहीं तो सिर में जूँ हो जाती हैं। टेड़ा टीका लगाने से टेड़ा दूल्हा मिलता है। जिस स्त्री के हाथ में मेंहदी अच्छी रचता है उसको सास बहुत प्यार करती है। जिस स्त्री के पान अधिक रचता है उसके पित अधिक प्यार करते हैं। ५, ७, ११,२१,५०१ ये शुम संख्यायें मानी जाती हैं। इसी कारण शुम अवसर पर पाँच सुहागिनें हाथ लगाती हैं। पाँच मेवा होते हैं, सात नाज होते हैं तथा लेन देन में भी ११, २१, ५१, १०१ हपये का ही चलन है। ३, १३ संख्या अशुम मानी जाती हैं। इनका सम्बन्घ अशुम दिनों से हैं।

चोर का पता लगाने के लिये जूता घुमाते हैं और जिस व्यक्ति का नाम लेने से जूता नाचने लगता है, वहीं चोर समझा जाता है। चोर को चोरी करने जाते समय यदि कोई टोक दे तो उसका सगुन खराब हो जाता है। घरों में हर काम करने के लिये 'सगुन विचरवाने' का प्रचलन होता है।

चोर पकड़ा जाने पर उससे एक लोटा पानी में नमक डलवाते हैं। वह नमक डालते समय कहता है कि यदि कभी कोई चोर उस घर में फिर आया तो मैं इसी प्रकार से नमक की तरह गल-गल-कर महुँगा। चोरी करने जाते समय चोर को बिल्ली का मिलना शुभ है और कुत्ते का अशुभ। रात को खाट कसने से लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, अतः रात में खाट कसने का निषेष है। घर से निकलने पर सबसे पहिले किसी स्थान पर खाना मिलने पर मना नहीं करना चाहिये नहीं तो दिन भर खाना नहीं मिलता ।

कहते हैं, जाड़े की एक टाँग मकर संक्रान्ति को टूट जाती है और दूसरी वसन्त के दिन, अतः उसके बाद जाड़े की शक्ति समाप्त हो जाती है और जाड़ा कम हो जाता है। कहा जाता है कि करवाचौथ के दिन जाड़ा करवे की टोंटी से निकलता है।

मुसलमानों में मृत के लिये आवाज देकर नहीं रोते, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि इससे रूह को तकलीफ़ होती है। खुरैरी (बिना बिस्तर वाली खाली खाट) पर सोने से व्यक्ति दिन भर चिड़-चिड़ाता रहता है यदि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ाता है तो कहावत है कि "क्या खुरैरी खाट पर सोया था ?"

अक्सर पूछा जाता है कि किसका मुँह देखकर उठे—'सबेरे सर्वप्रथम किसका मुँह देखा है' इसका बड़ा महत्व होता है। शुम का या अशुम का। शुम व अशुम व्यक्ति अनुभव के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। लोक-विश्वास है कि परिवार में नवागत व्यक्तियों जैसे बहू या नवजात शिशु का परिवार की सुख समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।

तिल या जौ बोने से आपित टल जाती है। जादू की कहानियों में जादू के लिये नीला डोरा अपेक्षित होता है। गाँव में जब कुँआ खोदा जाता है तो हनुमान जी की मढ़ी बनाई जाती है। विश्वास है कि ऐसा करने से समस्त कार्य निर्विष्न समाप्त हो जाते हैं और पानी भी मीठा निकलता है। श्वसुर के शव के साथ जामाता का जाना ठीक नहीं समझते। इससे ससुर की गित नहीं होती। टूटता तारा देख लेने पर उसकी ओर थूक देने से उसका अशुम प्रभाव समाप्त हो जाता है। सगाई तथा लगन लेकर आने वाले ब्राह्मण को नमकीन व खट्टी वस्तु अचार आदि नहीं खिलायी जाती। इससे सम्बन्धों में मिठास नहीं रहता।

दक्षिण को यम दिशा कहा जाता है। यहाँ पर मृतात्मा निवास करती है। अतः चूल्हे का मुँह दक्षिण को नहीं बनाया जाता। सोने वाला दक्षिण को पैर करके नहीं सोता, मृत व्यक्तियों के पैर दक्षिण को कर दिये जाते हैं। एक ग्रामीण दूसरे साथी का तिल व तेल उपयोग में नहीं लाते। बनिया सर्वप्रथम-बोहनी के समय उदार नहीं देता।

लाल तथा पीला रंग प्रधान माने जाते हैं। पीला हल्दी का रंग मांगलिक और विष्नविनाशक माना जाता है। लाल रंग शक्ति तथा सौमाग्य का चिह्न है और जादू टोने में इसी रंग का विशेष प्रयोग होता है। मन्दिर पर लगाई जाने वाली पताकाओं और शक्ति विग्रहों के वस्त्र भी लाल रंग के ही होते हैं।

अनिष्ट तथा भूत-प्रेत आदि व्याघि दूर करने के लिये घर के मुख्य द्वार पर

दायें-बायें दोनों कौलों पर पानी डाल कर 'कौले ठंडे' करते हैं। पानी पंचतत्वों में से एक है, अतः उसमें शक्ति का निवास मानते हैं।

गीत 'घरने' (आरम्भकरने) और गीत बढ़ाने (समाप्त करने) के दिन घी और गुड़ या बताशे तथा रोली और चावलों से ढोलक की पूजा की जाती हैं। ढोलक में कलावे का एक टुकड़ा वांघते हैं और टका चढ़ाया जाता है। क्योंकि परिवार में ढोलक का बजना गुम-मूचक माना जाता है। इसके पीछे यही मावना होती है कि ढोलक घर में सदैव इमी प्रकार बजती रहे। 'ढका दिन', त्योहार 'खोटा होना' उसे कहते हैं जिस दिन परिवार में कभी कोई दुर्घटना हो जाने के कारण स्त्रियाँ मिवष्य के इस दिन कोई शुम कार्य नहीं करतीं और यदि इस दिन को त्यौहार भी पड़ता है तो उसे नहीं मनातीं। यह दोष निवारण परिवार में उसी दिन प्रतीत्पत्ति अथवा गाय के बछड़े के ब्याहने पर होता है।

विवाह के थापे के बीच एक सराई लगा कर सभी ऊल, सत्ती, जाहर आदि का नाम लेकर कलावे की माला लटकाई जाती है और घी का नाल दिया जाता है। यदि घी अलग-अलग दो नालों में बँट जाये तो सम्बन्य ठीक रहते हैं और दोनों नाले (लकीरें) मिल जायें तो वर-वयू में संघर्ष हो जाता है।

छोटे-छोटे वालकों को वृद्ध-मृतकों के विमान अथवा अर्थी के नीचे से निकाला जाता है क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से वे दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इसी विचार से बच्चों की टोपी अथवा कुर्ना वनाने के लिये लोग श्मशान से विमान का कपड़ा ले आते हैं।

सायंकाल यदि कोई स्त्री अपने मृतक बालक के लिये रोती है तो कहा जाता है कि माँ रोये तो बालक को कष्ट होता है क्योंकि यमराज के यहाँ छोटे-छोटे बालक पानी भरने का काम करते हैं। जब दिन भर पानी भर चुकते हैं तो शाम को एक दिवला भर पानी मजदूरी के रूप में उनको पीने के लिये दिया जाता है। यदि ऐसे समय बालक की माता रो पड़े तो जितने आँसू गिरते हैं उतना ही पानी बालक को नहीं मिल पाता और वह प्यासा रह जाता है, इसलिये उसकी माँ को कदापि नहीं रोना चाहिये।

शिवजी का पूजन करते समय सघवायें शिविलिंग का स्पर्श नहीं करतीं। कच्चा खाना (रोटी, दाल) जब तक कि उसमें नमक नहीं पड़ता, छूत नहीं मानते। प्रायः दाल कोई भी चढ़ा सकता है पर नमक न डाले। नमक डालने के बाद उसको कोई छू नहीं सकता।

हिन्दुओं के कुछ वर्तों में नमक नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिये इतवार और

एकादशी । लेकिन सेंघा नमक, नमक नहीं माना जाता और उसका प्रयोग अलोने व्रतों में भी करते हैं ।

मृत्यु के ५ महीने पूर्व से घुवतारा नहीं दिखता और नीम कड़वा नहीं लगती। अनार में एक ऐसा दाना होता है जो यदि अनार खोलते ही उसे उठाकर मृतक के मुँह में रख दिया जाय तो वह जी उठता है।

पौराणिक लोक-विश्वास—पौराणिक लोक-विश्वासों में वह सब लोक-विश्वास आ जाते हैं जिनकी आस्था को पुराण आदि ग्रन्थों से बल मिला है। लोकविश्वासों ने लोक-मानव के घामिक जीवन को प्रभावित किया है तथा जीवन के अन्य अंगों को अनुशासित किया है। इनके अन्तर्गत निम्नलिखित लोकविश्वास हैं—

शाप और वरदान का लोकजीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। शाप से वह डरता है और वरदान पाने के लिए प्रयत्न करता हैं। उसका भोला विश्वास है कि भगवान भक्त के वश में होते आये हैं। पशु-पक्षी बोलते हैं तथा वहू मनुष्य की आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते हैं। कुछ पशु-पक्षी मनुष्य का रूप घारण कर लेते हैं तथा कुछ योगी पशु भी पक्षी का रूप घारण कर लेते हैं। सिद्ध लोगों में चमत्कार होता है, उनका यह अटल विश्वास होता है। नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी शरीर घारण कर सकते हैं तथा शकुन-अपशकुन, लोक-मानव को दैनिक जीवन में उत्साहित तथा हतोत्साहित करते हैं।

वीर-पूजा और वीर में देवत्व का अंश होता है। लोग चरणघूलि से तर जाने में विश्वास करते हैं, इसी से गुरुजनों तथा साधु-संतों की चरण-रज लेकर मस्तक पर लगाते हैं। अवतारों व देवताओं के चमत्कार से मानव भलीभाँति परिचित होता है, उसका पुरोहित और गुरु में विश्वास होता है। मंत्र-शिक्त अद्मुतशिक्त है। यह मंत्र सब कुछ कर सकते हैं। उसमें लोकमानव पूर्ण विश्वास करता है। जड़ी-बूटी बोलती हैं तथा मुदों को देखकर ये जड़ी बूटी छिप भी जाती हैं। अमृत कूप दानव और देवताओं के वश में रहते हैं और मनुष्य अमृत पीकर अमर हो सकता है। मिन्न-भिन्न देवताओं की नगरी अलग-अलग थी—उदाहरण के लिये—अमरावती। अतिथि में देवता का वास होता है। राजा के पाप-पुण्य से प्रजा को दुख-सुख होता है—यथा राजा तथा प्रजा।

किल्युग के सम्बन्ध में जन-विश्वास है कि किल्क अवतार होने पर ही पृथ्वी से पाप दूर होगा। किल्युग के सम्बन्ध में जन-विश्वास है कि किल्क ६ वर्ष की कन्या के गर्म से उत्पन्न होगा और इस युग में एक-एक फीट के आदमी होंगे। इसमें पण्डितों का निरादर होगा और मूर्ख पण्डित माने जायेंगे।

एक महीने में दो ग्रहण होना अशुम माना जाता है। जब आठ ग्रह मिल

जाते हैं तो देश में मयंकर रूप से अव्यवस्था होती है। महामारत के समय में तो केवल छः ही ग्रह मिले थे और परिणामस्वरूप इतना बड़ा युद्ध हुआ था।

मंत्र व टोने-टोटके—मंत्र, टोने-टोटके लोक-विश्वासों का अधिक, व्यावहारिक और तामसिक रूप है जब कि पूजा-उपासना उसका अधिक मानसिक और सात्विक रूप है। मंत्र, टोने-टोटके लोक-जीवन के प्रमुख अंग बने हुये हैं और इनकी मान्यता तथा उपयोगिता हर क्षेत्र में स्वीकार की गई है। इनके द्वारा ओझे, स्याने, अघोरी, मोलवी, सिद्ध आदि अपना जीविकोपार्जन करते हैं।

लोक-साहित्य में संस्कृत के 'मंत्र' शब्द को मंतर कहते हैं। मंत्र का एक विशिष्ट रूप संकटमोचन का साधन है। जनजीवन में इसका प्रयोग कष्ट-निवारन के लिये ही विशेष होता है। 'मंत्र' शब्द रूप से प्रमाव करता है। मंत्र का अधिकांश प्रमाव उसके उच्चारण पर ही निर्मर रहता है। उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा ठीक उच्चारण किए हुए मंत्रों से वांखित फल मिलता है पर साथ ही अशुद्ध उच्चारण से तथा अनुपयुक्त व्यक्ति के द्वारा किये जाने से न केवल उसका प्रमाव ही नष्ट होता है वरन् अनिष्टकारी मी सिद्धहो जाता है, जैसा कि डॉ॰ सत्येन्द्र न अपने लेख में कहा है कि—"समस्त वेदमंत्र, संस्कार-अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं। वे Ritualistio हैं। मंत्रों के साथ यह टोने-टोटके की भावना लगी हुई है कि यदि इनका उच्चारण हम सिविच करेंगे तो उनसे हमें अवश्य ही फल मिलेगा। मूलतः मंत्रानुष्ठान टोने के एक आवश्यक अंग थे। '"

वैदिक कर्मकाण्डियों के लिए मंत्र टोने के रूप में काम करते थे। इसी प्रकार लौकिक-जीवन में भी उनका महत्व है। इनकी प्रतिक्रिया विशेष रूप से दैनिक-जीवन पर ही आवारित होती है। लोकसमाज में मंत्रों का ज्ञान व उनका फल प्राप्ति के लिये उच्चारण करने का अधिकार, सबको नहीं होता। उसके लिये ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति विधिपूर्वक सिद्धि प्राप्त करने के वाद इनका प्रयोग कर सकता है।

मंत्र द्वारा जो जादू-टोने होते हैं, वे मंगलकारी हैं पर कमी-कमी विघन-कारी होने के साथ ही साथ किसी दूसरे के लिये अनिष्टकारी मी होते हैं। सिद्धि प्राप्त कर लेने पर इनमें वह शक्ति आ जाती है जिससे इनका प्रयोग दोनों रूपों में कर सकते हैं—इष्ट के लिये तथा अनिष्ट के लिये भी। इनकी सिद्धि चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण के समय ही प्रायः की जाती है। इनका शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता। ये

१. भारतीय साहित्य-डॉॅं० सत्येन्द्र, प्रथम श्रंक, जनवरी ४६, पृ० ४२-४३

प्रायः अर्थों से भी विदित नहीं होते, केवल कंठस्य रहते हैं लेकिन वे उनका प्रयोग पूर्ण आस्था और विधि से करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि ये सिद्धियाँ परम्परागत हों। वे बेटे के काम नहीं आतीं। 'स्याने' लोग मंत्रों को अपनी विधि मानते हैं और उसको दूसरों को बताना भी उचित नहीं समझते। कुछ लोग तो यह निधि अपने साथ ही लेकर समाप्त हो जाते हैं।

''अंधिवश्वास का दूसरा बड़ा वर्ग है मंत्र-तंत्र । इस वर्ग के भी अनेक उपभेद हैं । मुख्य भेद है—रोग-निवारण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण आदि । विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मंत्र प्रयोग प्राचीन तथा मध्यकाल में सर्वत्र प्रचलित था । मंत्र द्वारा रोग-निवारण अनेक लोगों का व्यवसाय था । विरोधी व उदासीन व्यक्ति का अपने वश में करना या दूसरों के वश में करवाना मंत्र द्वारा संभव माना जाता था । भे"

इसके पूर्व कि हम मंत्रों की विवेचना करें, यहाँ पर इस बात की ओर संकेत कर देना भी आवश्यक है कि इन मंत्रों का शाब्दिक रूप संस्कृत अथवा साहित्यक माषा-मण्डित नहीं है। इन भाषाओं का रूप भी लोक-भाषा से ही सजा-सँवारा मिलता है। यदि कोई कहीं ऐसा मंत्र देखने को मिलता भी है जो भाषा की दृष्टि से लोकभाषा से अलग है, ऐसे मंत्रों को लोक-समाज अपने ही उच्चारण से रंग लेता है। इसलिए जितने भी मंत्र इस समाज में दृष्टिगत होते हैं वे सब लोक-समाज तथा लोक-भाषा से ही अधिक प्रभावित हैं। इन मंत्रों में एक और विशेष गुण भी होता है कि यह तुकान्त और गेय होते हैं। इनमें किसी न किसी देवता या पीर-पैगम्बर का नाम भी होता है, जिसके प्रभाव से कार्यसिद्धि होती है। लोकमंत्रों में उन वृक्षों के नाम भी आते हैं जिससे उस ब्याधि को लाभ होता है। साथ ही साथ ऐसे वृक्षों का प्रयोग भी किया जाता है जैसे नीम, इससे भी माता तथा स्याही को लाभ होता है।

यहाँ पर हम कुछ विशेष मंत्रों का उल्लेख करते हैं जो खड़ीबोली प्रदेश में मिन्न-मिन्न समय तथा स्थानों पर प्रयोग किये जाते हैं।

चूल्हा बाँधने का मंत्र--

'जल बाँधूं जलमाई बाँधूं जल की बाँधूं काई चार ख्रंट चूल्हे की बाँधूं और बाँधूं अगनी माई तले सूखे या उप्पर सूखे, भैरों जागे हुक्म लगा हनुमान का हाँडी कूदे ना पक्के

१. हिन्दी शब्दकोष, पृ० ४७

मेरे बचनों से टले तो नवी कुड में जले दुहाई हनुमान महाराज की'

मोच उतारने का मंत्र--

'मोच मोच की पाल, भिम का जाल जाल सरकै मोच भड़कै, सुनो मियाँ सुनो माणा मेरे गृह का बचन साँचा'

यह मंत्र तीन वार पढ़ते हैं जिसकी विधि इस प्रकार है-- राख से झाड़ते हैं और ७ वार लेकर छोड़ देते हैं। इसको ग्रहण के समय सिद्ध करते हैं। झाडने वाला और झड़ाने वाला दोनों ही मौन रहते हैं।

जानवरों के व मन्ष्यों के घाव में कीड़े पड़ने पर-'ओंम नमो सात नारियां देशाधर को झाड़ कीड़े बाँघं स्याही सुनो मियाँ, सुनो माणा मेरे गह का वचन साँचा'

यह नीम की टहनी में, जहाँ पर घाव हो झाड़ते हैं। इससे कीडे भी झड जाते हैं।

पीलिया तथा आँख के फोले झाडने का मंत्र-'नदी पार दो हल चुगैं कौन चुगावै गाय हाँक मार्वे हनमान को नजर और फोल्ला भागा जाय' काला भैरों काली रात, तुमें बुलाऊँ आघी रात हाड़ फल की डंक री, सठफुल का बाण भैरों बाबा मदद कर दक्स बच्चे का प्रान'

झपटा, भत प्रेत का असर तथा माता में भी इसी ऊपर लिखे दोहे को पड़ कर विलदान दें जिसमें प्रयोग में आने वाली सामग्री इस प्रकार है--

उबले चावल, बुरा और उसके ऊपर दही, यह बालक के ऊपर से उतार कर चौराहे पर रख दें। यह किया बिना बोले करना चाहिये। यह दोपहर को या रात के १२ बजे के समय करे। इसको लगातार ३ या ७ दिन तक करे। लोक-घारणा है कि चौराहे पर रखी हुई इस प्रकार की सामग्री को लाँघने वाला व्यक्ति उन सभी कुग्रहों में पड़ जाता है । इसी से गर्भवती स्त्रियों को विशेषतः इसका निषेध है कि वह चौराहे पर न जाय वैसे तो साघारणतया सभी वच कर चलते हैं।

मसान—(यह बालकों का एक रोग विशेष है) इस रोग के अतिरिक्त बच्चों को पीलिया, हरे पीले दाँत या सूखा रोग हो तो भी यही मंत्र पढ़ा जाता है—

> 'लौटे संगली रूपै घड़ी, लैके तखमई, कालिखां चढ़ी गुरु रत्ती गुर के ढाई बाण बकसो लोहू भागो मसान'

यह भी ३ दिन या ७ दिन करते हैं। चूरमा की पिंडी, एक रोटी तेल में चुपड़े और उसके ऊपर उस पिंडी को रख दें। किसी भी तरह का फूल रखें या सरसों के दाने रखें। इस तरह इसको भी ३ या ७ दिन तक चौराहे पर बिना बोले हुए रखें। बालक स्वस्थ हो जायगा।

नजर उतारने का मंत्र—लगातार रोना, दूध न पीना, दस्त आना, नजर के विशेष लक्षण होते हैं। इसी समय इस मंत्र का प्रयोग होता है—

'दमादम मिटा सुतलतान अहमद कबीर, कुलाबे की जंजीर जल बाँघो जल वायु बाँघो, बाँघो जल का नीर, डंकनी कलिहारी की नजर को बाँघो तो हनुमन्ता बीर।'

इसकी सामग्री इस प्रकार है—अाट की चोकर, ७ या ५ डंउल समेत मिर्च, ७ कंकर नमक, राई, रास्ते की मिट्टी, ७ बार बालक के ऊपर से उतार कर आग में डालते हैं। माँ अपने हाथ से नजर कभी नहीं उतारती। बुआ, चाची, ताई, बहिन, आदि उतारती हैं। नजर उतारने के समय कहते हैं—'माँ बापकी, हिलियाये झिलियाये की, गली गिलहारे की, अड़ोस्सन पड़ोस्सन की। नजर उतारने के अन्य मंत्र भी हैं।

'आकू बाकू सान सवाकू, गोरे लला को काला टीका, नजर दे वाकै फोड़े दीदा'

× ×

'शुक्र शनीचर मंगलवार टोना हिन चलो बीर दरबार, झारझूर चंगा किया टोनाहिन के मुड्वा पर पटक दिया'

इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि इस प्रकार है कि शुक्रवार के दिन सवा हजार गोलियाँ मंत्र पढ़ कर आटे की बनावे, शनिवार को मंत्र पढ़ कर जल में मछिलयों को डाले, सिद्ध हो जाय । फिर जिसकी नजर दूर करनी हो लेकर उसके ऊपर २१ बार मंत्र पढ़ कर बच्चे की माता को दे दे । बच्चे के मुँह, नाक, पेट और मस्तक पर भमूती लगा दे। बच्चा अच्छा होकर दूव पीना आरम्भ कर देता है।

लोक विश्वास है कि |निम्नलिखित मंत्र रक्तचंदन से मोजपत्र या कागज पर लिख कर बालक के गले में बाँघे तो नजर न लगे। यह इस प्रकार है:—

| <del>.</del> | हीं | গ্ৰী |  |  |
|--------------|-----|------|--|--|
| काली         | hc/ | नु   |  |  |
| <b>म</b>     | ताय | नमः  |  |  |

बिच्छू, ततैया, साँप, पागल कुत्ता तथा कोई भी जहरीले जानवर के काटने पर—इस दोहे को पढ़ कर चाकू या लोहे से काटते हैं ( चाकू कील या लोहे की पत्ती से )—

दोहा—'मूल कृत्तिका आर्द्रा, असलेखा, मघा, जान बिसाखा भरणी, प्रान ले, काटे सर्प या स्वान'

इसके लिये झाड़ इस प्रकार है-

'काला बिच्छू कोतल हारा, हरीपंस सोने का डारा चढ़े तो मारूँ उतरे तो उतारूँ'

इसको २१ बार पढ़ कर लोहे आदि से झाड़ते हैं। लाल या पीला तर्तैया काटने पर इस मंत्र के द्वारा भी झाड़ते हैं—

> 'लाल ततैया या पीला ततैया विष का भइया, विष के बाँघू डोर लाल ततैया की हनुमान जी महाराज गरदन पकड़ के तोड़'

यह भी २१ बार पढ़ कर झाड़ते हैं । बिच्छू की झाड़ इस प्रकार की भी है—

'काला बिच्छू कंकर माला हरी पूंछ सोने की माला कोरा करवा जल भरा रे गौरा आगे घरा, गौरा माई कर असनान उतर रहे बिच्छु सिर के तान' इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर जिले में इस प्रकार का मंत्र पढ़ कर झाड़ने की भी प्रथा है——

> 'काला बिच्छू कंकर याला, हरी पूंछ सोने की माला काले बिच्छू कहाँ उपन्नासुर्रा, गऊ के पट उपन्ना छै काले, छै कबरे छै चले समुन्दर पार मेरे झाड़े ना झड़े तो महादेव पारबती की आन'

सहारनपुर में इसी से संबंधित मंत्र,इस प्रकार का मिला है। यह ततैया और बिच्छू दोनों ही के काटने पर झाड़ा जाता है—

> 'काला बिच्छू पोला बिच्छू, बिच्छू है सतरंगा गल जनेऊ काठ का गल मुंग्गा की माला बाबा काले, कालाधारी सत्तर बला पंजो से मारी

मार मार कर लहर उतारी चल मेरे बिच्छू सिर के तान जो इन बचनों से टले तो दो ही हनुमान की पड़ें

बिच्छू उतारने का मंत्र--यह नीम की टहनी से झाड़ा जाता है।

'ओंम् नमो सात तारे, सास्तर तारे काला बिच्छू घौला बिच्छू डंक डकीला बिच्छू बिच्छू मैं जानूं तेरी जाँच, तू आवै मावस की रात उतरे तो उत्तारूँ चढ़े तो मारूँ नीलकंठ मोर पुकार सुनो मियाँ, सुनो माणा मेरे गुह का मंत्र साँचा'

आंख दुखने पर (नर्रासह उतार)-

'महाबीर हनुमान, हाथ में लड्डू, मुख में पान अंजनी के सुत, राम के प्यारे रे रामचंद्र के काम सुधारे निरभय हो लंका में कूदै दुष्ट काँप गये सारे'

इसको ७ या २१ बार नीम की टहनी से झाड़ते हैं। आँख दुखने पर अन्य मंत्र इस प्रकार है—

> 'काली कीकर काजल बट्टी आँख मूल ना बाजे पट्टी जिये बास्ते नूर मोहम्मद, उथे पीर बीछे नस्ती

आंख का फोला क्षाड़ने का मंत्र— 'इन्द्र तारा की सात बेडी, सातों कांचे कुदारी सातों चलीं फोला काटने, फोला काडी

आर्खे राखो, दोहाई ईश्वर महादेव नैना योगिनी कामरू काम या गौरा पारबती को

छोटी माता, निमोनिया तथा खाँसी के क्षाड़ का मंत्र— 'कल कल करती कालका, धुक धुक करै मसान ऊँचे खेड़े भूमिया, लोट रही चौगान'

यह मंत्र पढ़ कर २१ या ७ बार बच्चे के ऊपर गुड़ का शरबत करके कृते को पिलाये और चौमुखा (जिसमें चार बत्ती हो) दीया तेल का हलुआ, ये चौराहे पर रख आये। यह सब एक सैं (सौ) एक (मिट्टी की तश्तरी में रखें)

जच्चा के ऊपर का मंत्र-

'काली काली महाकाली, चारों हाथ बजावे ताली तेरी चोट न जाये खाली बुआ की पुत्री इन्दर की साली हमारे इलम को राजा मेटे, राज से जाये प्रजा मेटे आस औलाद से जाये हंस के वाचा मेरे गुरु का सब कुछ'

९ बार, १३ बार या १७ बार पढ़ कर फूँक मारते हैं। इसको चावुक या चाकू से झाड़ते हैं।

जच्चा के पास नीम की खल, नीम की निबौली, घूनी जिसमें काला दाना अरमल, लोबान, गंचक, अजवायन, सब को एक जगह मिलाकर आग के पास रखते हैं—जच्चा के पास जाने से पहले यह घूनी दी जाती है, जिसके कारण फिर जच्चा पर कोई भी आशंका नहीं रहती।

लोहें की वस्तु से कहीं शरीर में कट जाने से अगर खून निकल रहा हो तो उसे इस मंत्र से झाड़ा जाता है जिससे खून का निकलना बंद हो जाता है—

'तत्ता लोहा गढ़े लुहार
मैं बांधूं लोहे की घार
घार घार सो महा घार
तीर की घार सौ कटार की घार
पक के ना फूटे निकतर न छूटे
यहीं खड़ा खड़ा सूखे

मेरा भगत मेरे गुरु की शपथ जो इन बचनों से टले तो दो ही हनुमान पड़ें

अन्धासीसी (आधे सिर में दर्द होने पर)——
काली, चीचड़ी काले बन को जाये

उठो मोहम्मद झाड़ दो, फलां की आधा सीसी जाय'
दाढ़ के दर्द की झाड——

काला कीड़ा कबरा कीड़ा, बत्तीस दांत चराय दाढ़ झाडूं फलां की मेरे झाड़े ना झड़े तो लूना चमारी के जनम नर्क कंड में जाय'

थनेला की जाड़-

'नदी पार हल चले, जाटनी छुटावन जाय उठो मोहम्मद झाड़ दो, फलां का थनेला जाय'

मोहिनी मंत्र--

ओम नमो आदेश गुरु का राजा मोहूं परजा मोहूं मोहूं ब्राह्मण कन्या, हनुमन्त रूप से जगत मोहूं जो रामचन्दर परमानंद मेरी भक्ति गुरु की शक्ति

फिरो मंत्र ईश्वर बाचा'

बच्चों के मीठे की झाड़--

'ओंम हिरिंग शिलिंग क्लंक असी आरप्पा नमः स्वार्थ सिद्धि कुंद कुंद स्वाहा'

बच्चों के डब्बे की झाड--

१ समुद्र २ समुद्र ३ समुद्र ४ समुद्र ५ समुद्र ६ समुद्र ७ समुद्र सात समुद्र पर कपला गऊ कपला गऊ के पेट में बच्चा बच्चे के चार खूरी, घरा कालजा बढ़ा सरु मोरी भगती मेरे बच्चों से

टले तो नर्क कुंड में जले दुहाई गोरखनाथ की'

मवेशियों के घाव के कीड़े झाड़ने का मंत्र—
गंगा पार बूकल के गादी, झड़े कीड़ा झड़े रसोई
ईश्वर महादेव, गौरा पारवती की दूहाई

'ठः ठः ठः ठः स्वाहा' इस मंत्र को पढ़ कर मिट्टी के गोले से सात बार झाड़े तो कुत्ते के बाल मिट्टी के गोले के अन्दर आ जाते हैं। गऊ की रक्षा में इस मंत्र को सात बार जप कर गऊ पर हाथ फेरते जाते हैं, इससे सब प्रकार उसके सब रोग दूर हो जाते हैं। नारियल की गिरी, छोहारा, दाख, घी, शक्कर, मधु बारह हजार होम करने और इस मंत्र को अपने पास रखने से सब उपद्रवों की शांति होती है। पगड़ी के कोने में बाँघ लेने और उस गाँठ को लटकाने पर दुर्जन व शत्रु वशीमूत हो जाता है। इसी मंत्र से सात बार फूंक देने से दाढ़ की पीड़ा दूर होती है। नौ कन्या के काते हुए घागे के सूत को सिर से पैर तक नाप कर उसमें सात गाँठ दें। इक्कीस बार अभिमंत्रित कर गुग्गुल की घूप देकर स्त्री की कमर में बाँघने से गर्मस्तंमन होता है। २१ बार मंत्र में फूंक देकर स्त्री को वस्त्र उढ़ाने से, उसका बालक होने से हकता है। चन्दन को घिस कर जल में मिला दें और उस जल को अभिमंत्रित कर मूतमय पीड़ित को पिलाने से मूतमय दूर हो जाता है।

इन मंत्रों का प्रयोग करने वालों के लिये कुछ विधि व निषेध है जिनमें मुख्य है पिवत्रता। मंत्रों का प्रयोग करने वाले को बहुत शुद्ध आचरण से रहना चाहिये। उसको प्रसूतिगृह में तथा रजस्वला स्त्री के पास नहीं जाना चाहिये।

मंत्रों से चल कर ही लोक मानव टोने-टोटके पर पहुँचा। मंत्रों के लिये सिद्धि तथा अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है परन्तु टोने-टोटके कर्मकांड के अंग बन गये हैं। इनमें किया की ही आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट टोने-टोटके—जैसे हंडिया छुड़वाना आदि तो 'स्याने' ही करते हैं परन्तु वह सर्वसाधारण दैनिक जीवन में नहीं होते हैं। यहाँ हम साधारण और दैनिक जीवन संबंधी टोने-टोटकों का ही अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं।

टोने-टोटके की मान्यता—वास्तव में आधुनिक वैज्ञानिक प्रगित से अनिमज्ञ लोक-समाज, आज भी टोने-टोटके में अपना संपूर्ण विश्वास तथा आस्था रखता है। वह इस बात से परिचित है कि बड़ों ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य है, क्योंकि वे बहुत अधिक समझदार, बुद्धिमान् तथा दूरदर्शी थे। लोक-जन आधि-व्याधि के निवारण के लिए पूर्ण रूपेण डाक्टर, वैद्य तथा हकी म पर निर्भर नहीं रहते हैं। उनके अपने आस्थानुसार मिन्न भिन्न उपचार हैं जो घरेलू हैं और सहज सुलम हैं तथा तुरंत फलदायक होते हैं। वह साथ ही साथ अपने टोने-टोटके से ही व्याधि का उपचार कर लेते हैं। बीमार के ठीक हो जाने पर श्रेय इन्हीं को मिलता है। २० वीं सदी में भी इन टोने-टोटकों का पनपने का सबसे बड़ा कारण है कि लोक, मानव धर्म से इनका गहन संबंध मानता है। कोई भी कष्ट, आपित, बीमारी अथवा सुख, देवी-देवता के प्रकोप तथा प्रसन्नता का फल होता है। यदि दुख है तो देवता

अथवा अन्य किसी अमानवीय शक्ति को प्रसन्न करने से ही दूर होता है और सुख के लिए उसे पत्र-पुष्प आदि अर्पण करने पड़ते हैं जिससे वह सदा अपनी प्रसन्नता बनाये रखै।

सत्य तो यह है कि टोने-टोटकों की इस दीर्घाय के पीछे, लोकमानस का धर्म-भी रु सरल, अविकसित तथा अनिमज्ञ अन्तरमन है, जो उसे समाज, बड़ों तथा अपनी मावनाओं से विरासत के रूप में मिला है। उसकी भोली भावना तथा उसका सीमित ज्ञान इन संस्कारों को तोड़ नहीं पाता । यह लोकविश्वासों का ही अभिन्न व्याव-हारिक पक्ष है जिसमें विधि-निषेघ पर विशेष ध्यान दिया जाता है और 'टोकने से' उसका प्रमाव नष्ट हो जाता है। टोने-टोटके का टोकने से विरोध है। इसी से संभवत: इसका यह नामकरण हुआ। टोकने के भय के कारण ही यह एकान्त में किये जाते हैं । लोकविश्वासों का संबंध सरल हृदय से होता है, अतः तर्क वृद्धि से उसको समझने की चेष्टा करना भी निष्फल सिद्ध होता है। इनका अच्छा बुरा महत्व भी इन्हीं सरल हृदयों के लिये है । शंका का इसमें कोई स्थान नहीं और न शंका समाधान का ही प्रश्न उठता है। वह समाज में प्रतिदिन सुनता है कि अमुक व्यक्ति पर प्रेत का प्रभाव हो गया और उसको अमुक सयाने ने ठीक किया । उसी परिस्थिति के समान जब दूसरे के सामने कोई परिस्थिति आती है तो वह भी सम्भवतः वहीं उपचार करता है। अगर उस उपचार से भी वह किसी कारणवश ठीक नहीं हो पाता है तो भी वह अपनी आस्था नहीं छोड़ता अपितु यह विश्वास करता है कि संभव है उसके विधि-विधान में ही कहीं कमी रही है या भाग्य का दोष है। टोने-टोटके की जड़ें लोकमानव के मानस में बड़ी दूर तक पहुंची हुई हैं। यदि इन टोटकों की खोज की जाये तो दूव की नाल की मांति लोकजीवन में आदि से अंत तक इनका विस्तार है। साघन हीन तथा सरल मानव इनको अपने विश्वास से निरंतर सींच रहा है। यदि हम टोने-टोटकों का इतिहास खोजें तो हमको विद्योष रूप से इसके प्रादुर्भाव का ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। केवल इसके अस्तित्व मात्र का पता चलता है। यह आर्यकालीन पद्धति नहीं है, इतना निश्चित है। वेदों तथा शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते । आर्यो का जीवन इतना अधिक बँघा हुआ नहीं था अपितु वह अघिक मुक्त था । यदि हम पिछड़ी हुई जातियों की ओर दृष्टि-पात करें तो हमें इस प्रकार की परम्पराओं की बहुलता आज भी देखनेको मिलेगी। टोने-टोटके तांत्रिक पद्धति के अधिक निकट हैं। इनकी उत्पत्ति भी उसी काल में हुई होगी, जैसा कि श्री जनार्दन मुक्तिदूत के इस कथन से स्पष्ट होता है---"इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति का एकदम ठीक-ठीक अन्दाज लगाना जरा कठिन है फिर भी मोटे तौर पर हमें दोनों शब्दों का प्रचलन वेदों के अपचार और पुराणों की प्रतिप्ठा के कई शताब्दी पश्चात् मंत्र युग में ही मिलता है । अवर्त्रवेद में विणित मंत्र-शास्त्र जिसमें यांत्रिक तथा केवल वैधानिक दोनों ही प्रकार के तंत्र हैं, घीरे घीरे मूला जाने लगा और मंत्रशास्त्र के नाम पर जो कुछ पुराण तथा परवर्ती ग्रन्थों में उपलब्ध था उसे ही एकमात्र शास्त्रीय मान कर मंत्रशास्त्र के नाम पर अनेक लाम-दायक तथा हानिप्रद प्रयोग चल पड़े । कालान्तर में इन्हीं प्रयोगों का उनकी उपयोगिता के आधार पर टोना या टोटका नाम पडा। भाग

टोनें-टोटकों पर शास्त्रीय विधि-विधान तथा कर्मकाण्ड का भी प्रभाव देखने को मिलता है। शास्त्रीय विधि विधान का अनुष्ठान बहुत कष्टदायक नथा आडम्बर-पूर्ण हो जाने के कारण मनुष्य तांत्रिक विधियों की ओर बढ़ा था। यही कारण था कि धर्म के इतिहास में तांत्रिकों तथा कापालिकों का भी राज्य आ गया था। उस काल में कार्यसिद्धि, बिल देना, काय-कष्ट से इच्छित फलप्राप्ति के लिए अमानवीय शक्ति की ही सिद्धि करना बहुत प्रचलित हो गया। सयाने, ओझा आदि आज भी पाये जाते हैं। ये लोग भी अमानवीय शक्तियों को सिद्ध करते हैं तथा उचित अनुचित मनोरथों की सिद्धि का दावा करते हैं।

यहाँ पर हम कुछ बहुत ही लोकप्रचिलत टोने-टोटके दे रहे हैं जो शिया गंगंबी ही अधिक हैं। मनुष्य की यह स्वामाविक प्रवृत्ति होती हैं कि वह अपने प्रिय के अनिष्ट की आशंका की कल्पना से भी सिहर उठता है और अपना बालक मनुष्य को, विशेषकर नारी को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसीलिए उसके अनिष्ट निवारण के लिए नारी समाज ने अपनी तरह के अनेक समाधान निकाल लिए हैं जिनको आस्थापूर्ण हृदय से करके निश्चिन्त हो जाती है। यह किया प्रसव से पहिले से ही आरम्भ हो जाती है। प्रसव से कुछ दिन पूर्व सौरगृह के बाहर की दीवार पर गोवर से चक्रव्यूह का आकार बना दिया जाता है। गर्मवनी स्त्री की कमर से काले डोरे से लटका कर बहेड़ा या हड़ बाँध देते हैं। उसके सिरहाने सदैव ही तथा शिशु के जन्म लेने से कुछ घंटे पूर्व तो अवस्य ही जुला हुआ चाकू या नलवार रख दी जाती है। चाकू या तलवार रखने का कम बच्चे की एक वर्ष की आयु होने तक चलता रहता है। लोकविश्वास है कि सिरहाने चाकू होने में बच्चे या उसकी माना को किसी प्रकार की मूत वाधा नहीं होती और बच्चे सोते-सोते चौंकते या डरते नहीं।

अपने बच्चों को माताएँ सबसे सुंदर समझती हैं, इसी से अचानक कुछ मी शारीरिक रोग होने पर उनका घ्यान सर्वप्रथम नजर की ओर ही जाता है। उनका विश्वास है कि अधिक सुंदर व अच्छे बालकों को कु-दृष्टि असर कर जाती है। वह

१. लोक सस्कृति श्रंक-सम्मेलन पत्रिका, पृ० ४६७

स्नान कराने के बाद बच्चे के काजल लगाने वाली उंगली पर बचे हुए काजल से उसके माथे पर डिठौना (चाँद, तारा) बना देती हैं तथा उसके हाथों व हथेलियों तथा पाँव के तलुओं पर काजल की रेखा बना देती हैं। गले में बजरबट्टू वना कर पहनाती हैं। हाथों में काले डोरे या काले डोरे में पिरोई हुई काली तथा सफ़ेंद्र पोत तथा कमर में काली करघनी भी पहनाते हैं। यह सब कुप्रभाव और मुख्यतः नजर लगने से बचाव के हेतु उपाय हैं। कभी-कभी इतने प्रबंध के बाद भी बालकों को नजर लग ही जाती है जिसकी पहचान है कि अच्छा मला, हँ सता खेलता बालक अचानक बार-बार रोने लगता है, दूध पीना छोड़ देता है। तब वह नजर उतारने के लिए निम्नलिखित उपचार करती हैं—

गोधूलि के समय नजर की सामग्री (राई, नमक, आटे की मूसी, साबित सात लाल मिर्च, झाड़ू का तिनका) हाथमें लेकर बच्चे के ऊपर से सात बार उतार कर टोटका करने वाली चूल्हे की ओर पीठ देकर टाँगों के बीच से हाथ की सब चीजों को चूल्हे में डाल देती है। अगर मिर्चों की वास जरा भी न आए तो समझ लो बहुत नजर लगी है। यह कार्य करते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए।

माताएं अपने बच्चों को एकदम दूध पिलाकर बाहर खेलने नहीं जाने देतीं और उसे राख चटा देतीं। हैं, इससे कुछ कुप्रमाव होने की आशंका नहीं रहती।

बच्चों को नहलाते समय भी माताएँ नजर उतार देती हैं। उस समय वह पहले जमीन की मिट्टी उठाकर बच्चे पर सात बार उतार कर माथे पर लगा देती हैं, बाद में स्नान कराती हैं।

जिन पुरुषों का विवाह अधिक अवस्था तक नहीं होता, उनके लिए यह विधान है कि वह कुम्हार का चाक फेरने की लकड़ी चुरा लाते हैं। उसे बृहस्पतिवार को घर लीप पोत कर लहँगा, दुपट्टा, बिंदी महावर लगा कर कोने में खड़ा करके और उसकी गुड़ चावल से पूजा करते हैं। सात बार सात लकड़ी चुराने के बाद जितना ही कुम्हार नाराज होगा और अपशब्द कहेगा उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव होगा।

घरों में देवउठावनी एकादशी के दिन सोते हुए देव जगाये जाते हैं। कच और देवयानी की पूजा होती है। कच और देवयानी की मूर्ति ऐपन<sup>२</sup> या मिट्टी से बनायी जाती है और उसे पटरी से ढँक दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता

एक प्रकार की माला—जिसमें रुद्राच गुमची छोटा सा चांदी का चांद, तांवे का सूर्य, नीले गुरिष तथा शेर का नालून होता है।

२. इल्दी और चावल का आटा पीस और घोल कर तैयार किया जाता है।

है कि सूर्य भगवान् देवयानी के पिता हैं और उनका कन्या तथा उसके पित का मुख देखना वीजत है। द्वादशी के सबेरे ही घर के कुमार लड़कों या कुमारी कन्याओं को पटरे पर बिठा दिया जाता है। लोक विश्वास है कि एक वर्ष के अन्दर उनका ब्याह हो जाता है।

दिशा-शूल के लिए भी कुछ टोटके होते हैं। पंचाग के अनुसार यदि किसी ब्यक्ति को विशेष दिशा में जाने के लिए दिशाशूल हो तो इसके लिए प्रत्येक वार के लिए पृथक्-पृथक् टोटका होता है । जिस दिन जाना हो उस दिन कुछ खाकर जाने से दिशाशूल नहीं होता, उदाहरण के लिए-रिववार को पान खाकर जाने से, सोम-वार को शीशा देखकर जाने से, मंगल को थोड़ी बायविडंग खाकर, बुध को कहीं भी जाना वर्जित होता है । अगर जाना, फिर भी आवश्यक हो तो पेड़ा खाकर जाये। बृहस्पतिवार को राई खा कर, शुक्रवार को धनिया तथा शनिवार को माथे पर हल्दी का टीका करा कर जाने से दिशाशुल नहीं लगता । जाने के एक दिन पूर्व एक रूमाल में थोड़े से चावल, एक सुपारी, एक हल्दी की गाँठ, तथा दो पैसे बाँच कर घर से बाहर किसी मंदिर या घर में रखा देते हैं। हल्दी उस व्यक्ति की प्रतीक होती है। चावल उसके भोजन, दो पैसे राह का खर्च तथा रूमाल उसके कपड़ों का प्रतीक समझा जाता है। उसे एक दिनपूर्व कही और स्थान पर रखने का अर्थ है कि वह व्यक्ति एक दिन पूर्व ही यात्रापर चल पड़ा, इस प्रकार प्रस्थान हो जाता है। वह मानो मंदिर में विश्राम कर रहा है। ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार नष्ट हो जाता है। इसको लौकिक माषा में 'परस्थान' कहते हैं। यह सभी घरों में प्रचलित होता है।

हत्या-जोड़ी तथा सेई का काँटा—हत्था-जोड़ी गोहरे नामक जन्तु के पेट से निकलती है, एक छोटी सी हड़ डी पर दो मिले हुए हाथ बने रहते हैं। उसे सिन्दूर में रखा जाता है और होली, दीवाली तथा सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण के पर्वों पर उसे घूप दी जाती है। इससे पित, दास की माँति आज्ञापालन करने लगता है।

गोधूलि वेला में किसी के घर सेई का काँटा और चोटली (रत्ती) डालने से कलह होता है। किसी दुश्मन को मरवाने के लिए हंडिया छुड़वाते हैं। इसको 'स्याने' लोग ही करते हैं। हंडिया को मंत्र से बाँघते हैं। उसमें सामान रखते हैं तथा जिसका अनिष्ट करना हो, उसका नाम लेकर छोड़ते हैं। इसको 'मूठ' छोड़ना भी कहते हैं। यह प्रायः होली, दीवाली की रात को विशेष रूप से करते हैं। यदि कोई दूसरा 'स्याना' देख ले और हंडिया को पलट दे तो उसका छुड़वानेवाले पर ही सारा कुप्रमाव होता है। इसमें बहुत साववानी की आवश्यकता होती है तथा यह बहुत खतरनाक भी होता है।

इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे टोटके भी होते हैं। किसी नव-विवाहिता की शादी की ओढ़नी में से चौकोर टुकड़ा काटना—इससे उसका अनिष्ट होता है। इसी प्रकार बच्चों के बाल काटना, तथा टोपी कुरता आदि चुरा लेना, किसी स्त्री के बीच माँग से बाल काट कर उसे बाँझ करना, चोटी काटना, किसी के बच्चे को दूध पिलाना, किसी के दरवाजे पर चालीस दिन तक शाम को दिया जला कर रखना तथा किसी के लिए चौराहे पर 'उतारे' रखना मी है।

काले तिल, सिन्दूर, तथा लौंग आदि का जादू करने के लिए विशेष प्रयोग करते हैं। आटे का पुतला बनाकर जलाना, तथा अनिष्ट कामना करना भी लोक समाब् में प्रचलित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसमाज में विशेषतया गृहस्थ-जीवन में टोने-टोटके भी उनके अन्य दैनिक कार्यों की माँति ही जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। इसिलए वह किसी के कहने-सुनने की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। यह स्वाभाविक और प्रथम प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य का मन जन्म से ही आशावादी तथा शंकाशील प्रवृत्ति का होता है। वह अपनी, अपने निकटतम संबंधियों की तथा प्रियजनों की शुभ व सुरक्षा हर दृष्टि से चाहता है जिसके लिए अगर कभी किसी अन्य व्यक्ति का अनिष्ट भी करना पड़े तो वह पाप नहीं समझता और अपने स्वार्थ-हेतु उसे न्यायसंगत ठहरा लेता है। जहाँ टोने-टोटके, मंगलकामना सुरक्षा तथा इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम हैं, वहाँ लोकमानव अपनी प्रतिशोधक भावना की पूर्ति के लिए भी उन्हीं का आश्रय लेता है।

यदि लोकजीवन का अध्ययन किया जाय तो हम पायेंगे कि टोने-टोटके लोक-मानव के जीवन में अच्छे-बुरे, मानवीय-अमानवीय, लौकिक-अलौकिक, साघारण, अद्भुत, सभी रूपों में दृष्टिगत होते हैं।

खड़ीबोली प्रदेश में धर्म का व्यावहारिक पक्ष : पूजा-उपासना—लोक-जीवन में धर्म का विशिष्ट सहयोग है। लोक मानव परिस्थितियों की कूरता से कभी इतना अधिक आक्रान्त हो जाता है कि वह अपनी सामर्थ्य तथा अन्य वाह्य शक्तियों में अधिक विश्वास नहीं कर पाता। उस समय वह ऐसी शक्तियों की ओर दौड़ता है जो अमानवीय तथा अलौकिक हैं जिनका संबंव किसी अद्भुत शक्ति अथवा देवी-देवता आदि से होता है। इन शक्तियों में देवी-देवता, वनस्पति, नदियाँ, पशु-पक्षी आदि सभी आ जाते हैं। इन सब की उपासना लोक-जन की दुवंल मानसिक स्थिति को पुष्ट बनाने में सहायता देती है। लोकजन अपने किसी काम में विष्न-बाघा नहीं चाहता। इसीलिए वह मूत प्रेत की पूजा भी करता है और उनकी पूजा में अनैतिक तथा तामसिक साघन मी अपनाता है।

यह सब वह इसलिए करता है कि उसका जीवन कप्टों से बचा रहे तथा उसके कार्यों में इन सब शिक्तयों के द्वारा व्यवधान न पहुँचे। शास्त्रीय देवी-देवताओं को वह इसीलिए पूजता है कि उनके प्रभाव से उसको मनोवांछित फल मिल जाय। वह समझता है कि अगर देवी-देवता प्रसन्न रहेंगे तो दूसरी तामसिक शिक्तयों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हनुमान उनके सबसे निकटतम देवता हैं जिनके प्रभाव से 'मृत-पिशाच निकट नहीं आवें'।

वैष्णवों के पंच 'ग' कार (गंगा, गीता, गाय, गोविन्द, गायत्री) का यहाँ मी उतना ही मान है जितना कि अन्य कहीं देखा जा सकता है—

'कुरुधर्म यानी कुरुदेश के लोगों का चरित्र सारे मारतवर्ष के लिए एक आदर्श माना जाता था। भै

लोकमानव इतना सरल होता है कि उसे न तो अनुप्ठान की रीति ही मालूम है और न वह नवधामक्ति ही जानता है। यज्ञ-हवन आदि से मी उसका विश्लेष परिचय नहीं है । उसके पूजन की विघियाँ बहुत सरल होती हैं और साधारण हैं । वह कार्यसिद्धि के लिये प्रसाद बोलता है। नियम से मंदिर जाता है, जल से स्नान कराता है, फूल-पत्र चढ़ाकर दीप जला देता है अथवा एक पैसा चढ़ा देता है। इतना ही करने से उसके मन को शक्ति मिलती है तथा उसकी आस्था को सहारा मिलता है। वह प्रकृति को भी ईश्वर का रूप समझता है। जो प्राकृतिक अंग उसके लिये लामदायक हैं तथा उसकी जीवन यात्रा में सहयोगी हैं वह उनकी पूजा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । वनस्पति, नदियाँ, पशु-पक्षी आदि पूजन की लोक-विघियाँ हैं । इन विघियों की पृष्ठमूमि में कर्मकांड अथवा शास्त्रीय विवियाँ नहीं होतीं । इन विघियों में न मंत्रों की ही आवश्यकता होती है और न पंडितों की । लोक-समाज में पूजा-उपासना का यह घरेलू रूप अपना लिया गया है। इस उपासना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शाश्वत देवी-देवताओं के अतिरिक्त और भी अनेक देवी-देवता हैं जो इनके निजी देवी-देवता हैं जिनकी पूजा की विधि भी उसकी अपनी ही है। वह इन देवी देवताओं की पूजा घर में सहज उपलब्ध वस्तुओं से ही करता है। माता की पूजा वह दाल, बिनौले, दही तथा हल्दी आदि चढ़ा कर ही कर लेता है। यही उसकी पूजा है।

अब हम लोकमानव की पूजा उपासना के विविध पात्र तथा देवी-देवताओं का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं जिनकी पूजा से लोकमानव अपने जीवन को सार्थक बनाता है इनको हम निम्निलिखित तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सके हैं—

१. इतिहास प्रवेश—जनदेन निद्यालंकार, प० ४७

| पूजा-उपासना                                        |                                |                        |                          |                  |                 |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| <br>देवी<br>                                       | <br>देवता<br>                  |                        | पंचतत्व<br>              | <br>पशु<br>      | मिश्रित         |  |  |
|                                                    | वत: ग्राम<br>   <br>राव हनुमान | पेड़-पौघे<br> <br>पीपल | जल-देवत<br> <br>नदी-पूजा |                  | चाकपूजना        |  |  |
| सरस्वती मनसादेवी ग                                 | 44                             | नीम                    | गंगा                     | चामड़            | कुआ "           |  |  |
|                                                    | ाम मैंरो<br>ष्ण चामुंडा        | आंवला<br>बेल           | 61                       | नीलकठ<br>नालाकौअ | ढोलक ,,         |  |  |
| जनमा साराजा ह                                      | વ્યા વાનુકા                    | 900                    | परता प                   | મજાવગળ           | ा कलम-<br>दावात |  |  |
| . सत्ती                                            | जाहर                           | केला                   | अग्नि                    | गरुड़            | पुस्तकें        |  |  |
| सीकरीदेवी                                          | बूढ़ेबाबू                      | तुलसी                  | तारागण                   | बंदर             | स्वस्तिकी-      |  |  |
| चामुंडा                                            | उलग                            | बरगद                   | पर्वत-पूजा               | कछूए             | चिह्न           |  |  |
| तुरकनमाता                                          | (उग्रदेवता                     | ) आक                   | गोवर्धन                  | मोर              | चऋ पूजा         |  |  |
| मसानी                                              | अत                             |                        | शालिग्राम                |                  | .,              |  |  |
| वासन्ती                                            | मैंरो                          |                        |                          |                  |                 |  |  |
| महामाई                                             |                                |                        |                          |                  |                 |  |  |
| मोलमदे<br>लमकड़िया                                 | मीरा<br>ख्वाजाखिज              | र                      |                          |                  |                 |  |  |
| ं अगमानी<br>छठीसतवाई                               | बालेमियां<br>प्यारेजी          |                        |                          |                  |                 |  |  |
| वाराही<br>फुलको                                    | तेजनाथ की<br>ंसकट              | पूजा                   |                          |                  |                 |  |  |
| लालता<br>अगमदे                                     | वब्रुवाहन                      |                        |                          |                  |                 |  |  |
| कंठी, ससूटा,<br>बुद्धो, अहोई,                      | •                              | •                      |                          |                  |                 |  |  |
| साझी, शाकम्बरीदेवी,<br>नरगरकोट की देवी             |                                |                        |                          |                  |                 |  |  |
| संदला, झुनकी, मिदला,<br>महकला, मंडला, अक्को-सक्को, |                                |                        |                          |                  |                 |  |  |
| रेंटो-फेटो,<br>हंसनी-खेळनी                         |                                |                        |                          |                  |                 |  |  |

इन्हीं विभिन्न भागों के अन्तर्गत आने वाले पूजा-उपासना के आलम्बनों पर पृथक्-पृथक् विस्तार से विचार किया गया है । इस प्रदेश में शिव और शिन की उपासना का बहुत प्रचार है । शिव देवताओं में प्रमुख और सनातन हैं । इसी प्रकार शिवत आदि देवी हैं । जिनके विभिन्न रूप सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी आदि शास्त्रों में भी उपलब्ध हैं । इनका पूजन विधि-विधान तथा अनुष्ठान द्वारा होता है जिसका अधिकार विज्ञ-पंडितों को होता है तथा उन्हीं के द्वारा सम्पन्न भी होता है । इन्हीं आदि शिवत के लोक-जीवन में पारिवारिक तथा सुलम रूप भी देखने को मिलते हैं जिनके विभिन्न नाम तथा विभिन्न शिवतयां हैं । यह स्थान विशेष से भी संबंधित होती हैं तथा प्रत्येक का भिन्न क्षेत्र भी होता है जिसके लिए वह पूज्य मानी जाती हैं । इन ग्राम देवियों के नाम इस प्रकार हैं—

चंडी देवी, मनसा देवी, शीतला, वैमाता, सत्ती, सांझी, सीकरी देवी, चामुंडा, तुरकन माता, वाराही, महामाई, मुस्मी, छठी, सतवाई, फुलको, लालता अगमदे, कंठी, खसरा, बुद्धो, मसानी, वासन्ती, पोलमदे, लकड़िया, अगमानी, शाकुम्बरी देवी, नगरकोट की देवी।

इनमें से कुछ देवी का उल्लेख विस्तार से इस स्थान पर कर रहे हैं— सरस्वती देवी—गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर मेरठ से २।। मील दूर है । इनकी पूजा रिववार को होती है । इनकी पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है अतः जन-समाज में इनकी बहुत मान्यता है ।

चंडी-देवी—हिरद्धार में पहाड़ी के ऊपर चंडीदेवी का बहुत प्राचीन मंदिर है। चंडी चौदस के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसकी बहुत मान्यता है। चंडी देवी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। किसी स्त्री को विकराल रूप में देख कर यही कहा जाता है कि चंडी सी बिखर रही है। इसी कारण लोकजीवन से चंडी का बहुत निकट का संपर्क है।

शाकुम्बरी देवी तथा नगरकोट की देवी—इनकी पूजा चाणक्य के समय में भी होती थी। यहाँ जात देने के लिए तथा बालकों का मुंडन कराने के लिए प्रतिवर्ष बहुत से लोग दशहरे पर उसके थान पर जाते हैं। चैत्र तथा क्वार में मुहूर्त शोधकर जात के लिए प्रस्थान करते हैं।

'शाकम्मरी देवी का मन्दिर खुष्म देश का सबसे बड़ा तीर्थस्थान था। शिवालक की उपत्यका में स्थित यह मन्दिर उस युग में बड़ा पवित्र माना जाता था और भगवती शाकम्मरी के दर्शन के लिए लाखों यात्री वहाँ प्रतिवर्ष जाया करते थे। इस मन्दिर के चारों ओर घनघोर जंगल था और दिन के समय मी वहाँ आना-जाना मय से शून्य समझा जाता था। यही कारण है कि लाकम्मरी के यात्री 'बृहदहट्ट' नामक नगर में ठहर कर दिन के समय टोली बनाकर शाकम्भरी के मन्दिर के दर्शन के लिए जाया करते थे । बृहद्हट्ट नगरी शाकम्भरी के मन्दिर से एक योजन की दूरी पर उस राजमार्ग पर स्थित थी, जो कुरुदेश से उत्तर की ओर जाता था। १'

महामाई और अमरोह वाली देवी की पूजा चमारों में होती है। यह लोग थान पूजते हैं। महामारी को भी महामाई कहते हैं।

सतवाई या छठी—यह एक निशाचरी है, जिसके संतुष्ट करने के लिए प्रसव के छठे दिन प्रस्ता से यह पूजा कराई जाती है। गंदगी के कारण 'लाकजा' रोग हो जाता है। लोग इसी को प्रेत-बाघा मानते हैं जिसे दूर करने के लिए 'छठी' पूजन किया जाता है। इस प्रकार इस टेहले में आदि मानव के विश्वासों की छाया वर्तमान है। वाणभट्ट ने हर्ष-जन्म पर भी जातमातृदेवी की मूर्ति का बनाया जाना व पूजा जाना लिखा है। इस देवी का एक नाम चिंकतादेवी भी है। पुत्रजन्म के छठे दिन 'बेमाता' की पूजा भी होती है। इसको देवी का विघाता रूप मानते हैं विशेषकर इनको बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। यह उनका निर्माण करती है तथा रक्षा करती है। यह मातृका देवी कहलाती है। लोकविश्वास है कि अगर लड़की हो तो वह बुढ़िया है जो बत्ती सी बनाती है, गारे का खेल-खिलौना बनाती है तो लड़का बन जाता है और जो लड़की होती है तो जवान होती है और जल्दी से आकर थापा मार कर चली गई तो लड़की हो जाती है।

सीकरी देवी---मेरठ में बहुत प्रसिद्ध है। इसे बकरा चढ़ता है।

चामुंडा-यह हापुड़ में है। इसे कच्चा सीघा चढ़ता है।

सांझी—की नवरात्र में यहाँ के ग्रामों में विशेषतया लड़िकयाँ लींपपोत कर मिट्टी के गहनों को खड़िया व रामरज से पोत, गोबर की एक नारी-मूर्ति का श्रृंगार करती हैं। इसी को सांझी कहते हैं। यह दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। मोहल्ले की सभी कन्याएँ संध्या को इकट्ठी होकर इसकी आरती करती हैं। इसका संबंध राम-विजय से भी है।

भुस्सी माता—मेरठ में मैंसाली मैदान में इसकी पूजा के बाद हथेली पर गेहूँ की मूसी रखकर मुंह की फूंक से उड़ात हैं। इसी से यह नाम भी पड़ा है।

बाराही—यह सप्त मातृकाओं में से एक है। किशनपुर व फिटकरी में इसकी जात लगती है। इसका बिगड़कर 'बराई' हो गया है। फोड़े-फुंसी जैसे चर्म

श्राचार्यं विष्णुगुप्त चाण्वय—डॉ॰ सत्यकेतु, प॰ १६४

रोगों के संबंध में पूजी जाती हैं। थान पर जाकर स्त्रियाँ मीठे पूड़े चढ़ाती हैं और जोत जलाती हैं।

लोकपूज्य इन माताओं की गणना करना दुष्कर है। नगर-नगर और खेड़े-खेड़े की माताएँ हैं और अनेक रोगों तथा दशाओं की भी अलग-अलग अपनी देवियां हैं, यथा हंसनी-खेलनी, अक्को-खक्को (खांसी की) रेंटो-फेंटो ( सर्दी-जुकाम ) आदि हैं। अन्य ग्राम देवताओं की तरह इन माताओं में भी कुछ विजातीय माताएं आ गई हैं उदाहरण के लिए हरिद्वार की तुरकन माता ऐसी ही हैं। डब्लू-कूक के अनुसार यह किसी मुगल शहंशाह की हिन्दू पत्नी की संतान थी जो अपने पूर्व-संस्कारों के प्रभाववश बद्रीनाथ यात्रा के लिए गयी थी। उसे वहाँ स्वप्न हुआ कि उसे तुरंत वहाँ से लौट जाना चाहिए अन्यथा विधर्मी लोग उस स्थान पर जाकर उसे अपवित्र करेंगे। देवाज्ञा स्वीकार कर वह बद्रीद्याम से लौट पड़ी और कनखल में निवास किया। उसे वरदान मिला था कि उसकी श्रद्धा के फलस्वरूप मृत्योपरान्त वह शिशुरक्षिका देवी के रूप में पूजी जायेगी। इसलिए उसकी समाधि पर मन्दिर बना दिया गया और लोग उसे तुरकन माता कह कर आज तक पूजते हैं।

मेरठ में चैत्र शुक्ला द्वितीया पर पड़ासौली और सरघने में जात लगती है। देवबंद ( सहारनपुर में ) बहुत प्रसिद्ध बालासुंदरी देवी का मंदिर है जहां पर जात लगती है। सूरजकुंड पर सती ज्ञानीदेवी की समाधि है।

चामंड—पशु-देवता के रूप में मेरठ में इसकी पूजा होती है। विशेषतया मैंसे की स्वामिनी कही जाती है। विवाह के उलगों में से यह एक है।

देवता—देवताओं में प्रमुख सनातन दव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, राम, कृष्ण हैं, जिनका लोक समाज तथा समस्त आस्तिक हिन्दू समाज में पर्याप्त महत्व है। इनके मंदिर ग्राम-ग्राम में स्थान-स्थान पर मिलते हैं जिनमें विधि-विधान से पूजन होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लोक-देव मी हैं जो लोकजीवन के अधिक निकट हैं। इनका अपना-अपना विशिष्ट महत्व है। इनके नाम इस प्रकार हैं—मूमिया, मैरों, चामुडा, हनुमान, जाहर, बूढ़े बाबू, उलग, (उग्रदेवता) ऊत, मैरों, मीरां, ख्वाजाखिजर, बालेमियाँ, प्यारे जी, तेजनाथ जी, वीर बबुवाहन, सकट।

भूमिया—इनका एक थान होता है, यहाँ जाकर लोग होली खेलते हैं तथा दीवाली को दीपक रखते हैं। विवाह के बाद वर-बधू को संटी खिलवाने भी वहीं ले जाते हैं तथा पुत्रजन्म पर भी स्त्रियों को ले जाया जाता है। पशु के पहले ब्याने पर दूघ सर्वप्रथम भूमिया को भेंट किया जाता है। विवाह के अवसर पर 'दई' देवता के गीतों में इनका भी विशेष स्थान होता है। भूमिया ग्रामदेवता माना जाता है। ग्रामवासी की सुरक्षा तथा पालन भूमिया के द्वारा होता है।

भैरों—मेरठ में सूर्यकुंड पर तथा काली पूलटन के शिवमन्दिर में मैरों का थान है। यह भी सभी प्रदेशों में हर स्थान पर मिलते हैं। विवाह में गाये जाने वाले १६ उलगों में एक उलग भैरों के नाम का अवश्य होता है। कहा जाता है मैरों शंकर का कोतवाल होता है जो रात्री में कृते पर चढ़कर पहरा देता है।

हनुमान की मढ़ी—हर ग्राम में मिलती है। यह संकटमोचन हैं। अतः इनके आराधन पूजन से 'भूत, पिशाच निकट नहीं आते' अलाबला हनुमान का नाम लेने से टल जाती है। एसा लोक-विश्वास है कि हनुमान की पूजा—रात को १० बजे से सुबह चार बजे तक नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस समय स्वयं हनुमान राम की सेवा मे रहते हैं उस समय पूजा करने से उनकी सेवा में विघ्न पड़ता है। पहलवान और अखाड़ेबन्द लोग हनुमान की पूजा करके तथा 'जय बजरंग बली' कह कर ही अखाड़े में उतरते हैं।

जाहर—गूगा तथा जाहर पीर की भी मेरठ जनपद में बड़ी कामना की जाती है। छड़ियों का मेला इसी से संबंधित है। जाहर की छड़ी के ऊपर मोरछल बांधा जाता है। मोर सर्प का स्वाभाविक शत्रु है। स्त्रियाँ सावन में झूले पर गीत गाती हैं यह देवता सर्पों से रक्षा करता है। जाहर पूजा के लिए मुख्य वस्तुएँ आटा और गुड़ एक सराई में ले जाते हैं, एक टका और बाँस में बंधी एक सफेद कपड़े की झंडी लेकर आते हैं। 'जाहर का साका जोगी लोग गाते हैं, जो गुग्गे के सोहले भी कहलाते हैं। बच्चों का निशान भी जाहर पीर पर चढ़ाया जाता है। निशान के लिए एक बांस में पीला या नीला झंडा, पंखा बांध कर रखते हैं। गुड़-आटा आदि साथ ले जाते हैं। दीपक से जोत करते हैं। जोगी लोग मोर पंखों से बाल्छ देते हैं। बाल्छ 'वांछा' का बिगड़ा हुआ शब्द है।

मीरां-डब्लू कूक के अनुसार बगदाद के निकट जलगाँव के अब्दुल कादिल जिलानी ही मीरा साहब के नाम से उत्तर मारत में पूजे जाते हैं। यह एक महात्मा थे जिन्हें प्रेत सिद्धि थी। आज भी स्त्रियाँ बालकों का प्रेत-बाबा से बचाव करने के लिये मीरां की बड़ाई करती हैं और तेल के मीठे पूड़े (पांच पांच पूड़े सात ढेरियों में लगाकर मिनसने के बाद भिक्ती को दे देती हैं। विवाह में गाये जाने वाल दई-देवता में भी मीरां को लिया जाता है। स्त्रियां मीरां से सुख सौभाग्य और संतित की कामना करती हैं।

बूढ़ें बाबा—यहत्वचा रोग के देवता हैं। इनकी मीठे पूडों से पूजा करते हैं। इस दिन बच्चों को मीठे पूड़ों से अवश्य मुख बिटारना पड़ता है। इनको सृष्टिकारी ब्रह्मा भी माना जाता है। परन्तु इनकी पूजा बच्चों को फोड़े-फुन्सी से बचाने के लिए की जाती है।

ऊतों—इनको प्रसन्न करने के लिए बहुआ (अवविवाहित ब्राह्मण बालक व युवकों) को दूध पेड़े खिलाते हैं तथा बोल कबूल कर लेने पर वस्त्रादि तक देते हैं।

उलग—यह उप्रदेवता है जो अगर रूठ जाये तो मनाना कठिन हो जाता है किन्तु आरंम में ही यदि उनकी पूजा कर दी जाय तो सहज प्रसन्न होने वाला तथा सिद्धिदायक भी है। ऊतों तथा उलग की पूजा विवाह के समय होती है।

बबुवाहन —विवाह के मंडप में हलद के ऊपर रखे जाने वाले करुए को बबुवाहन का शिर बतलाया जाता है। बबुवाहन को श्रीकृष्ण जी का वरदान है कि वह कटे हुए शिर से सब कुछ देखेगा। इनके अतिरिक्त कुछ रोगों का देवता भी माना जाता है। निम्नजाति एवं असम्य लोगों का विश्वास रहा है कि रोग और मृत्यु किन्हीं प्रकृत कारणों से न होकर कूर आत्मा भूत प्रेतादि अथवा जादू-टोने का परिणाम है। इसी हेतु कार्य-कारण के संबंध का निश्चय कर पाने में असमर्थ यह मोले-माले लोग सहसा उत्पन्न होने वाले मयंकर रोगों के विविध देवताओं की कल्पना कर उन्हें नाच गाकर अपनी मेंट-पूजा से प्रसन्न कर अपनी सुरक्षा और कामनापूर्ति की याचना करते हैं।

श्रीतला माता, वाराही माता तथा बूढ़े बाबू इन्हों के अन्तर्गत मुख्य रूप से आते हैं। झाड़-फूँक करने वाले, पीरों के उपासक 'स्याने' कहलाते हैं। ये लोग गाँवों में रोगों के चिकित्सक और प्रेत-बाधा निवारण करने वाले माने जाते हैं। यहाँ के गाँवों में चारों दिशाओं में देवता हैं। इनकी प्रशंसा में तथा स्तुति में योगी लोग 'साके' गाते हैं।

लोकविश्वास है कि देवी-देवता पितरों के रुप्ट हो जाने पर रोगों का डर रहता है उदाहरण के लिए—१आंख दुखना, २—बाय, ३—श्वेत कुष्ट, ४— मुख तथा गुदा मार्ग से रक्त गिरना, ५—पागलपन, ६—शरीर का पकना।

इसी कारण ग्रामीण नर-नारी अपने इन मान्य, पूज्य देवी-देवताओं को को किसी मी शुभकार्य से पहिले तथा किसी भी अशुभ की आशंका के अवसर पर सर्वप्रथम पूजा से संतुष्ट कर तथा स्तुति कर मन से निश्चिन्त हो जाते हैं। लोक-मानव उपचार अथवा चिकित्सा में इतना विश्वास नहीं करता जितना इसमें विश्वास रखता है कि यदि देवी-देवता की पूजा यथासमय सुचारु रूप से करता रहेगा तो कोई कष्ट अथवा ब्याघि उसे व्यापेगी नहीं ।

बनस्पति पूजन—प्रकृति, जीवन से भिन्न नहीं है अपितु लोक-समाज में इसका जीवन से गहन सबंध है। लोक-जन का रहन-सहन, खान-पान, क्रिया-कलाप तथा कोई भी दैनिक कार्य प्रकृति विधान के विपरीत नहीं होता। उनके सब कार्य स्वामाविक रूप से समयानुकूल होते हैं इसी से वे स्वस्थ रहते हैं। यहाँ मानव संपूर्ण प्रकृति की ही पूज करता है, मौसम, पर्वत, नदी, वनस्पति सभी में लोकमानव की आस्था रही है। स्त्री समाज में तो वनस्पति पूजन का बहुत महत्व है, यद्यपि इसका आधार वैज्ञानिक ही है पर स्त्रियाँ तो वैज्ञानिक पक्ष जानती नहीं और इसको परंपरागत आस्था के रूप में ही अपनाती रही हैं।

वनस्पतिजगत से मानव का संबंध उतना ही प्राचीन है जितनी यह मृष्टि । सम्यता के आदिकाल से ही वृक्ष, लताएँ, पुष्प, घास, आदि मानव के सहचर रहे हैं। आदिम मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं, आवास, भोजन, वस्त्र की पूर्ति इन्हीं वृक्षों के द्वारा हुआ करती थी। इन्हीं कारणों से यदि उसने वृक्षों को देवता के रूप में पूजना आरम्भ कर दिया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

वृक्षों के प्रति साधारण जनता में पूजा भावना का होना स्वाभाविक ही है। धीरे-धीरे लोगों में इन वृक्षों, लताओं तथा पुष्पों के प्रति अपने लोकविश्वास प्रचलित हो गए और उन्होंने रूढ़ियों का रूप धारण कर लिया। विशेष वृक्षों की पुत्र देने वाली, धन-धान्य प्रदान करने वाली अथवा मनोभिलाषा की पूर्तिकारक पूजा मानी जाने लगी। इन वृक्षों तथा पौघों में विशेष उल्लेखनीय हैं—पीपल, बड़, नीम, आम, आंवला, केला, बेल, आम, कीकर और कुशा घास। हर वृक्ष की अपनी आत्मा होती है अतः उसे चेतन की तरह समझना चाहिए।

पीपल—यह परम पिवत्र वृक्ष माना गया है। इसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवासा करते हैं। अनेक प्राचीन मन्दिरों के ऊपर यह वृक्ष उगता हुआ दिखायी पड़ता है। जहाँ इसकी जड़ें उस मंदिर की दीवाल में घुस कर अपनी स्थित बना लेती है। मंदिर के पास पीपल के पेड़ को लगाने की भी प्रथा है। इसलिए देवी-देवताओं के मंदिरों से संबंधित होने के कारण भी यह पिवत्र माना जाता है। इस वृक्ष को जलाया जाना निषद्ध मानते हैं क्योंकि लोगों की ऐसी घारणा है कि इस वृक्ष पर देवताओं का निवास है और काटनें से उन्हें कब्ट होता है। इसलिए कोई भी हिन्दू इसे काटना पाप समझता है। हर शनिवार को पीपल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि शनिवार को सब देवताओं का वास पीपल के

पेड़ के नीचे होता है इसलिए जो लोग रोज पूजा नहीं करते वह भी शनिवार को पीपल की पूजा करके सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं।

स्त्रियाँ सोमवती अमावस्या को स्नान करके वासुदेव के रूप में इस वृक्ष की पूजा करती हैं। वे इसकी जड़ में जल चढ़ाती हैं, चन्दन, रोली और फूल से इसकी पूजा करती हैं। १०८ बार प्रदक्षिणा करती हैं। इस वृक्ष की पूजा दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाली मानी जाती है। लोगों का विश्वास है कि यह संतान को देनेवाली मी है। यह प्रेत-बाधा से रक्षा करता है। गुड़, चंदन, धूप, हल्दो आदि से इसका पूजन करते हैं। पीपल की लकड़ी केवल हवन के लिए प्रयोग में लायी जाती है।

बरगद-वटवृक्ष — वटवृक्ष अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आयु बड़ी होती है। वाल्मीकि रामारायण तथा उत्तररामचरित में स्थित अक्षयवट का उल्लेख पाया जाता है। प्रलय के समय भी वह जल में निमग्न होने से बचा रहा। इसकी शाखा की पत्ती पर बालरूप में मगवान विराजते रहे। गया में बोधिवृक्ष के नीचे ही मगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए वटवृक्ष को काटना निषिद्ध समझा जाता है। अनेक वीमारियों में इसका दूध प्रयोग में लाया जाता है।

बड़मावस के दिन स्त्री समाज में वड़ की पूजा वहुत श्रद्धा से होती है। सती सावित्री जिस समय जंगल में थीं और यमराज उसके पित के प्राण लेने को आये उस समय वह वटवृक्ष के नीचे बैठी हुई अपने पित की सेवा कर रही थी। उसी पेड़ के नीचे उसके पित के प्राण यमराज ने ले लिए थे और सावित्री की पवित्रता व सत्य के बल पर उसके प्राण यमराज ने लौटाए। इसलिए स्त्रियाँ वड़ के पेड़ की पूजा करती हैं उनका विश्वास है कि यह सौमान्य का देने वाला है।

नीम—इस पेड़ को संस्कृत में 'निम्ब' कहते हैं। यह वृक्ष बहुत ही पिवत्र समझा जाता है, क्योंकि शीतलादेवी का यह निवास स्थान माना जाता है। चैत्र मास में नवरात्र के समय इस वृक्ष की पूजा विशेष रूप से होती है। अगर इस समय इसकी पूजा न करें तो देवी रुट हो जाती हैं। इसका वृक्ष बहुत विशाल होता है तथा इसकी छाल बहुत शीतल होती है। इसके फल को 'निम्बोली' कहते हैं। नीम के फूल व गोंद भी खाने के काम में लाये जाते हैं और वैद्यक शास्त्र में इसकी बहुत प्रशंसा है।

लोकविश्वास है कि नीम पर शीतला माता का निवास रहता है और मक्त के द्वारा आवाहन करने पर यहाँ से जाती हैं। नीम की पत्तियों का उपयोग चुचक की बीमारियों में विशेष रूप से किया जाता है नीम की टहनी से 'झाड़ा' जाता है और नीम की पत्तियों पर उसको सुलाया जाता है । इसके फूलों को रोगी की चारपाई के पास बिखेर देते हैं क्योंकि इसकी सुगंघ उनके लिए हितकर होती है। इसकी हवा स्वास्थ्यप्रद होती है।

नीम वृक्ष का संबंध सर्प से भी है। भूत भगाने के लिए भी नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीम का वृक्ष अपनी उपयोगिता तथा शीतला एवं काली देवी का निवास-स्थान होने के कारण पवित्र माना जाता। सूर्य और शीतला के संबंध में इसे पूजते हैं।

बेला—श्रीफल को संस्कृत में 'बिल्व' कहते हैं बेल उसी का अपभ्रं शहै। इसकी बहुत-सी पत्तियाँ मगवान शिविलंग के ऊपर चढ़ायी जाती हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन पत्तियों को शिव के ऊपर चढ़ाने से हलाहल (विष) के पान करने से उत्पन्न मगवान शिव की गर्मी शांत होती है। खंडित पत्तियों को नहीं चढ़ाया जाता। बहुत से लोग बेल की पत्तियों पर चन्दन को पीस कर, उसके द्वारा इसकी डंठल से राम-राम लिख कर शिव जी पर चढ़ाते हैं। ऐसा करना अत्यन्त पुण्य का देने वाला समझा जाता है। पूरे सावन के महीने में ही विशेष रूप से बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाय जाते हैं। इसी महीने में शिवरात्रि होती है।

इस वृक्ष की लकड़ी पवित्र होने के कारण मृत व्यक्ति के जलाने के काम मे लाना अत्यन्त निषिद्ध है। इस वृक्ष के नीचे मलमूत्र त्यागना मना है। इस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग अनेक प्रकार की औषिष्यों में किया जाता है।

अंवला—यह बहुत पिवत्र वृक्ष माना जाता है। कार्तिक मास में इस वृक्ष की (आंवला एकादशी के दिन) विशेष रूप से पूजा की जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा का विधान है। अक्षयनवमी को कार्तिक में इसकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को मोजन कराना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इसको सुख, सौमाग्य, संतान देने वाला माना जाता है। आंवल को प्रयोग अनेक रोगों में किया जाता है। आंवला शीतल होता है। लोक-जीवन में आंवला मोज्य पदार्थ भी है।

केला—'कदलीफल' बहुत पिवत्र माना जाता है। कार्तिक मास में इसकी विशेष रूप से पूजा होती है। केले के एक ही चरखे पर अनेक फल लगते हैं अतएव यह सन्तानोत्पत्ति का प्रतीक समझा जाता है।

लोक-समाओं में इसका बहुत उल्लंख मिलता है। इसका पूजन स्त्रियाँ सौभाग्य तथा संतान की कामना के लिए हर वृहस्पतिवार को करती हैं। इसका पूजन चने की दाल, दूब तथा हल्दी के छीटों से किया जाता है। इस दिन व्रत रख कर पीला मोजन ही करती हैं। आम—हिन्दू संस्कृति में आम का बड़ा महत्व है। कोई भी मांगलिक कार्ये आम की डाली के बिना नहीं होता परन्तु आम की पूजा नहीं होती। विवाह के समय आम की पत्तियों से तोरण बंदनवार बनाई जाती है। मंगलघट में इसकी पत्तियाँ लगाते हैं।

आम की लकड़ी का प्रयोग हवन की सिमघा के रूप में होता है। विवाह तथा यज्ञोपवीत में हरी लकड़ी का पीढ़ा बनाया जाता है। आम के बौर को लोक मानव बहुत पिवत्र समझता है। आम के बौर को जब वह पहली वार देखता है तो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति की कामना करता है।

आक—आक की पृजा तीसरे दिन का बुखार दूर करने के लिए की जाती है तथा जिगर के लिए भी इसकी पृजा करते हैं।

तुलसी—यह परम पिवत्र पौधा समझा जाता है। हर घर में तुलसीचौरा होता है। विष्णु जी की पूजा का इससे घिनष्ठ संबंघ है। तुलसी की पूजा माता के रूप में की जाती है इसीलिए उसे 'तुलसीमाता' मी कहते हैं। कार्तिक मास में इसकी पूजा विशेष रूप से होती है। प्रातः संघ्या समय स्त्रियाँ घी का दिया जला कर पूजा करती हैं तुलसी के थावले पर दीपक जलाते समय वह एक दोहा कहती हैं जो इस प्रकार है—

## तुलसा माता मुक्ति को दाता दिवला सीचूं तेरा कर निस्तारा मेरा'

कार्तिक मास में 'देवउठावनी एकादशी' तथा कार्तिक पूणिमा पर तुलसी-विवाह भी वहुत घूमघाम से शालिग्राम के साथ करते हैं। विष्णु मगवान की पूजा तुलसी-दल से ही की जाती हैं। तुलसी विष्णु मगवान की पटरानी मानो जाती हैं। तुलसी पूजन का सुख-सौमाग्य के लिए बहुत महत्व है। नारियाँ प्रतिदिन स्नान, पूजा के बाद तुलसी को जलसे सींचती हैं तथा नमस्कार करती हैं और तुलसीदल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती हैं। तुलसी सींचते समय वह कहती हैं—

> 'धन धन तुलसा, धन धन राम उज्ज्वल तुलसा तेरी जात लिप्पृं पोत्तूं चौक पुराऊं तुलसा रानी नौत जिमाऊं जौ का खेत, चंदन की क्यारी तुलसा सिच्चे श्रीकृष्ण जी की प्यारी

तुलसीदल तोड़ने के समय वह इस प्रकार एक दोहा कहती हैं—जिसके द्वारा वह तुलसीदल ले लेने की आज्ञा लेती हैं तथा अपना आशय भी बताती हैं—

## 'तू क्यूं तुलसा हाल्ली डोल्ली, क्यूं झलोरे ले हमें भेज्जी कृष्ण जी ने, दो दल मांगो दे'

रिववार और मंगलवार को तुलसीदल तोड़ने का निषेध है। उस दिन स्वामाविक रूप से झड़ी हुई पित्तयों से ही पूजन करते हैं।

**क्**रा—कुश की पवित्रता के कारण इसका उपयोग सभी मंगल-कार्यों में किया जाता है।

यदि कोई मनुष्य परदेस में मर जाता है और उसका अग्नि संस्कार नहीं होता तो कुश से उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। उसे 'कुश पुत्रिका' के नाम से संबोधित करते हैं। इसका संबंध राम के पुत्र और छव के छोटे भाई कुश के जन्म की कथा से है।

दूध फट न जाए इसिलिए उसमें कुश डाल देते हैं। कुश में भूत को मगाने की शक्ति मानते हैं। ग्रहण के समय यदि खानें-पीने की वस्तुओं में कुश रख देते हैं तो उसका सूतक नहीं लगता। कुश से जल छिड़क कर स्थान पित्र किया जाता है। शिखा में भी कुश बांघते हैं तथा देवपूजन में कुश से ही स्नान कराते हैं। कहा जाता है कि सागर मंथन के बाद अमृत घट ले जाते समय कुश पर ही रखा गया था तब से कुश अत्यन्त पित्र मानी जाती है।

दूब — सभी मंगलकार्यों में दूब का प्रयोग होता है। दूब सदा हरी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अमृत का घड़ा एक स्थान पर रख दिया था। कौवे ने आकर उसे पी लिया और उसका कुछ अंश जमीन पर गिरा दिया जो दूब पर पड़ा। दूब स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। कुएं पर उगी हुई दूब अधिक पवित्र समझी जाती है।

दूव इसलिए भी पवित्र मानी जाती है कि वह सदा अपना वंश बढ़ाया करती है। दूब के नाल सदा फैलते रहते हैं। इसलिए समृद्धि शाली तथा दीर्घायु की भी प्रतीक है।

पंचतत्व पूजन—मनुष्य का यह पायिव शरीर 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा' से निर्मित है। ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, अतः उनका उचित आदर होता है और इनको भी देवी-देवता का रूप दे दिया गया है। इसके अन्तर्गत जल देवता, अन्नि देवता, वरतीमाता, चन्द्र-सूर्य, नक्षत्र, पर्वत (गोवर्धन)

शालिग्राम का पूजन होता है। मिट्टी के गणेश बनाकर पूजन करने के पीछे घरती पूजने की ही भावना है।

नदी पूजन—निर्दयाँ जीवन को गित का प्रतीक हैं कि इसी प्रकार ये भी अवाधगित से प्रवाहमान है। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोमती, गोदावरी, नर्मदा का बहुत महत्व है। इस प्रदेश, में गंगा लगभग हर जिले में बहुती है अतः गंगा यहाँ के निवासियों के बहुत निकट है तथा अधिक पूज्य है। अनेक मान्यताएं, प्रथाएं, कहावतें गंगा से संबंधित प्रचलित हैं 'गंगाजली उठाना' 'गंगा चढ़ाना' आदि। गंगाजली उठाना—अर्थात् गंगा की किसम खा लेना। गंगाजली उठाने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सत्य ही कहेगा।

जिन व्यक्तियों के बालक नहीं जीते वह बालक को गंगा में चढ़ाने की प्रथा करते हैं जो इस प्रकार होती है। मर्वप्रथम वालक का बाप बालक को गंगा की घारा में फेंक दता है और जब बालक जल में से उछल कर ऊपर आ जाता है तो लोग विश्वास करते हैं कि गंगा ने उसको बक्श दिया और इस प्रकार उसको उठा लेते हैं तथा गाते बजाते हुए घर लौट आते हैं। उस बालक का नाम भी गंगा से संबंधित होता है—गंगू, गंगादीन, गंगादास आदि।

अनेक बार बोल-कबूल कर लेने पर 'गठजोड़' से पित-पत्नी को गंगास्नान कराया जाता है। बेटो का विवाह करने के बाद या कोई किठन कार्य सम्पन्न होने के बाद गंगा नहाने की प्रथा है। गुप्तदान का भी गंगा में बहुत महत्व है। गंगा स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जल की शुद्धता और पिवत्रता तो सिद्ध है। इसी से मृतक के मुंह में तथा अनेक पिवत्र कार्यों में तथा शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं। हर हिन्दू घर में गंगाजल और तुलसी अवश्य मिलते है।

लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिये भी गंगा में दीपदान करते हैं। गंगा से संबंबित गीत तथा कथाएँ भी मिलती हैं, जिनको प्रबंब में यथास्थान दिया गया है। गंगा स्नान करते समय प्रायः महिलाएँ यह दोहा कहती हैं—

> 'गंगा बड़ी गोदावरी, तीरय बड़े प्रयाग महिमा बड़ी समन्द की, पाप कटे हरिद्वार'

तथा,

धोऊं सीस मिले जगदीस घोउं नैन मिले सुख चैन घोये कान मिले भगवान

## धोये कंठ, मिले बैकुंठ धोई काया, मिली माया'

यहाँ के प्रदेश के निवासियों के जीवन पर गंगा का बहुत ही सर्वव्यापी प्रभाव है। गंगा जी को शिवजी ने अपनी जटाओं में घारण किया और विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई। गंगाजल पंचतत्वों में से एक है और शरीर व आत्मा की शुद्धि करता है। गंगा में दीप-दान करते समय कहते हैं—

> 'गंगे माई की आरती, जै गंगे माई सुरग लोक से गंगा आई गंगा का दान, मैया का कल्यान जै श्री किशन भगवान'

तथा, गंगा को माता, मइया के रूप में कल्याणकारी मानते हैं।

'गंगे माता, मुक्ति का दाता

दिवला सीचूं तेरा, कर निस्तार मेरा'

निवयों के अतिरिक्त कुएं, कुंड, चश्मे आदि की भी पूजा होती है। इनमें मुख्य हैं नवलदे का कुआ (परीक्षित गढ़ में) गांघारी कुआ, सूर्यकुंड (मेरठ) सती कुंड (हरिद्वार), भीमगोडा (हरिद्वार) देवीकुंड।

अग्नि-पूजा—अग्नि को पिवत्र मानते हैं उसमें अशुद्ध वस्तु नहीं डालते तथा भोजन बनाने पर सर्वप्रथम अग्नि जिमाते हैं। ऋतुकाल में स्त्रियाँ अग्नि का स्पर्श भी नहीं करती हैं। ब्राह्मण जिमाते समय तथा श्राद्धों में सबसे पूर्व अग्नि जिमाई जाती है। तब भोजन प्रारंभ होता है।

पृथ्वी—घरतीमाता के रूप में ही जन-समाज में पूज्य है। प्रातःकाल उठकर घरती को स्पर्श करक कहते हैं—

> 'घरती माता तू बड़ी, तुझसा बड़ा न कोय तुझमें पांच घरूं, खूंट का बासा होय गऊओं का फल होयं

अथवा,

1,10

'निर्मल घरती सीतल काया उठ अघरमी पापी आया'

किसान जब घरती में बीज बोता है तो भी घरती तथा हल, बैल, की पूजा करता है। पीली मिट्टी के टुकड़े से गणेश जी बनाकर पूजा की जाती हैं, वह भी पृथ्वी की पूजा होती है। हवन आदि भी एक प्रकार से पूजा ही है। हवन से पूर्व वेदी की पूजा करना भी पृथ्वी की पूजा ही है।

सूर्य—िस्त्रियाँ स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर ही अन्न-जल ग्रहण करती हैं। स्वस्तिक सूर्य का ही चिह्न है। किसी भी शुम कार्य में रोली या हल्दी का स्वस्तिक चिह्न बनाया जाता है और उसका पूजन होता है। कसरत के रूप में 'दंड' यह सब आदिकाल में सूर्य पूजा के समय किया जाता था—वह आज भी उसी रूप में प्रचलित है। सूर्यग्रहण आदि पर दान-पुण्य करना भी सूर्य के संकट को टालने का उपचार है। सूर्य की घूप में ही आधा सीसी के दर्द को कीला जाता है।

चन्द्र—नारी समाज में कई व्रत ऐसे हैं जो वह सुख-सौमाग्य के लिए करती हैं तथा वह चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा को अर्घ्य देकर पूजन कर के सम्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए करवा चौथ, अहोइ अष्टमी, चन्द्रनछठ, सकट चौथ तथा शरदपूर्णिमा। चन्द्रमा को अर्घ्य देते समय वह इस प्रकार कहती हैं—

> 'लिकड़ चंद्रमा बैठ सिहासन गल मोतियन की माला थारे दरसन करके, जब करूं जलपान'

कुछ लोगों के यहाँ सकटचौथ तथा अहोइ अष्टमी को, गणेश-चतुर्थी को तारा देखकर पूजन व मोजन करने की प्रथा है । विश्वास है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है ।

पशु-पक्षी—लोकमानव जहाँ देवी-देवताओं, पंचतत्व तथा अन्य शक्तियों की पूजा करता है वहाँ वह पशु-पिक्षयों को भी अपनी पूजा-उपासना के घेरे में ले आता है। लोकमानव के जीवन में जो जितना सहयोग देता है वह उतना ही उसका पूज्य है। अधिकतर वे ही पशु-पक्षी पूज्य माने जाते हैं जिनका संबंध किसी देवी देवता से है अथवा शास्त्र पुराण आदि में उनका उल्लेख हुआ है। पशु-पिक्षयों की पूजा के पीछे मारतीय संस्कृति का भी वहुत बल है। मारतीय संस्कृति पशु-पिक्षयों को भी मनुष्य के समान जीवात्मा ही मानती है इसीलिए उनका अकारण वध नहीं किया जाता। हिन्दू धर्म ने यदि देवी-देवताओं तथा अन्य शक्तियों को पूज्य स्थान दिया है तो सृष्टि के अन्य अंग भी उसकी विशाल सहृदयता से वंचित नहीं रहे। इसीलिए प्रकृति, मानव, पशु-पक्षी सब को ही उनके अनुरूप स्थान मिला है। लोक मानव की पूजा में पशु-पक्षी मी पूज्य बन कर आए हैं। वे भी अपने देवताओं के वाहन हैं उदाहरण के लिए—हाथी, कुता, उल्लू,

नीलकंठ, चूहा, बैल, मैंसा आदि। कुछ पशु-पिक्षयों के घार्मिक तथा पौराणिक महत्व हैं जैसे गाय, कछुआ, शूकर आदि। इनमें गाय सब से अधिक पूज्य मानी जाती है। लोग गाय का पूजन करते हैं। गाय के पूजन के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो शास्त्रों के अनुसार गाय के विभिन्न अंगों में विभिन्न देवताओं का वास होता है। लगभग सब ही देवता गाय के शरीर में व्याप्त हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है। इसका सहयोग भी लोकमानव के जीवन से बहुत अधिक है। प्रातः उठकर गाय के पैर छूना बिस्तर से उठकर आँख बन्द कर गाय के पास जाकर नेत्र खोलना अर्थात् प्रथम दर्शन 'गऊमाता' के करना लोक-समाज में बहुत प्रचलित है। गाय ही की हर वस्तु, मल-मूत्र तक उपयोगी होता है। स्वस्थ गाय का पेशाब प्रतिदिन पीन से काया निरोग्य रहती है। बच्चों को जिगर की बीमारी में पिलाया जाता है। विवाह अथवा यज्ञोपवीत्त संस्कार के समय गाय का पेशाब तथा गोबर को प्रसादस्वरूप लिया जाता है। जिस घर में गाय रहती है वह पित्रत्र माना जाता है।

जब गाय घर में प्रवेश करती है तो उसकी पूजा की जाती है जब व्याती है तब एक लड़का और एक लड़की जिमाते हैं तथा गाय के बच्चे की पूजा करते हैं। गाय को मारना पाप समझा जाता है। गाय को प्रथम रोटी खिलाने से दुंख्ट-ग्रहों की शान्ति होती है। हिन्दू परिवार में गौ-ग्रास सदैव ही निकालने की प्रथा है। लोक-विश्वास है कि यदि मृत्यु से पूर्व ब्राह्मण को गऊदान कर दी जाय तो वह मृत्यु के बाद वैतरणी पार कराती है। वैसे धनीमानी व्यक्ति तो हर वर्ष ही एक गाय दान करते हैं। जो लोग गाय दान करने में आर्थिक दृष्टि से असमर्थ होते हैं यह ११ ६० २१ ६० आदि की संख्या में धनराशि ही गाय के नाम पर संकल्प करके दे देते हैं।

हाथी — हाथी भी लोकसमाज में पूज्य माना जाता है। हाथी का सम्बन्ध गणेश जी से जोड़ा जाता है। साथ ही यह इन्द्र का वाहन भी है। इसी से हाथी को देख कर वह नतमस्तक हो जाता है। जब हाथी किसी गाँव में जाता है तो ग्राम की स्त्रियाँ उसके पावों पर जल चढ़ाती हैं तथा फूल-पत्र आदि से पूजा करती हैं। दशहरें के दिन हाथी की पूजा रामचन्द्र जी की सवारी में जाते समय भी की जाती है। विवाह में दूल्हे की सवारी में चढ़त पर जाते समय भी हाथी की पूजा की जाती है।

घोड़ा—घोड़े को भी पूज्य माना जाता है। शास्त्रीय विश्वास के अनुसार घोड़ा कल्कि अवतार का वाहन होगा। लड़के के विवाह में घोड़चढ़ी के समय घोड़े की पूजा की जाती है। मुसलमानों में मोहर्रम के दिनों में हसन के घोड़े अर्थात् दुलदुल



The Committee of the Co

A company of the second

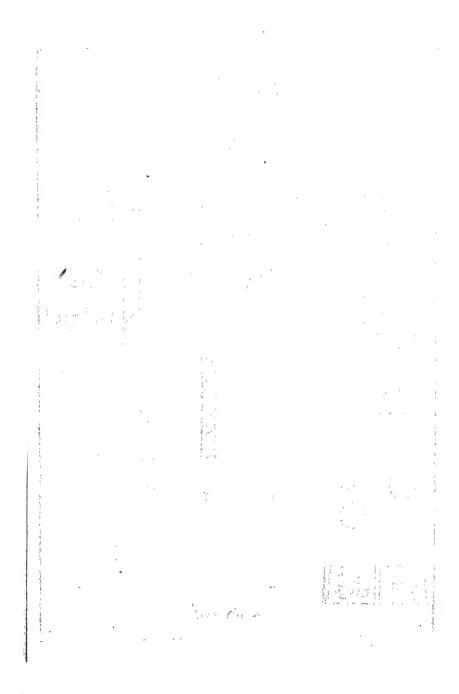

की लोबान आदि से स्त्रियाँ पूजा करती हैं तथा उस घोड़ के नीचे में बच्चों को निकालते हैं इससे बच्चों की आयु बढ़नी है। ऐसा लोक-विश्वास है।

चामड़—मेरठ जनपद में इसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि ये पशुआ की देवी हैं। विशेष रूप से इसकी मैसे की देवी माना जाता है। इसकी पूजा के पीछे पशुओं की सुरक्षा की भावना रहती है।

काला कुता—वैसे तो स्वान योनि सबसे कप्टदायक व बुरी मानी जानी है परन्तु उसकी भी पूजा होती है। कुत्ता भैरों का वाहन भी माना जाता है। जिस दिन माता की पूजा की जानी है उस दिन काले कुत्ते को जिमाया जाना है। साम ही जब किसी वालक को माता निकल आनी है तो कुत्ते को दही पेड़े से जिमारे हैं।

नीलकंठ (गरुड़)—यह लोकमानव के लिये बहुत पूज्य है। यह विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है। दशहरें के दिन लोग नीलकंठ के दर्शन करना पुण्य ममझते हैं तथा नीलकंठ की खोज में मीलों तक निकल जाते हैं। नीलकंठ सर्प का शत्रु माना जाता है इसलिए उसको पाप तथा शत्रु नाशक मी माना गया है। कहा जाता है कि नीलकंठ मगवान का पटवारी है जो उन तक मगवान की सब मूचनाएँ पहुँचाया करता है। किसी व्यक्ति को शुभ कार्य के लिये जाते हुए यदि नीलकंठ के दर्शन हो जाएँ तो बहुत शुभ माना जाता है। यदि नीलकंठ दायें या बायें आ जाय नो मी शुभ माना जाता है।

कौवा—पितृपक्ष में कौवा भी पूज्यनीय हो जाता है। इसको ग्रास देकर इसका मान किया जाता है। केवल पितृपक्ष में ही कौवे की पूजा होती है।

हंस—पिवत्रता तथा सत्य का प्रतीक माना जाता है। ये बहा। तथा सरस्वती का वाहन माना जाता है। ये पक्षी इस देश में उपलब्ध तो नहीं हैं परन्तु कहावतों में तथा अन्य कहानियों में श्रद्धा से हंस का नाम लेते हैं। हंस में दूध तथा पानी को अलग-अलग कर देने की क्षमता कही जाती है। वास्तव में मत्य दूध है और असत्य पानी है। हँस बुद्धि है इसलिए ब्रह्मा जैमे वृद्ध-ज्ञानी-देवता तथा विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। यह मानसरोवर में मोती चुगता है। मानसरोवर मतुष्म का मानस है मोती ज्ञान है। इसलिए लोकसमाज में यह पूज्य है।

मोर—मोर स्वामी कार्तिकेय जी का तथा सरस्वती जी का वाहन है। यह साँप को मार डालता है। साँप अज्ञान के रूप में माना जाता है, मोर लोकमानव के सामने ज्ञान के रूप में आता है। मोर के पंख भी पवित्र मानते हैं। इसके पंखों की वाच्छी, बनाकर साई अपने पास रखते हैं। जाहरपीर पर भी इसी से आशीर्वाद दिया जाता है। मोरपंखों का सम्बन्ध कृष्ण भगवान से भी प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है।

इन पूज्य पशु-पक्षियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे पशु-पक्षी भी हैं। जिनकी पूजा तो नहीं की जाती पर उनका वध करने का निषेध है। इसके पीछे दो कारण हैं या तो इन पशु-पक्षियों का पौराणिक महत्व हैं अथवा वे बहुत उपयोगी हैं। पौराणिक महत्व वाले पशु-पिक्षयों में शूकर, कछुआ, भैंसा, उल्लू, बन्दर, लंगूर, कबूतर, आदि है। कछुबे का सम्बन्ध भगवान के कच्छप अवतार से माना जाता है। भैंसा भी वाहन है। पहिले भैंसे को खेती के काम में नहीं लाया जाता था। शिनश्चर के दान में दिया जाता है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन हैं। उल्लू का वध करने वाला पाप का भागी होता है। दिवाली के दिन कुछ जातियों में शराव पिलाकर इसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ये मनुष्य की बोली में बातें करने लगता है तथा छिपा हुआ धन बतला देता है। इसके शरीर के विभिन्न अंग भी बहुत उपयोगी होते हैं। उल्लू का नाम लेना, वोलना, तथा किसी भी घर पर बैठना बहुत अशुभ मानते हैं लेकिन फिर भी इसका वध नहीं करते हैं।

बन्दर तथा लंगूर का सम्बन्ध रामचन्द्र जी से माना जाता है। इन्होंने राम-रावण के युद्ध में सहायता की थी। मंगल के दिन वन्दरों को गुड़, चने खिलाते हैं विश्वास है कि इससे मनोकामना पूर्ण होती है।

कबूतर के पंखों की हवा बच्चों के लिये स्वास्थ्यप्रद होती है। यह वैसे भी पक्षियों में सबसे सीघा माना जाता है। बिल्ली को देखकर नेत्र वन्द कर लेता है समझता है कि मैंनें आँखें बन्द कर ली हैं तो बिल्ली को दिखलाई नहीं देगा और बह चट कर जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक-समाज में पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जन्तुओं की पूजा की जाती है या मान्यता है। इस प्रदेश का लोक-मानव बहुत धर्मभीरु है तथा वह अहिंसा का पुजारी है। उसका हृदय सहृदय है इसलिये उसके जीवन में सब का ही महत्वपूर्ण स्थान है।

मिश्रित—इस वर्ग के अन्तर्गत कुछ ऐसे पूजा के अंग आते हैं जिनको लोक-मानव समय-समय पर पूजता है। यह न तो देवी-देवताओं के अन्तर्गत आते हैं और न पशु-षक्षियों में तथा वनस्पति में। यह जन-जीवन से सम्बन्धित तथा सहयोगी जड़ पदार्थ हैं जदाहरण के लिये—चाक पूजना, देहली पूजना, दीपक, कलम, तख्ती तथा पुस्तकें आदि पूजना।

चाक पूजना—कुम्हार का चाक लड़के तथा लड़की दोनों के विवाह में पूजा खाता है। चाक पूजने के पीछे घरती को पूजने की भावना रहती है। सुष्टिचक in He

पूजने का भाव भी इसके अन्तर्गत है। जिस प्रकार सृष्टि का क्रम अबावगति से चलता रहता है, उसी प्रकार कुम्हार का चाक भी चलता रहता है।

चाक पर सितया बना दिया जाता है एक करवे के अन्दर मूषकारूढ़ गणेश की मूर्ति जमाकर रखी जाती है तथा लड़का अथवा लड़की की माँ रोली का छींटा देकर चाक पूजते हैं। अन्य स्त्रियाँ भी छींटे लगाती हैं। कुम्हारी की लटों में कलावा बाँचा जाता है। कुम्हारी के घर से चाक पूजने वाले पाँच या सात वर्तन अपने पत्ले में लेकर आते हैं, लाकर थापे के सामने रख देते हैं। साथ जाने वाली अन्य महिलाओं को भी रोली की बिन्दी लगाई जाती है तथा एक एक हंडिया दी जाती है। चाक पूजने के बाद लौटने के समय स्त्रियाँ बुढ़े बाबा का उलग गाती हैं।

ढोलक पूजना—वैश्य जाति में टेहले आरम्भ होने के दिन से ही गीत आरम्म हो जाते हैं। जब-जब गीत आरम्म होते हैं तो ढोलक की रोली-चावल से पूजा की जाती है तथा मीठा चढ़ाया जाता है। ढोलक पर चढ़ाया हुआ मीठा तथा पैसे नायन को दे दिये जाते हैं। ढोलक पूजने की मावना यही है कि यह गीत जो आरम्म हो रहे हैं निर्विष्न समाप्त हो जाये तथा सब प्रकार कल्याण हो। प्रायः नायन ही ढोलक खजाती है इसीलिये ढोलक पूजने का सामान व नेग उसी को देने की प्रथा है।

कुआँ पूजना—कुआँ विवाह के समय भी पूजा जाता है तथा पुत्र जन्म के १०-वें दिन भी तथा कुछ घरों में ४० दिन वाद । दमूठन के दिन वच्चे का नामकरण संस्कार के पश्चात् नवप्रसूता नहा घोकर कुआँ पूजने जाती । नवप्रसूता के सिर 'पर इंदुरी रख कर तथा उसके ऊपर लोटा रखा जाता है। उसमें आम की टहनी डाल दी जाती । स्त्रियाँ गीत गाती हुई उसको कुएँ पर ले जाती हैं। प्रसूता के आँचल में चावल बँघे रहते हैं। कुआँ पूज कर जब वह लौटती है तो कौले खींच कर अन्दर आती है। लौटते समय बच्चे के आँचल पर सतिया बना दिया जाता है। वह लौटकर अपने कपड़े आग के ऊपर झाड़ देती है तब अपने बच्चे के पास जाती है।

कुएँ का पूजना प्रसूता की मानृमावना से सम्बन्धित है। जिस प्रकार कुएँ में से सदैव जल निकलता रहता है, कभी जल विहीन नहीं होता उसी प्रकार माँ जलदेव से अपने नवजात शिशु के लिये प्रार्थना करनी है कि उसके बच्चे की आयु भी इसी तरह कभी समाप्त न हो। जिस प्रकार कुएँ का जल सब को शीतलता प्रदान करता है उसी प्रकार उसका बालक भी सब को सुख पहुँचाता रहे। मंगल, कलश, नीम की टहनी, यह सब मंगल प्रतीक है इसीलिये शुभ-कार्यों के समय इनको साथ रखा जाता है।

कुएँ का विवाह भी किया जाता है। जब नया कुआँ बनता है तो पण्डित को

बुलाकर कुएँ की पूजा करते हैं, साथ ही एक पत्थर पर स्त्री का चित्र बनाकर कुएँ की मन पर लगा देते हैं, ऐसा करने से कुएँ का जल नहीं सूखता। कुएँ के विवाह के अवसर पर ब्राह्मण जिमाये जाते हैं तथा मिठाई आदि बॅटती है।

चौराहा पूजना—माता निकलने पर चौराहे पर दीपक जलाया जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। टोना, टोटका करते समय भी चौराहे पर चौमुखा दीपक जला कर उर्द, दही आदि चढ़ाये जाते हैं।

कलम, खाता, पुस्तक तथा तराज्, हथियारों, दूध विलोने की रई आदि की पूजा दशहरे के दिन होती हैं। उस दिन रामचन्द्र जी के 'पायते' की पूजा करते समय इन सब की पूजा भी करते हैं।

पट्टी पूजना—तस्ती कलम, पुस्तक की पूजा बच्चे की विद्या प्रारम्भ करते समय होती है। उस समय बच्चे की पीले कपड़े पहनाने जाते हैं। पण्डित पूजा कराते हैं तथा बच्चे का हाथ पकड़ कर तस्ती पर किसी देवता का नाम सबसे पूर्व लिखवाते हैं। फिर उससे दवात, कलम, तस्ती, पुस्तक की पूजा कराते हैं। पूजा कराने वाला पण्डित बच्चे की विद्वान होने का आशार्वाद देता है तथा कामना करता है कि सरस्वती उस बालक पर सदा प्रसन्न रहे, फिर बून्दी के लड्डू बाँटते हैं। स्कूल में जाकर बच्चों को लड्डू बाँटे जाते हैं।

देहली पूजना—बेटी के विदा होते समय उससे घर की देहली पुजवाई जाता है। इसके पीछ यही आशय है कि जिस गृह में वह इतनी बड़ी हुई है उसकी देहली भी इसके लिये पूज्य है। देहली पूजते समय लड़की यह भी कामना करती है कि यह घर सदा घन-घान से पूर्ण रहे। देहली की पूजा पूरी-शक्कर से की जाती है तथा रोली या हल्दी का छीटा दिया जाता है।

दीपक पूजना—किसी मी अनुष्ठान के समय अथवा किसी देवता के पूजन करते हुए दीपक को चावल पर स्थित करते हैं। दीपक का पूजन किया जाता है। उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं तथा रोली का छींटा दिया जाता है। आरती के पश्चात् लोग दोनों हाथों से आरती लेकर हाथ जोड़ते हैं तथा पैसे चढ़ाते हैं, ये पैसे ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं। होई पर तेल का दीपक जला कर होई के सामने रखते हैं। छोटी दिवाली के पहिले दिन कच्चा दीपक जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) पर पितरों के नाम के दीपक मिनसे जाते हैं तथा हाथ जोड़े जाते हैं। बड़ी दिवाली को रात्रि मर घी का दीपक जलाया जाता है। यह लक्ष्मी का दीपक कहलाता है और इसे रात मर जलाते हैं। अगले दिन दिख देवता के घर से मगाने की प्रथा है। इस दिन स्त्रियाँ प्रातः ही घर को बुहार कर कूड़ा पंखे पर रख

कर उस पर एक ही दीपक जलातं: हैं तथा उस पर पैसा रख कर घर के द्वार के चाहर रख आती हैं। इस समय भी दीपक का महत्वपूर्ण योग होता है। दीपक चिरद्र को घर से भगाता है। हवन के बाद भी पत्ते पर चौमुला दीपक रख कर जलाया जाता है। उस पर दही-बड़ा रखा जाता है तथा पैसा चढ़ाया करते हैं। सन्ध्या समय दीपक जलाते समय सव हाथ जोड़ते हैं। रात्रि के समय दिया खड़ाते समय ये पंक्तियाँ कही जाती हैं—

'जा दिया घर आपने, तेरी मां देखे वाट तेरी घनी (बहू) बिछावं खाट अबेरा जाइयो, सबेरा आइयो तूइस घर तैं कभी ना जाइयो लक्ष्मी लैं कै अइयों'

दीपक बुझाना नहीं कहा जाता विल्क दीपक बढ़ाया जाता है । बुझाने शब्द का प्रयोग मृत्यु-दीपक के लिये करते हैं। दीपक का लोक-जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये ज्योतिमय है। दीपक का ईश्वर का रूप मानते हैं।

धान बोना—विदा के पूर्व कन्या पक्ष वाले वर-वचू की पूजा करते हैं। पहिले सब कन्या पक्ष वाले वर को तिलक लगाते हैं। कुछ विशेष सम्बन्धी कन्या को तिलक लगाते हैं। तथा दोनों वर-वचू के चरणों में सिर रखते हैं। उसके पश्चान् वचू के माता-पिता, भाई-माभी फूफा-बुआ, मामा-मामी, बहन-बहनोई सभी गठबन्वन करके जोड़ से धान बोते हैं। वह पानी डालते चलते हैं तथा धान बोते चलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धान कन्या पक्ष के घर बोरे गये हैं परन्तु इनका सुख दूसर के घर में उपजे। जिस प्रकार से धान पहिले एक स्थान पर बोये जाते हैं फिर उनकी पौध दूसरे स्थान पर लगायी जाती है तब ही धान के पौध फलते फूलते हैं। इस प्रकार से कन्या के साथ होता है। कन्या भी दूसरे के घर ही फलती फूलती है। धान बोते समय में यह दोहा कहा जाता है इसे पलंग-पूजना भी कहते हैं।

'घान बोवें मेरी श्याम सुंदरी धान बावें लाड्डो बावरी उसके बाबुल के घर धान उपजे सौरे के घर उपजे कांगनी'

मनुष्य पूजा--वर-वयू के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भी मिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न समय पर पूजा होती है। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। किसी भी पूजा-पाठ के समय देवी-देवता के नवग्रह आदि के पूजन के तुरन्त पश्चात् भूदेव की पूजा होती है। तिलक लगाकर बाई कलाई में कलावा बाँघा जाता है तथा हाथ जोड़ कर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को श्राद्धों में अथवा अन्य अवसरों पर खिलाने के पश्चात् तिलक लगाया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। चरण-स्पर्श भी किए जाते हैं। अतिथि भी पूज्य होता है। अब उसकी विधिवत् पूजा तो नहीं होती परन्तु हाथ जोड़ कर उसका सम्मान किया जाता है तथा भोजन कराने के पश्चात् कृतज्ञता प्रकट की जाती है।

विवाह के समय वर-वधू जब द्वार पर आते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है। वधू जब समुराल पहुँचती है तब वर-वधू दोनों की आरती उतारी जाती है उस समय वधू को लक्ष्मी के समान माना जाता है।

क्वार में तथा चैत्र में देवी अप्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है। कन्या को देवी का रूप माना जाता है। ग्राम में सर्वप्रथम प्रातः कन्या के दर्शनः करते हैं।

झाड़ू व छाज पूजना—प्रायः झाड़ू बाँधते समय यह कहा जाता है——
'समन्दर की बेटी, बिसन्दर को व्याही'

इसके अर्थ हैं कि तू जल से उत्पन्न हुई है और तेरा संयोग पृथ्वी से हुआ है। उपरोक्त वाक्य को बोलते हुए झाड़ू के अग्नि से सात फरे कराये जाते हैं इसके वाद ही उसको प्रयोग में लाया जाता है। विवाह में रोली या हल्दी से छाज भी पूजा जाता है। छाज पूजने के सम्बन्ध में यह भावना है कि छाज जिस प्रकार से कूड़े को अलग कर देता है उसी प्रकार हमारी बुद्धि की गन्दगी भी दूर कर दे। साथ ही यह अन्न पछोड़ने के लिए सदा घर में बना रहे। अतः घर धनधान्य से सदैव मरपूर रहे। झाड़ दरिद्रता को घर से दूर करती है।

म्सल पूजना—लड़की के विवाह में मूसल की भी पूजा होती है। उसमें कलावा बाँघा जाता है।

लोकसमाज की पूजा व विस्तृत क्षेत्रकी विवेचना करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रारम्भ से ही लोकमानव इतना सरल तथा अन्धविश्वासी रहा है कि जिस वस्तु ने जिस प्रकार भी उसके जीवन को प्रभावित किया उसको उसी रूप में वह पूज्य मानने लगा। देवी, देवता, वनस्पति, पंचतत्वों के अतिरिक्त उसके दैनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य साधारण वस्तुओं को भी वह प्रतीक के रूप में देखता है। बान बोने में उसकी कितनी गहरी कल्पना है तथा उसमें बेटी को कितने सांग-रूपक प्रतीक में बाँघ कर खड़ा किया है। इसी प्रकार वह छाज की पूजा भी

कवीर के सूप के रूप में करता है। सूसल को पुरुष का प्रतीक माना जाता है। सूप, सूसल तथा झाड़ इनका घर की समृद्धि से बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस मब के अध्ययन से जात होता है कि लोक-मानव का जीवन कितना प्रतीकों में बंधा हुआ है। किसी भी वस्तु में वह कितनी शीध किसी देवी-देवता तथा अन्य वस्तुओं को प्रतिविम्व देखने लगता है और उसको उसी रूप में सदैव पूजता आया है। यह शाइवत परम्परा वन जाती है।

लोककला—लोककला मानव संस्कृति के प्रथम चरण, पापाण युग, में लेकर आज तक एक ही लीक पर चली आ रही है। ये मानव प्रकृति रही है कि वह जिस समय जो कुछ अनुभव करता है उसकी उसी प्रकार अभिव्यक्त कर देता है। प्राचीन काल में अपड़ व्यक्ति मावनाओं को किवता, कहानियों के रूप में व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता था। उस समय वह जो अनुभव करता था उसी को पत्थरों पर खोद कर अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता था। उसी युग में लोककला ने जन्म लिया था। समय के साथ-साथ उसका रंगरूप अवस्य बदला परन्तु लोककला मावनाओं की वहीं भोली तथा सुगम अभिव्यक्ति है।

'लोककला उतनी ही प्राचीन है जितनी पुरानी है मानव सम्यता। प्राचीन काल से ही मानव अपने हृदय की मावनाओं को रंग और रेखा का आकार देकर उसे साकार करने का प्रयत्न करता रहा है।

लोककला का सबसे वड़ा उद्देश्य है व्यक्ति के द्वारा जीवन में यथार्थ को स्वीकृति देना। इसमें जीवन के विभिन्न मूल्यों को प्रतीकों में छिपा लिया जाता है जिनका निरन्तर प्रयोग होता रहता है। वास्तव में लोककला समाज के दैनिन्दिक जीवन के कार्य-कलापों को सौन्दर्यमय बनाने का प्रयत्न है। लोककला के माध्यम की अपनी परम्परा होती है। ये माध्यम जीवन तथा वस्तू के अधिक निकट होते हैं।

लोककला की जड़ें लोकमानस में बहुत गहरी जमी हुई हैं। सम्पूर्ण मामा-जिकता ही लोककला की आधार मूमि है। लोककला का क्षेत्र बहुत विम्नृत है। इसके अन्तर्गत लोकमानव के सभी रचनात्मक कार्य आ जाते हैं। समस्त कला जो लोक द्वारा निर्मित होती है लोककला के अन्तर्गत आती है। इसकी विषय-वस्तु दैनिक जीवन से ही ली जाती है। इसके अन्तर्गत सभी सौन्दर्य प्रसाघनात्मक एवं व्यवहृत लोकाभिव्यक्ति के स्वरूप आते हैं।

लोककलाओं के अतिरिक्त कला का कोई रूप मावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं रखता। लोककला के माध्यम में मुख्य तत्व अनुकृति एवं अनुकरण का रहता है। यह अनुकरण कलात्मक प्रतीकों एवं अभिव्यंजनाओं का होता है। समाज ने जिन तथ्यों को एक बार नैतिक मान्यता प्रदान कर दी है। लोक-कला विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उन्हीं तथ्यों का अनुकरण करती है। कला के माध्यम से धर्म की अभिव्यक्ति भी सरलतम रूप में हो जाती है। यही कारण है कि साधारण कला की तुलना में लोककला अधिक स्थायी है।

मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि लोककला के माध्यम से उन दमित तथा अपूर्ण इच्छाओं की अभिन्यक्ति होती है जिनका संघर्ष समाज से निरन्तर चलता रहता है। वास्तव में जीवन-शक्ति ही हमारी कियाओं को प्रेरित करती हैं और कला में भी दो प्रकार की शक्ति होती है। वह एक प्रगतिशील और दूसरी प्रतिरोधक। कला की प्रगतिशील शक्ति ही वह है जो उत्साह-वर्द्धक है और जटिलता और संघर्ष से जूझने के लिये प्रेरित करती है।

प्रतिरोधक शक्तियाँ जिटलता और संघर्ष से हट कर सरलता और बचपने के संघर्षहीन और सुगम जीवन की ओर ले जाती है। लोककला की उत्पत्ति का कारण यही है इसीलिये इसको समाज का पूर्ण संरक्षण भी मिला है।

लोककला, जहाँ मनोरंजक है वहाँ उसमें नयी अभिव्यक्तियाँ भी हैं। लोक-मानव जीवन के आवेग इसमें मुखर हो उठते हैं। लोककलां में सुगमता व सरलता होती है और सरलता से समानता मिलना सहज है। इसी कारण भिन्न-भिन्न देश की लोककलाओं में भी समान भाव-धारा ही प्रवाहित हुई है।

लोककला में अमूर्त, दुरूह रूप नहीं मिलता वरन् सरल और सहज रूप मिलता हैं जो शीघ्र ही समझ में आ जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप में जीवन को समझती हैं न कि अप्रत्यक्ष रूप में। इसके द्वारा मनुष्य को रहन-सहन, रीति-रिवाज, रंग-रुचि आदि सभी का पूर्ण परिचय मिल जाता है। यह चेतन प्रयत्न नहीं वरन् स्वतः स्फूर्ति है। इनमें जीवन के गूड़तम तथ्य उपलब्ध हैं। यह जनजीवन की स्वाभाविकता और आवश्यकता है।

ग्रामों में, जनजीवन में विशेषकर नारी संसार में आज भी लोककलाओं का शुद्ध रूप मिल जाता है। नारी के ऊपर लोककला का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। पुरुष के घर से निकलने के पश्चात् नारी ही घर में बैठकर उसकी सुरक्षा के लिय देवी-देवता मानती थीं। उसके मावुक हृदय में ही कल्पनाएँ उठती थीं। उसी को अधिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। इसी से लोककला नारी-जीवन में व्याप्त हो गई। लोककला मानव-संस्कृति का मूल रूप है और नारी घरेलू जीवन की आत्मा। इसी से दोनों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है। नारी का तो सम्पूर्ण जीवन ही कलात्मक होता है। साधारण अर्थों में तो जीवन में सुचार रूप से किया गया कोई भी कार्य कला के अन्तर्गत खा जाता है। स्त्री जीवन तथा कार्य की सुचारता



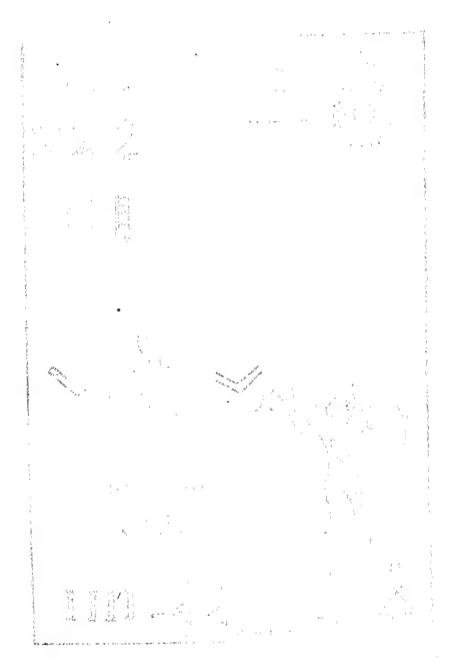

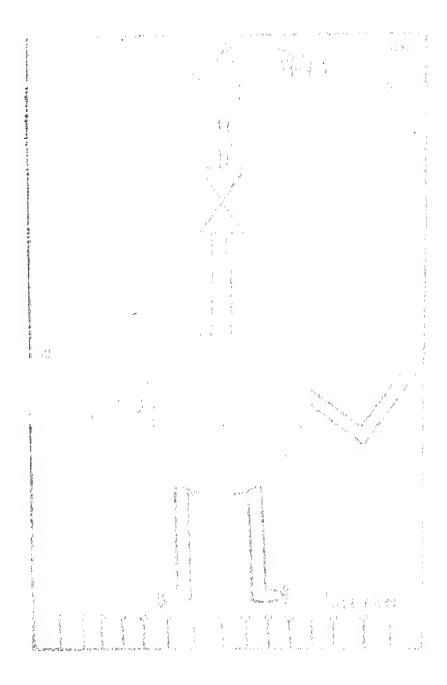

में सदा से ही पारंगत रही है। वैसे भी लोककला जीवन के प्रचिक तथ्य का स्वक्रनणी-करण करने का माध्यम है।

नारी जीवन के सभी दैनिक कार्यों में मुचारता रहती है, कलात्मकता दृष्टिगत होती है। खाना बनाना, पानी भरना, मिठाई बनाना, चक्की पीसना, त्योहारों
पर चित्र व मिट्टी की मूर्ति बनाना, खिन्नौने बनाना, मीना, चरवा-कातना, गीन
गाना, नृत्य करना, रतजगे में तथा विवाह, होली आदि के अवसर पर स्वाग रचना,
छन कहना तथा कहलवाना आदि नारी के जीवन को मुखी बनाने के प्रधान स्रोत
रहे हैं। चौक पूरना, गोदना, मेंह्दी लगाना आदि यही के प्रधान है नथा नैर्साणक
की कलात्मकता की अभिव्यक्ति है। इनसे जीवन परिष्कृत होता है तथा नैर्साणक
प्रवृत्तियों को उचित दिशा मिलती है। भारतीय लोककला के नीन भेद पाने
जाते हैं—

१--आनुष्ठानिक--इसका प्रयोग विश्वासीं और रङ्ग्यएम्ब विचारीं पर आधारित संस्कारों को सम्पन्न करने में होता है।

२—समाजोपयोगी—सामाजिक रीतियों की पूर्ति के लिशे आवश्यकता होती है और जिसके रूप का निर्वारण निर्माण प्रणालियों तथा भौतिक गुणों द्वारा होता है।

३—व्यक्तिनिष्ठ—इमी के द्वारा कलाकार की निजी अनुम्तियाँ तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है।

कला प्रकृति से स्पष्ट तथा मिन्न नहीं है। इन मितिचित्रों में जो अनुष्ठान के अवसर पर बनाये जाते हैं जीवन के किसी भी वाह्य रूप के साथ, किमी भी प्रकार की समानता रखने वाली, ज्यामितिय कला के प्रतिरूपण का दर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्रों में न्यूनतम अनिवार्य आकृतियाँ मिलती हैं। दो अथवा तीन रेखाओं और एक वृत्त द्वारा किसी भी मनुष्य अथवा पशु की आकृति का प्रतिरूपण हो जाता है। तीसरा मेद अमूर्नवस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रनीक्तन्मक शैली का अमूर्त चित्र 'चौखटे' द्वारा अंकित किया जाता है तथा आलेपन कहलाना है। यह धार्मिक उत्सवों से सम्बन्धित होती है। ऐभी आकृतियाँ रूडिगत रेखाओं से निर्मित की जाती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कौशल अथवा सौन्दर्य प्रमाधनात्मक प्रयत्नों का अभाव होता है। प्रायः समस्त आकृतियों के विषय निश्चित होते हैं। कला में प्रतिकों का भी बहुत महत्व है। मानव प्रतिक मांकेतिक रेखाओं में ज्यामित्तिय शैली से बनाया जाता है। दो त्रिकोण एक दूसरे के सिरों को सीध स्पर्श करते हुए बनान से धड़ बन जाता है। उसके हाथ, पैर, मुँह आदि अक्षरों पर मात्राएँ खगाने की भाँति अंकित किये जाते हैं। इस प्रकार का सांकेतिक अंकन अमिव्यक्ति

की आदिम प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। लोककला में वस्तु के प्रत्येक अंग को मोटी और स्पष्ट रेखाओं में दिखाया जाता है। आँख, नाक, कान भी स्पष्ट हाथ, पाँव की उँगलियाँ भी स्पष्ट होती हैं। इनमें अनुपात का भी ध्यान नहीं रखा जाता। यद्यपि इनमें विशेप सौन्दर्य नहीं होता पर ये अवसर और प्रसंग के प्रतीक की तरह अपने महत्व को अवश्य सिद्ध करती है। इस कोटि के प्राकृतिक गति-विधि रिहत साँस्कृतिक प्रतीक तथा संतित प्रदान करने वाली देवी आदि वर्ग के संक्षिप्त प्रतिनिधि हैं। इनमें कलात्मक उद्देश्य से मिन्न प्रतीकात्मक तथा धार्मिक उद्देश्य भी रहता है। इनकी रचना-विषय स्थानीय मेदों के रहते हुए भी प्रायः एक ही समान रहता है। विभिन्न कलाकृतियों में प्रधान विचार होते हैं। उनका ठीक-ठीक तात्पर्य जान लेना सुगम नहीं क्योंकि एक ही विचार की विभिन्न ख्यों में व्याख्या हो सकती है और एक ही कल्पना को विविध छनों में आबद्ध किया जा सकता है। आकृतियों का प्रनीकात्मक तत्व स्वयं इन बनाने वाली सरल स्त्रियों को भी स्पट्ट नहीं रहता। इनका यद्यपि कोई भी स्वतंत्र महत्व नहीं होता पर यही आलेपन जब स्त्रियों द्वारा व्रत आदि के निमित्त किसी उत्सव व त्यौहार के अवसर पर किया जाता है तो उसका धार्मिक महत्व हो जाता है।

भित्तिचित्र, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है वे चित्र हैं जो केवल भित्ति पर अंकित किये जाते हैं जिनके द्वारा स्त्रियाँ कहानी सुन कर तथा अनुष्ठान आदि के वाद अपना व्रत सम्पन्नकरती हैं। इस अवसर पर वे उस व्रत कथा में विणत देवी-देवता आदि से सम्वन्धित पौराणिक तत्वों को चित्र के रूप में अंकित कर उसका पूजन करती हैं और वह भित्ति चित्र एक वर्ष तक उसी स्थान पर बना रहता है, इस प्रकार के भित्ति चित्रों में प्रधान हैं। करवा चौथ, अहोई अप्टमी एवं दिवाली, साँझी देवी, विवाह का तथा पुत्रजन्म के अवसर पर थापा, रक्षाबन्धन के सौन भी बनते हैं। इनके चित्र हमने परिशिष्ट में दिये हैं।

अहोई अष्टमी में अहोई माता का चित्र अंकित किया जाता है। यह पुत्र तथा सुख समृद्धि को देने वाली मानी जाती है। इसी प्रकार करवा चौथ में पेड़, चाँद तथा माई-बहन आदि चित्रित रहते हैं। साँझी देवी तथा दिवाली आदि का पूजन. मी इन्हीं मित्तिचित्रों का पूजन करके होता है।

जिस स्थान पर यह चित्र बनाने होते हैं वहीं पर साफ करके गोवर से लीप लेते हैं। फिर मिगोए हुए चावलों को पीस तथा घोल कर उसके ऊपर दुवारा लीपा जाता है तथा गेरू के घोल से अनेक प्रकार की फूल-पत्तियाँ, बेल-बूटे बनाकर देवी-देवताओं के चित्र अंकित करते हैं। सूख जाने पर यह बहुत ही आकर्षकः प्रतीत होते हैं। पहिले जब कच्ची मिट्टी के ही घर होते थे तब उन्हें सजाने का

यह ढंग कितना कलात्मक था, इसका अनुमान इन सब को प्रत्यक्ष देख कर सहज ही लगाया जा सकता है। कोई भी श्म-कार्य लेपन के बिना पूर्ण नहीं हो पाता। कला को अक्षुण्ण बनाने का यह माब ही आनन्ददायक है।

आकर्षक बेल-बूटे बनाकर दीवारों को भी सजाया जाता है। रंगों की विभिन्नता से चित्रों की आकर्षक शैली देखते ही बनती है। युग-युग से प्रचलित इस कला को देख कर मन मुख हुए बिना नहीं रहता।

जव आयुनिक शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था और न इतने साधन ही सुलभ थे, तब चित्रकला का यह ढंग बहुत ही मुन्दर था । चित्रों द्वःरा कहानियाँ समझा कर शिक्षा देने का प्रयत्न भी बुद्धिमत्ता पूर्ण था।

यह मित्तिचित्र बहुत टिकाऊ होने हैं। पर्व-त्यौहार, विवाह आदि के अवसर पर दीवारों पर या मूमि पर मंगल चिह्न अंकित करना बहुत पुरानी प्रथा है। मारतवर्ष के किसी भी माग में चले जायें, हिन्दुओं के घरों में ऐसे चित्र अवश्य अंकित मिल जायेंगे। अब भी इन चित्रों में अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति है लेकिन उनकी कला का हास, लोगों की कला के प्रति रुचि और अरुचि के अनुसार कम और अधिक देखने में आता है।

"मिन्न-मिन्न जातियों और जनपदों के थापों की तुलना से इन थापों के ही संबंध को नहीं, बिल्क उन लोगों के संबंध में भी कुछ-कुछ जान सकते हैं, जिनके यहाँ यह प्रचलित हैं। थापों के चिन्न-संकेत हमें प्रागैतिहासिक काल में ले जाते हैं जिस तरह गोदने और दूसरे संकेत। कोई आक्चर्य नहीं यदि इनमें से कुछ हमारेपुराने पंचमार्के सिक्कों से होते सिन्धु-उपत्यका के संकेतों तक पहुँच जायें।"

हाथ की उंगलियों का थापा या ठापा मार कर जो चित्र दीवार पर अंकित किये जाते हैं, उन्हें 'थापा' कहते हैं। विवाह के अवसर पर लड़की में मण्डप के बाँसों पर लगवाते हैं तथा विदा से पूर्व पिसी हुई मेंहदी या गेरू का थापा कमरे के दोनों ओर लगवाते हैं। वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व जब फोटो का विकास नहीं हुआ था, तो पुत्री की स्मृति-स्वरूप उसके हाथ की छाप माँ दीवारों पर लगवा लेनी थी और उसे देख कर संतोप कर लेनी थी। इस प्रकार हम दखते हैं कि उनके भित्ति-चित्रों के पीछ मानव तथा स्त्री-समाज की कलात्मक भावना के साथ ही साथ उनकी सहज भावकता भी छिपी रहती थी। दिवाली पर लक्ष्मी प्रवेश के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, लड़की को ससुराल भेजने के लिये मिट्टी के कलशों में

लोक संस्कृति श्रंक—सम्मेलन पत्रिका, 'थापे' राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३०३

मिष्ठान्न भर-भर कर भेजते हैं, उनमें भी थापा लगाते हैं। ये थापे तथा सितये (स्वस्तिक) सरलतम शुभ संकेत की आवश्यकता के: पूर्ति के लिये होते हैं।

प्रत्येक मांगलिक अवसरों पर 'अल्पना' बनाने की बहुत ही प्राचीन तथा पवित्र प्रथा है। इसको लोक-मांषा में 'चौक पुरना' कहते हैं। किसी भी मंगल अवसर पर स्त्रियाँ सुना आँगन या सुनी देहरी नहीं रखतीं। वे अपने भाई, पति और पुत्र के लिए परम्परागत मंगल-कामना करती पाई जाती हैं। हर घर में हल्दी, आटा वरोली तो उपलब्ध होते ही हैं, इन्हीं तीनों के मिश्रणसे यह विविध्वंआकार-प्रकारों के फूल तथा स्वस्तिक चिह्न आदि बनाकर मंगल-कामना करती हुई पाई जाती हैं। विवाह के अवसर पर जब बारात लड़की वाले के घर पर होती है उस समय गृह के प्रयान द्वार पर सामने थोड़ी-सी जमीन को गोवर से लीप कर देहली सजाते हैं। यह प्रायः नायन या घर की कोई भी स्त्री या लड़की कर देती है। इसको सुखे गेहें के आटे से, हल्दी, रोली या मुखी मेंहदी आदि से चुटकी के द्वारा पूरा जाता है। उन्ही की सहायता से वह वहृत सुंदर वेलबूटे व डिजाइन वना लेती हैं। यह रचना प्रायः चौरस या वर्गाकार होती है। चौक-पूरना किसी भी अनुष्ठान, पजा तथा मंगल-कार्य के समय जैसे—तिलक, विवाह, यज्ञोपवीत, भइयादूज, सत्यनारायण की कथा तथा यज्ञों आदि के अवसरों, पर प्रचलित हैं। हवन के समय मिट्टी की वेदी पर विभिन्न रंगों से अल्पनाएँ बनायी जाती हैं जो नवग्रहों तथा अन्य देवी-देवताओं की प्रतीक होती हैं।

काठ की पटड़ी के ऊपर भी विभिन्न रंगों से अल्पना बनाते हैं। चावल त्त्रया चोकर को विभिन्न रंगों से रंग कर भी वड़ी सुन्दर अल्पना बनायी जाती है। इस पर वर-वधू को बिठाते हैं तथा भाई को उसी पर खड़ा करके भइयादूज का टीका करते हैं।

मारत में सगुणोपासना के लिए मूर्तिपूजा का विशेष महत्व है। स्त्रियाँ व्रतों आदि के अवसर पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका विधिवत् पूजन करती हैं और फिर उसे जल में सिला देती हैं। यह सर्व-सुलम है। प्रायः इन अवसरों पर होली, दिशहरा, सांझी, गनगौर, कार्तिक स्नान, देवउठावनी एकादशी, करवाचौथ, अहोई अष्टमी, संकट चौथ तथा गुरुगुग्गा की मिट्टी की मूर्ति बनाने का विशेष प्रचलन हैं। इनको रोली और हल्दी से सजाते हैं तथा फूलों के गहने पहनाते हैं और नया रंगीन रेशमी कपड़ा उढ़ाते हैं। इनका अपना सौंदर्य अनूठा होता है। देहाती कुम्म कारों के द्वारा यह कला आज भी सुरक्षित है।

मिट्टी के अतिरिक्त कपड़ों के लिखोने भी बनाये जाते हैं जो पुराने व नये कपड़ों के टुकड़ों को बड़ा सुन्दर आकार देकर बनवाते हैं। इनमें पश्च-पक्षी के अतिरिक्त गुड़िया का अपना विशिष्ट स्थान है। गुड़िया का कलाओं में तथा जीवन में बहुत ही उपयोगी स्थान है। इनके द्वारा वह नारी-जीवन संबंधी, खान-पान संबंधी, सिलाई, कड़ाई-वुनाई, विवाह, पुत्र-जन्म आदि की सभी प्रयाओं की कला संबंधी और सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी पा जानी हैं। गुड़िया अनेक प्रकार से और बहुत ही सुन्दर तथा आकर्षक वननी हैं।

कसीदा काढ़ना, नारी जगन् की बहुत प्रसिद्ध कला है। इसमें वह पशु-पक्षी, देवी-देवता, फूल-पत्ती तथा पेड़-पौधों को बहुत ही मुन्दर रंगों में काढ़ती हैं। इनके नमूनों का अध्ययन करने में जात होता है कि मनुष्य का प्रकृति से बहुत ही अभिन्न साहचर्य है। बनस्पति, पशु-पक्षी तथा मनुष्य—सभी का इसमें उल्लेख मिलता है। चादर, मेजपोश, साड़ी, पेटीकोट, तिकये के गिलाफ़ आदि चीओं पर वे इन्हें काड़ती हैं। इसमें इनका रंगों का चयन बड़ा मनोहारी होता है। भारतीय संस्कृति में, विशेषकर नारी के जीवन में, रंगों का विशेष महत्व है।

नारियों की हथेलियाँ भी चित्रों को स्थान देती हैं, ये चित्र मेंहदी द्वारा बनाये जाने हैं। नारी के मौंदर्य प्रमाधतों में मेंहदी अथवा महावर का सौमाग्य एवं मांगल्य की दृष्टि में विशेष महत्व है। मेंहदी के हरे ताजे पत्तों को बहुत वारीक पीम कर 'नीक' के द्वारा स्त्रियाँ अपनी हथेलियों पर विभिन्न रूपों में लगानी हैं और ये फूल-पत्ती, पशु-पक्षी, गोलाकार, त्रिकोण, पंचकीण तथा विविध ज्यामित य रेखाओं को पिदियों की महायता से आकर्षक शैली में बनाती हैं। हथेली पर स्थान की कमी के कारण वे बहुत वारीकी से और साथ ही स्पष्टता से बनाती हैं। सावन के महीने में हरियाली तीज पर तथा अन्य सभी आवश्यक त्यौहारों पर विवाह के अवसर पर मेंहदी लगाती हैं। मेंहदी को अधिक तेज रंग की करने के लिये यह उसमें खटाई और सरसों का तेल भी मिला लेती हैं।

आरती का थाल सजाने की कला भी नारियों में बहुत पायी जाती है। आरती उतारना अथवा आरती करना, मंगल अवसरों पर तथा किसी भी गुभ-कार्य की सिद्धि के बाद विजयमूचक एवं मंगलमय है। कन्या के विवाह में जयमाला से पहिले कन्या की बड़ी बहिन या भाभी लड़के की 'आरती' करती हैं। 'भैयादूज' पर भी बहिन, माई की आरती करती है। इन अवसरों पर आरती का थाल बहुत सुन्दर मजाया जाता है। गीले आटे में चौमुचा दीपक बनाकर चारों ओर रखते हैं तथा बीच में मब से बड़ा दीपक बनाकर रखते हैं। इसको आटे से ही संबंधित रखते हैं। उस पर फूल की पत्ती, पन्नी आदि तथा आकर्षक रंगों को भीः

१. वड़ी श्रारती।

·स्रगाकर सुन्दर बनाते हैं । खाना बनाना, मिठाई बनाना यह भी अपने में पूर्ण किला है, जिसका स्वरूप हमें विवाह के पकवा नों में तथा त्यौहार की मिठाइयों में मिलता है।

गोदना की प्रथा भी बहुत प्राचीन है। अंगों को विभिन्न डिज़ाइनों के द्वारा सुन्दर बनाना ही इसकी अन्तर्निहित भावना है। प्राचीन समय में बिना गुदा अंग, स्त्रियों के लिये लज्जा का विषय था। इसके अतिरिक्त गोदना गुदवाना एक धार्मिक अंग माना जाता था। नारी-समाज में, विशेषकर निम्न जातियों में लोक-विश्वास था कि ऐसा न करने से अगले जम्म में हिन्दू-परिवार में जन्म नहीं होता, नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। विवाह के बाद हर स्त्री बहुत श्रद्धा से गोदना गुदवाती थी। गोदने के चिह्न को वस्तुओं के प्रतीक रूप में लाया जाता रहा है। अंगों पर प्रायः वही वस्तुएँ अंकित की जाती थीं जिनका जीवन से सीधा संपर्क है। यह गोल, आयताकार, त्रिमुजाकार होते हैं तथा विभिन्न पशु-पक्षी, जीव, फूल-पौधे आदि सुन्दर-सुन्दर आकार के वनाये जाते हैं। स्त्रियाँ अपने पित का नाम व भगवान् का नाम भी गुदवाती हैं और मुँह, ठोढ़ी, हाथ, पैर तथा पेट पर गुदवाती हैं।

लोक-कला के द्वारा लोक-समाज में, विशेष कर नारी-समाज में उनकी स्वाभाविक सौंदर्य-वृद्धि की प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न रूपों में प्रोत्साहन मिला है ।

स्त्रियों की कल्पना बहुत सजीव होती है तथा उनमें दैनिक व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को मोड़ने के साथ सकेत रूप में उत्कीर्ण करने की अपार क्षमता होती है। वे अपनी कल्पना को मूर्त्तरूप प्रदान करने में प्रवीण होती हैं। इनसे जीवन में प्रफुल्लता और दीर्घता आती है, मानवता का जागरण होता है और कलात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है एवं उनका परिष्कार भी होता है।

यद्यपि आघुनिक काल में लोक-कला ड्राइंगरूम सजाने का साधन बन गयी है, परन्तु इसका इतिहास परम्परागत मानव के साथ ही नहीं समाप्त हो सकता अपितु वह आनेवाले आघुनिक मानव को भी परम्पराओं की मुखर कला के प्रति जाग्रत रखेगा।

खड़ीबोली-प्रदेश के लोकनृत्य—मनुष्य अपने गहनतम मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त करता है जिसके अंतर्गत सभी रसों का समावेश हो जाता है। इन्हीं शारीरिक चेष्टाओं को सौंदर्यपूर्ण तथा मनोहारी ढंग से, परिष्कृत रूप में व्यक्त करने को नृत्य कहते हैं। यह भावाभिव्यक्ति सामाजिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है तथा स्वामाविक कला है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव में मावप्रदर्शन की आकांक्षा स्वामाविक तथा जन्मजात होती है। लोक-नृत्य बहुत सरल होते हैं और इनमें किसी भी शास्त्रीय बंबन को नहीं माना जाता है। अतः इनमें मानव की साधारण से साधारण रागात्मक प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जो हर देश, काल, समाज व जाति में समान रूप से उपस्थित रहती हैं। इनके लिये वौद्धिक यत्न की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई भी सहृदय संवेदनशील मानव इसका आनंद उठा सकता है। नृत्य का संबंध मनुष्य जीवन से प्रत्यक्ष रूप में है। यह जीवन के सहज उल्लास व उमंग को व्यक्त करता है, इसमें कृतिमता का अभाव होता है।

"आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने गीतों को श्रम और नृत्य के साथ जोड़ा है। कुठ प्रदेश में गीतों के साथ होने वाले अनेक नृत्य हैं। पुरुषों की होली, नृत्य योद्धाओं के रण-कौशल की पुनरावृत्ति मात्र है। वड़े लाघव के साथ उधर से इधर वढ़ना, उछला, कूदना, वँठ जाना, घूम जाना, पुरातनकाल की सामुहिक कियाएँ हैं जिनके द्वारा वीरपुरुष अपना वचाव और प्रतिद्वन्दियों पर घावा किया करते थे। इस नृत्य में बड़ा जोर लगाना पड़ता है। शास्त्रीय अंगों की माँति अंग-संचालन की विविध मुद्राएँ तो नहीं हैं परन्तु कभी-कभी प्रवल आवेगों को अनगढ़ रीति से ही सही, प्रकट अवश्य किया जाता है।"

यद्यपि खड़ीबोली प्रदेश के लोक-नृत्यों का कोई विशिष्ट रूप नहीं है, फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिये हम लोक-नृत्यों का इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं—

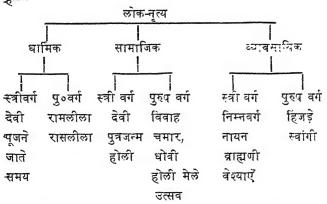

धार्मिक लोक-नृत्य—भारत धर्मप्रधान देश है। यहाँ पर प्रत्येक कला को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। नर-नारी धर्मभी हहोते हैं, अतः देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह उनके सम्मुख विभिन्न रूप से शारीरिक भाव-मंगिमाओं के माध्यम से स्तुति करते हैं। हमारे लोक-नृत्य अधिकाशतः धार्मिक ही हैं। जो सामाजिकः हैं, उनकी भावभूमि भी धार्मिक ही हैं।

धार्मिक-नृत्यों को हम दो वर्गों में विमाजित कर सकते हैं——िस्त्रयों तथा पुरुषों के। देवी शीतलामाता पर नारियों की विशेष आस्था होती है और बालकों की तथा सुख-सौमाग्य की शुभकामना के लिये वह इनकी स्तुति करती हैं तथा मनौती मानती हैं। देवी की पूजा का बहुत महत्व और प्रचार है। इसके लिये स्त्रियाँ सामूहिक रूप से गीत गाती हुई जाती हैं तथा वहाँ पर मन्दिर में जाकर देवी की मेंट गाते समय नृत्य भी करती हैं। जात पूजने जाते समय भी इसी प्रकार गीत गाती हैं व नृत्य करती हैं। इन नृत्यों की भाव-मंगिमाओं का अर्थ, प्रार्थना पूजा ही होनी है।

इसी प्रकार पुरुषों की टोलियाँ भी देवी की मेंट गाती हैं तथा नृत्य करती हैं। यह अविकांश निम्नवर्गों के ही होते हैं। देवी के भक्त बहुत तन्मय होकर यह नृत्य करते हैं तथा अनेक वार ऐसे अवसरों पर उन्मत्त भी हो जाते हैं। तब कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पर देवी आई है। देवी तथा जात में नृत्य करने के अतिरिक्त पुरुष तो रामलीला तथा रासलीला में भी नृत्य करते हैं। ये दोनों राम और कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित होती हैं तथा मिलिमाव से ओत-प्रोत रहते हैं। इनमें शान्त-रस होता है जिससे दर्शकों में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। स्त्री तथा पुरुषों को कीर्तन में नृत्य करता हुआ पाया जाता है। ये नृत्य, व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही स्त्रों में होते हैं। ये बुन के साथ भावपूर्ण नृत्य करते हैं।

सामाजिक लोक-नृत्य—सामाजिक नृत्य, हर्ष-उल्लास तथा उमंग के अवसरों पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से नृत्य करना स्वामाविक है। इसी के द्वारा सामाजिक भावों का आदान-प्रदान होता है। समाज में उमंग के अवसर पर होने वाले नृत्य मुख्य रूप से दो-तोन ही हैं जिनमें विवाह प्रमुख है। विवाह में निकट सम्बन्धी महिलाएँ तथा अन्य परिचित आगन्तुक नाच उठते हैं। इसका असली रूप बारात जाने के अगले दिन होने वाले समारोह में दृष्टिगत होता है जिसे इस प्रदेश में 'खोड़िया' कहते हैं। यह नाचने-गाने का सामूहिक अवसर होता है। इस अवसर पर स्त्रियां वेश वदल कर स्वांग भी करती हैं। इसी प्रकार पुत्र-जन्म के बाद दशूटन पर नामकरण के बाद गाना-नाचना होता है। पुत्र-जन्म हिन्दू परिवारों में चरमहर्ष का अवसर होता है।

होली के अवसर पर ऋतु के प्रमाव से स्त्री-पुरुष सभी में अजीब प्रकार का उत्साह व उन्माद आ जाता है। यह स्फूर्ति मादकता ला देती है जिससे अंग-अंगः थिरक उठता है, नाच उठता है। इस अवसर के नृत्य व गीत, श्रृंगार रसः

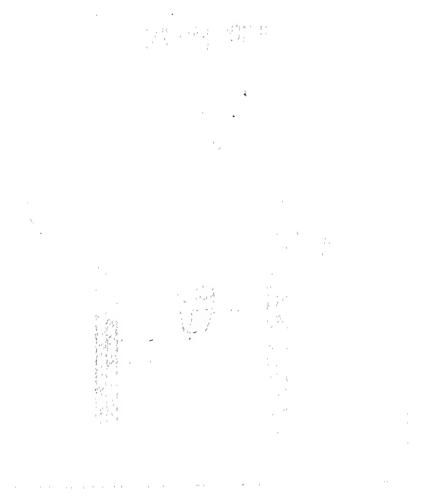



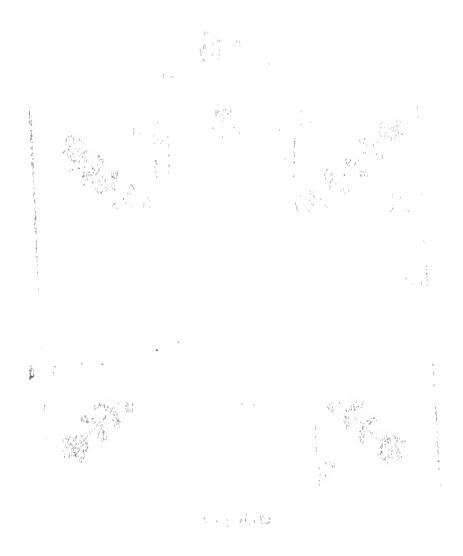

पूर्ण होते हैं तथा उनमें हास्य, व्यंग्य का भी बहुत योग रहता है । इस समय यह मंडल बनाकर नाचती हैं जिसे 'झाबूके' कहते हैं ।

इस प्रदेश की स्त्रियों का नृत्य बहुत स्वामाविक और प्राकृतिक है। यह अधिकतर घीरे-घीरे नृत्य करती हैं, अधिक गतिवती नहीं होतीं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने अंग-प्रत्यंग को मटका रही हैं। कभी-कभी अवश्य वे ढोलकी की टेक पर जोर-जोर से नृत्य करती हैं। इनमें स्त्रियोचित कोमल भावाभिव्यंजना रहती है।

गूजर और जाट जाति की स्त्रियाँ बहुत लम्बी और सुडौल शरीर की बलिष्ठ महिलाएँ होती हैं। इनमें कोमलता के स्थान पर पौष्वता अधिक होती है। इसका कारण उनके: जाति ही है। इनके नृत्य में कूद-फाँद, आंगिक कियाओं की तीव्रता और गित ही अधिक रहती है। गित बहुत बुलन्द आवाज में टेर-टेर कर गाती हैं। उनको इसके लिये ढोलक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके पहरावे में जो बहुत अधिक घेर के, ऊँचे-ऊँचे लहंगे होते हैं, नृत्य करते समय बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं। इनका नृत्य व गान अपना विशिष्ट ही होता है जिसका साथ देना भी साधारण स्त्रियों के वश की बात नहीं होती। यह सामूहिक कम, अधिकतर व्यक्तिगत ही होता है।

पुरुष-वर्ग के सामाजिक नृत्यों के अन्तर्गत होली के नृत्य मुख्य हैं। ये नृत्य मुख्यतः निम्नजाति के लोग चमार-घोबी ही करते हैं। ये होली पर घोड़े का नृत्य करते हैं जो इस प्रदेश का मुख्य नृत्य माना जा सकता है। इनमें पुरुषोचित मावनाओं का चित्रण रहता है तथा ये द्रुत-लय वाले होते हैं। ये उत्सवों तथा मेलों के अवसर पर भी नृत्य करते हैं। इनके नृत्य अधिकतर सामूहिक होते हैं। इनमें ताल व लय का कोई विशेष घ्यान नहीं होता। इस नृत्य में घूमना, घुंघरूवाले पैर से ठुमके लगाना तथा किसी लोक-कथा-गीत के ऊपर राजा अथवा रानी का अभिनय करना होता है। इस नृत्य में अधिकतर एक व्यक्ति पुरुष का अभिनय करता है, दूसरा स्त्री के वस्त्र पहन कर उसकी भावमंगिमा से पुरुष के वाक्-बाणों का उत्तर देता है। कभी-कभी इस नृत्य में अश्लीलता भी आ जाती है।

च्यावसायिक नृत्य—इस तरह के नृत्य करने वाले भी होते हैं, जिनके जीवन-यापन का साधन ही नाचना-गाना होता है। ये व्यवसाय के रूप में इसको अपनाते हैं, अतः नाचनें में सिद्धहस्त भी हो जाते हैं। स्त्री-वर्ग में तो नायन, ब्राह्मणी ही मुख्य हैं जो हर शुभ अवसर पर नृत्य करती हैं तथा गीत गाती हैं। इस प्रकार कोई भी 'टेहला' गूंगा नहीं होता। ढोलक मधुर लयपूर्ण ध्वनि के साथ बजती है तथा नाच-गाना भी होता है। इस प्रकार मोहल्ले भर को पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति के यहाँ कोई समारोह है और ढोलक बजी या खड़की है।

पुरुष-वर्ग में मंडेले, सांगी लोग खूब नाचते गाते हैं । इनको नृत्य, विवाह आदि किसी भी अवसर पर बुलाया जा सकता है। ये उत्सव में चार चाँद लगा देते हैं तथा मनोरंजन के प्रमुख साधन होने के कारण जनता का आकर्षण केन्द्र होते हैं।

वेश्याएँ—इनका तो व्यवसाय ही गाना और उसके अनुरूप नृत्य करना होता है।

इन सबसे पृथक् एक और जाति है जिनका समाज में पृथक् और विशिष्ट स्थान है—वह है नपुंसक-िंछग में आने वाली हीजड़ा जाति । यह स्वयं सम्मानित जाति नहीं मानी जाती है पर इनको शुभ अवसरों—विवाह, पुत्रजन्म आदि पर अवश्य बुलाया जाता है या स्वयं पता लगाकर आ जाते हैं। हर सम्म्रान्त परिवार में इनका परिचय रहता है व पहुँच भी ।

खड़ीबोली-प्रदेश में स्त्री-पुरुषों के सामूहिक नृत्यों का प्रचलन नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों के नृत्य भिन्न-भिन्न होते हैं। कहीं-कहीं वेश बदल कर भी करने की प्रथा अवस्य प्रचलित है। उदाहरण के लिये विवाह आदि के अवसर पर 'खोड़िये' में स्त्रियाँ पुरुषों का वेश धारण कर गाती, नाचती हैं जब कि पुरुष होली पर तथा सांग आदि में अनेक अवसरों पर स्त्रियों का वेश धारण कर नाचते हैं।

जैसा कि हम स्वभाव बतलाते समय कह आये हैं कि इस प्रदेश का लोक-मानव अधिक गम्भीर है, अतः यही कारण है कि यहाँ के लोग नृत्य के प्रति भी उदासीन हैं, ओर इस प्रदेश का अन्य प्रदेशों की भाँति कोई भी विशिष्ट नृत्य नहीं है।

खड़ोबोली प्रदेश की वेशभूषा तथा खान-पान—विचारों की माँति पहरावे में भी यहाँ के लोग सरल हैं। जैसा कि हम पहले कह आये हैं, इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण विभिन्न सभ्यताओं का प्रभाव लोक-मानव के जीवन के हर अंग पर पड़ा है। परन्तु फिर भी खड़ीबोली प्रदेश के वासियों का एक सबसे बड़ा गुण यह रहा है कि उन्होंने हर प्रभाव को अपने स्वभाव तथा परिस्थितियों के अनुसार ही अपनाया है। इनके वाह्य जीवन पर चाहे किसी सभ्यता का प्रभाव पड़ा हो परन्तु जब जीवन के आन्तरिक तथा धार्मिक पक्ष पर आधात होने लगा है तो लोक-मानव सजग हो उठा है।

यदि हम वेशमूथा तथा खान-पान के ऊपर दृष्टिपात करें तो ऊपर कही गई बात की पुष्टि हो जायगी। पहिले हम वेशमूषा को ही लेते हैं। ग्रामीण जीवन में वेशमूषा का परिवर्तन जाति के अनुसार भी पाया जाता है। किसान, विशेषक्ष्प से चमार, गड़रिए, घीवर तथा अन्य जाति वाले लोग घोती, कुरता, टोपी पहनते हैं। ग्राम से बाहर जाते समय ये लोग चमड़े का देशी जूता पहन लेते हैं जिसे चमरौंघा भी कहते हैं। ये आगे से चौड़े पंजे का होता है। इसको ये लोग तेल में भिगोकर तैयार करते हैं अथवा इसमें मट्ठा भी भरते हैं।

भंगियों की वेशभूषा सब लोगों से भिन्न होती है। ये कुरता, घोती, तो पहनते ही हैं लेकिन उनकी घोती शलवार की भाँति बनी होती है तथा घुटनों तक नीची होती है। यह ऊँची कुरती पहनते हैं तथा कमर पर चादर अयवा अन्य कपड़ा कस कर लपेटे रहते हैं, अधिकतर इनकी घोतियाँ चौड़ी किनारियों की होती हैं।

जाट, गूजर तथा अन्य लोग सफेद पगड़ी भी बाँघते हैं। ये आकार में बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको पग्गड़ भी कहा जाता है। कुछ ऊँचा कुरता तथा लाँघदार घोती मो पहनते हैं। ये घोती घुटनों से कुछ ही नीची होती है। समृद्धिशाली लोग घुटनों से नीचे तक बन्द गले का खहर का कोट भी पहनते हैं तथा कंघे पर चादर रखते हैं।

वैश्य जाति के लोग टोपी, कुरतातथा बनियाइन के स्थान पर जवाहर जाकेट की माँति बनी हुई 'बंडी' पहनते हैं। इसमें पैसे आदि रखने की सुविधा रहती है। ये भी ऊँची घोती बाँवते हैं लेकिन इनकी घोती घेरदार होती है तथा नीचे को ढलकी रहती है। इनका जूता भी देसी ही होता है लेकिन ये जाटों तथा निम्न जातियों के जूतों की माँति भारी तथा अधिक चौड़े पंजे का नहीं होता है। ये लोग पहनावें में सीघे और सरल हैं। बनियों के सम्बन्ध में कहावत है—'बनिये का छैला, आधा जजाला, आधा मैला।'

पगड़ी ग्रामीण ब्राह्मण भी बाँघते हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा भी होता है कि सिवाय चोटी के उनका सिर घुटा हुआ होता है। ये लोग गले में रामनामी या सफेद चादर भी डालते हैं।

बड़े-बूढ़े अंगरला तथा घोती पहनते हैं। आजकल अनकन भी पहनी जाती है। घनी बिनये जो शहर के आस-पास रहते हैं, अनकन तथा पाजामे भी पहनते हैं, यद्यपि इस वेशभूषा पर मुसलमानी प्रभाव भी देखने को मिलता है परन्तु उस प्रभाव ने लोक-जीवन को पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं किया केवल स्पर्श किया है। आधुनिक युवक समाज पर पाश्चात्य वेशभूषा का अधिक प्रभाव है, परन्तु लोक-जन इतना अधिक किसी भी सभ्यता से प्रभावित नहीं हुआ। घोती-कुरता जो युगों से भारत का पहनावा रहा है, लोक-जीवन में आजकल भी उसी प्रकार सुरक्षित है।

महिलाओं की वेशभूषा—महिलाओं की वेशभूषा में भी जातिगत भेद मिलता है। निम्न जाति की महिलाएँ टुकड़ी पहनती हैंत या यह बहुन कें हो हो तो है और कें रे- ऊँचे कमीज पहनती हैं। उनके पावों में चाँदी अथवा गिलट के जेवर रहते हैं, बिछुवे, लच्छे, तथा पिंडलियों में भिन्न प्रकार के कड़े रहते हैं। छोटी लड़िकयाँ भी इस प्रकार की वेशभूषा पहनती हैं। हाथों में भी ये लोग कड़े पहनती हैं। कोहनी के ऊपर भी एक प्रकार के कड़े पहनते हैं, ये भी चाँदी के ही होते हैं।

जाटिनियों का ऊँचा घूम-घाघरा कानों की बाली और गले का कंठा, उनके दैनिक व्यवहार की प्रसिद्ध चीजें हैं। ये कमीज ऊँची-ऊँची पहनती हैं तथा पैरों में जूता भी पहनती हैं जो मदों के जूतों की भाँति भारी होता है। ये पावों में कड़े पहनती हैं, गले में रुपयों का तथा सोने के दानों का हार पहनती हैं। सिर पर जुड़े के स्थान पर भी एक जेवर पहनती हैं, जो ऊपर को उठा हुआ होता है। हाथों में तथा कोहिनियों के ऊपर भी वह एक विशेष प्रकार के कड़े पहने रहती हैं। ये सिर में एक प्रकार का आभूषण और भी पहनती हैं जिसे माँग कहते हैं और जो सारे जेवरों को कसे रहता है।

वैश्य तथा ब्राह्मण महिलाएँ घोती और कमीज पहनती हैं। ये पावों में पायजेब पहनती हैं। कहीं-कहीं पर लच्छे भी पहने जाते हैं। हाथों में दस्तबन्द, छन, पहुँची, आरसी, अँगूठी आदि पहनती हैं। कोहनी के ऊपर बाजूबन्द पहनती हैं। गलें में फूलदार, मटरमाला, लिड़यों की जंजीर तथा हँ सली, कालर, झिलिमली आदि पहनती हैं। यहाँ तगड़ी पहनने की भी प्रथा है। यह प्रायः चाँदी की होते हैं पर अमीर लोग सोने की भी पहनते हैं। पावों में सैंडल तथा चप्पल पहनती हैं। इनके दावन अधिकतर बहुत कीमती और रेशमी होते हैं तथा लम्बाई में नीचे होते हैं। घींवर आदि जाति में शलवार तथा कुर्ती भी प्रचलित है।

इस प्रदेश में स्त्री-पुरुषों दोनों ही की पोशाक में गाढ़े (खहर) का बहुत प्रयोग होता है—पुरुष सफेद गाढ़े (मोटा खहर) का कुर्ता, घोती पहनते हैं और स्त्रियाँ लहुँगा, कुर्ता ओढ़नी आदि गहरे लाल पीले रंगों की पहनती हैं।

खान-पान—इस प्रदेश का खान-पान अधिकतर शाकाहारी तथा सात्विक है। केवल वही जातियाँ सामिष हैं जो धार्मिक रूप अथवा जातीय कारणों से पहिले ही से सामिष रही हैं। इन जातियों में मुसलमान, ईसाई, सरदार, मछ्वे, घींवर आदि आते हैं। मछ्वे, घींवर आदि अधिकतर जल-जन्तु ही खाते हैं, अन्य जातियाँ पूर्ण-तया निरामिष हैं। ये लोग अधिकतर बाजरा, चना तथा मक्का खाते हैं। गेहूँ का प्रयोग केवल विशेष त्यौहारों तथा अवसरों पर ही किया करते हैं। रोटी के साथ ये लोग अधिकतर मूँग तथा उड़द की दाल, मट्ठा, मक्खन आदि का प्रयोग करते हैं। इसीलिये यहाँ पर दूध के जानवर पालने का बहुत प्रचलन है। शहरों में भी लोग गाय-मेंस

रखते हैं, इसलिये ये लोग मट्ठे तथा मक्खन का प्रयोग करते हैं तथा गन्ने की खेती के कारण गुड़ शक्कर का भी बहुत प्रयोग होता है। इस प्रदेश का खाना बहुत पौष्टिक होता है। यहाँ पर दूध-दही का खाना है। बेला भरा दूध, रस की खीर, चावल, उड़द की दाल, गेहूँ के फुलके तथा मकी की रोटी और चने का साग यहाँ का विशेष खाना है। यहाँ पर जिनके घर मट्ठा होता है वह मट्ठे को खूब बाँटते हैं। किसी को मट्ठा के लिये मना करना कमबख्ती की निशानी समझी जाती है। अधिकतर हरे साग ही खाये जाते हैं—उदाहरण के लिए सरमों की गाँडल, चने का साग, बथुआ, सीगरे, पालक, कचनार, ग्वार की फली आदि।

मीठे में खीर, मेवे तथा हलवे का अधिक प्रचलन है। कढ़ी चावल भी यहाँ का विशेष खाना है। कढ़ी अवकाश के समय अथवा विशेष अवसरों पर ही बनती है। पक्का खाना त्योहारों पर तथा अन्य विशेष अवसरों पर बनता है। कचौरियाँ यहाँ पर अधिक प्रचलित हैं।

इयर के बिनये, ब्राह्मण विशेष शुद्धि से खाते हैं। इन लोगों की रसोइयों में चौके होते हैं तथा कच्चा खाना चौकों में ही खाया जाता है। ब्राह्मण अधिक शुद्धि रखते हैं। ये दूसरी जातियों के घर कच्चा खाना नहीं खाते, खीर भी मुने हुय चावलों की ही खाते हैं, ऊँची जातियों में छुआछूत बहुत प्रचलित है।

यहाँ के लोगों की यह दृइ घारणा है कि भोजन और स्थान का व्यक्ति के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिशे दूसरों के घर भोजन करने में यहाँ के व्यक्ति बहुत कम विश्वास करते हैं।

इस प्रदेश के सभी पुरुष घूम्प्रपान करते हैं। ये अधिकतर हुक्का और चिलम पीते हैं। खेतों मे काम करने वाले प्रायः नारियल पीते हैं। हुक्का जातीय रूप से अलग-अलग होता है, कहीं-कहीं व्यक्तिगत रूप से भी हुक्का अलग रखा जाता है। हुक्का जातीय एकता का प्रतीक माना जाता है। हुक्का पानी बन्द हो जाना— कहावत इसी बात की पुष्टि करती है। 'पक्का-खाना', 'पक्की पक्की हवेली' यह लौकिक समृद्धि की पराकाष्टा समझी जाती है।

लोकसाहित्य के कथा-गीतों में आने वाले शब्दों से वहाँ की सम्पन्न खान-पान की प्रथाओं का आमास होता है—उदाहरण के लिए—'सोने का गडुवा, गंगाजल पानी, दूध कटोरा, धौली गाय तले बछरवा चूंखता, हाथ रकेबी तत्ती जलेबी आदि। इस प्रकार खान-पान की दृष्टि से यहाँ पौष्टिक पदार्थ खाये जाते हैं, जो प्रदेश की सुख-समृद्धि के द्योतक हैं।

भाषा और लोकशब्द—इस प्रदेश की लोक-भाषा का अध्ययन करना, भाषा-विज्ञान से सम्बन्धित अपने में पूर्ण विषय है । परन्तु खड़ीबोली प्रदेश ही मेरा कार्य- क्षेत्र रहा है तथा उसकी लोक-भाषा से मेरा हर समय का सम्बन्ध रहा है इसलिये इस प्रदेश में प्रयोग किये जाने वाले लगभग ६०० शब्दों का संग्रह किया है, जिसको कि परिशिष्ट में दिया है। ये शब्द वहाँ की अभिव्यक्ति के साधन हैं तथा इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण लोकसाहित्य ने यह रूप पाया है। इन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। आज की हिन्दी का उद्गम तथा उसका अपभ्रंश रूप दोनों ही इन शब्दों में है। कुछ शब्द अजमत, अल्लाबेली, आदमजून, आला, इकला, इमाण खबोई, गाहेहराम, गुमान आदि उर्दू से सम्बन्ध रखते हैं। आदमजून में आदमशब्द उर्द का है यथा जुन, योनि का बिगड़ा हुआ रूप है इस प्रकार गाहे-हराम शब्द का भी उर्द से सम्बन्ध है। इसमें भी 'हराम' शब्द उर्दू से ही आया है। शिवाल्ला, कौत्तक, पड्वा, आट्ठे आदि शब्द साहित्यिक हिन्दी के बिगड़ेरूप हैं। वास्तव में खडीबोली ने अनेक शब्दों को साहित्यिक मात्राओं से लेकर अपने रंग में रँग लिया है। सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है, इन शब्दों से उनकी सचारता तथा उनके जीवन के ढंग का मली प्रकार से पता चलता है। साधारणतः सामाजिक शब्दों का प्रयोग सामाजिक परम्परा के अनुसार किया जाता है। खड़ीबोली के बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सामाजिक परम्परा के अनुसार किया जाता है। जैसे—'टुटना' शब्द चुड़ी टटने के लिये प्रयक्त नहीं होता अपितु उसके लिये 'मौलना' अथवा 'बिसमना' शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि चुड़ियाँ उस समय टटती हैं जब पति की मृत्यु होती है, अन्यथा तो चुड़ियाँ नये पेड़ की भाँति मौलती हैं।

खड़ीबोली लोक-भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अन्य किसी और स्थान में नहीं मिलते, उदाहरणार्थ — छीड़, ओच्छा, समाक्का, ये शब्द मीड़, ऊपर तक भरा हुआ, अन्वे शब्दों के उल्टे हैं। इस प्रदेश की शब्दों की परम्परा अपनी ही प्रकार से अनोखी है। इन शब्दों के अतिरिवत हमने उस प्रदेश में प्रचलित स्त्री-पुरुषों के कुछ विशेष रूप से प्रचलित नाम दिये हैं। स्त्रियों के नामों की संख्या ५० है तथा पुरुषों के लगभग ९० नाम हैं। ये नाम भी इस प्रदेश की अशिक्षितता तथा अन्धविश्वासों के प्रतीक हैं। कुछ नाम जैसे चूहड़, कन्नू, रोड़ा आदि उन बच्चों के रखे जाते हैं जिनके बच्चे जीते नहीं। कुछ शब्दों को बिगाड़ भी विया जाता है जैसे किसना (कृष्ण), बिरमा (ब्रह्मा), ओम्मी (ओम) आदि।

वास्तव में इस प्रदेश की सम्यता यहाँ की भाषा तथा शब्दों में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ये प्रदेश का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि इन शब्दों से ही भाषा-विचार तथा व्यक्तित्व बनते हैं। इसीलिये लोकशब्दों की उपेक्षा करना हमारे लिये कठिन था। यद्यपि समय तथा विषय की व्यापकता के कारण मैं इन शब्दों के साथ न्याय नहीं कर सकी।

लड़ीबोली-प्रदेश के लोगों का स्वभाव-प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य की परिस्थितियों पर उसके जीवन-दर्शन तथा भौगोलिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है । हमारे इस कथन की पुष्टि खड़ीबोली प्रदेश के रहनेवालों के स्वभाव पर दृष्टिपात करने से उचित रूप से हो जायेगी। यहाँ के निवासी समृद्धशाली हैं। उनकी खेती के लिये जमीन उपजाऊ है, जल का बाहल्य है तथा वे पढ़े-लिखे हैं। अधिकतर खड़ीबोली प्रदेश से सम्बन्धित लोग आध्निक प्रगति से भी अपना सम्बन्ध बनाये हुए हैं। खेती करने वालेलोगों ने अपनी सुगमता के लिये यंत्रों को भी बहुत जल्दी तथा अधिक मात्रा में अपनाया है। खेतिहर लोगों के घरों पर ट्रैक्टर, कल्टीवेटर आदि सब काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अधिकतर किसान इन यंत्रों का उपयोग स्वयं ही करते हैं । ये लोग गन्ने की खेती करते हैं, इसलिये यहाँ पर चीनी की मिलें भी बहुत हैं। छोटे-छोटे गाँवों में भी कैशर बहुतायत से मिलते हैं जिन्होंने इनको और भी समृद्धिशाली बना दिया है। यही कारण है कि खड़ीबोली प्रदेश के निवासियों में एक प्रकार की आत्म-निर्भरता है, आर्थिक सुरक्षा है। इसीलिये वे निडर हैं तथा आन-बान की भावना भी उनमें बहुत अधिक है। वे झगड़ालू प्रकृति के हैंतथा सहनशक्ति भी कम है। मकदमे-बाजी का भी बहुत शौक है। इनके व्यवहार में एक प्रकार का अक्खड़पन उमर आया है। किसी के सामने झुकने में इनको अपमान का अनुभव होता है। यह अक्खड़पन वास्तव में इनके स्वामिमान का द्योतक है। अच्छा खाने-पीने के कारण इनमें बल होता है जिसके कारण वे साहसी रहते हैं। इतना सब होते हुए भी इनमें एक गुण बहुत बड़ा है कि ये आतिथ्य-सत्कार हृदय खोल कर करते हैं। इन लोगों के जीवन में कोई ऐसी चीज ही नहीं जो अतिथि के लिये उपलब्ध न हो सके । जिन स्थानों पर मुसलमानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, वहाँ पर उनके व्यवहार में एक अजीब प्रकार की लोच तथा कोमलता आ गयी है परन्तु उस कोमलता में भी उनकी स्पष्टवादिता उग्ररूप से छलक पड़ती है।

ये लोग बहुत धर्मभीरु हैं, इसिलये इनके धरों में धर्म-कर्म बहुत अच्छी भाँति सम्पन्न किये जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति भी लौकिक-अलौकिक शक्ति से डरता है। खड़ीबोली प्रदेश में अपने सम्मान के लिये भी बहुत से धर्म-कर्म किये जाते हैं। विवाह-शादी में भी वे लोग खुले हाथ से खर्च करते हैं परन्तु खर्च करने में सूचाहता नहीं होती अपितु समाज को एक प्रकार की चेतावनी-सी होती है। इनके स्वभाव की परुषता इनके सामाजिक कियाकलापों तथा संस्कारों में दृष्टिगोचर होती है। स्वभावतः ये गम्भीर और चिन्तनशील हैं। इनमें जीवन उतने उत्कृष्ट रूप से नहीं छलकता, जितना पंजाब के भांगड़ा तथा राजस्थान के नृत्यों में।

उत्तरप्रदेश के लोग व्यावहारिक हैं तथा अपने कार्य को पूरी सफलता से करने में विश्वास करते हैं। यहाँ के वासियों में अड़ जाने की बहुत प्रवृत्ति पायी जाती है, ये बात पर अड़ते हैं, काम पर अड़ते हैं तथा अपने विश्वासों पर अड़ते हैं। इस प्रदेश के लोग धर्म व समाज को अधिक मानते हैं उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना उनके लिए असम्भव है। जीवन की साधारणतया सभी सुख-सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण यह मसखरे और प्रत्युत्पन्त-मित के देखे जाते हैं। इनकी बोली में तथा जीवन में हास्य और व्यंग्य तो मानों पंजीभूत हो गया है।

मनोरंजन तथा मेले—प्रतिदिन के मनोरंजन पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि इस प्रदेश के मनोरंजन अधिकतर परुष हैं। यहाँ के मुख्य मनोरंजनों में अखाड़े बाजी ही आती है। ये अखाड़े, कुश्ती, पटा, लाठी आदि चलाने के होते हैं। अखाड़ा उस्ताद के नाम से चलता है। ये उस्ताद अपने चेलों को विभिन्न फ़नों में माहिर करते हैं। कुश्तियों के लिगे बड़े-बड़े दंगल होते हैं जिनका उत्तरप्रदेश में बहुत महत्व है। ये दंगल सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर होते हैं। इसी प्रकार पटा चलाने का भी अखाड़ा होता है। इसमें विचित्र प्रकार के अस्त्र चलाये जाते हैं जिनमें तलवार चलाना, पंजा लड़ाना, लाठी घुमाना आदि मुख्य हैं। अधिकतर ये कार्य कहार, सयाने आदि जाति के लोग करते हैं। पटे का प्रदर्शन जुलूसों में ही किया जाता है।

लाग—लाग भी लोक-समाज की मुख्य कला है। लाग के भी अखाड़े होते हैं। कहा जाता है कि यह बड़ा किटन कार्य होता है। जीभ को बींच कर सलाई पिरो देना, मोरध्वज के दृश्य का सिर काट कर प्रदर्शन करना, आदमी के पेट से तलवार पार कर देना आदि लाग के मुख्य अंग हैं। लाग से लोकमानव को बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये जादू का काम है यदि 'लाग' को कोई बीच में तोड़ दे तो लाग वाले मनुष्य की मृत्यु होने का डर रहता है। इनका प्रदर्शन धार्मिक जुलूसों तथा अन्य जुलूसों में किया जाता है।

सांग—सांग भी इस प्रदेश के मुख्य मनोरंजनों में से एक है। सांगियों के भी अखाड़े होते हैं। इस प्रदेश के प्रसिद्ध सांगी बुलाकी, मुसही आदि हैं। ये लोग गद्य तथा पद्य में विभिन्न ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक गाथाओं एवं अलिफ- लैला के किस्सों को ग्रामवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। साधारणतया सांगों में हजार दो हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बीच-बीच में ही दर्शक किसी

कलाकार-विशेष से प्रभावित होकर रुपये देते रहते हैं। सांगियों का नक्कारा विशेष प्रकार का होता है। इसकी गूँज मात्र से ही ग्रामवासियों को ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर स्वांग हो रहा है। इनकी भाषा लोकभाषा ही होती है। यदि साहित्यिक भाषा का कोई शब्द आ भी जाता है तो उसको भी वे अपनी तरह से तोड़-मरोड़ कर ठीक कर लेते हैं। सांग में महिलाएँ अधिक नहीं जातीं। इनका विस्तृत उल्लेख हम लोकनाट्य वाले अध्याय में कर आये हैं।

मेले—इस प्रदेश में मेलों की भी बहुलता है। वर्ष में कितने ही मेले ऐसे होते हैं जिनकी प्रतीक्षा में लोक-मानव आँख विछाये रहते हैं। इन मेलों का विस्तृत उल्लेख हम आगे करेंगे। इन मेलों की सजावट क्रम से नहीं होती और नहीं इन मेलों में अविक मूल्यवान् वस्तुएँ ही आती हैं अपितु जनोपयोगी वस्तुएँ ही अधिक होती हैं उदाहरणार्थ—मिट्टी के वर्तन, बैलगाड़ी आदि के उपयोग की वस्तुएँ, ग्राम-परिधान, लोक-खिलौने तथा उसी प्रकार के खेल जैसे हिंडोला, रेलगाड़ी, भागदौड़, घोड़ों का चक्कर तथा मौत का कुंआ, आदि इन मेलों की विशेषता होती है। मिठाई के नाम पर भी तेल की जलेबी, खजला, नुगदी के लड्ड्, चीनी के बताशे तथा थोड़ा सा खोया मिले हुए पेड़े आदि ही होते हैं। फलों में बेर, कैत, लौकाट, आम आदि मौसम के फल ही मिलते हैं।

ये तो विशेष मेले होते हैं. हैं, इनके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन या दो दिन पेंठ भरती है। यद्यपि ये उस समय की याद दिलाती है जिस समय बड़े-बड़े बाजारों का अभाव था। ग्रामवासी अपना-अपना सामान सप्ताह भर बनाते थे और एक दिन निकट के कस्बे या शहर में बेचने जाते थे। लोग पैठ में अपना-अपना सामान बेंच कर अपनी आवश्यकता का दूसरा सामान ले जाते थे। इसी बहाने पैठ में दूसरे ग्राम के लोगों से भी मिलना हो जाता था। लोग अपने सम्पर्क बढ़ाते थे।

यदि अब हम घरेलू मनोरंजनों पर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि उनमें विशेषतः चौपड़, जुआ तथा शतरंज ही है। ताश भी खेला जाता है, किन्तु शतरंज और ताश अधिक नहीं खेला जाता । समाज में शतरंज को इतना भी महत्व प्राप्त होने का कारण मुसलमानी प्रभाव ही है। ताश के खेलों में तिपत्ती, पत्ता माँग, कोट-पीस, दो-तीन-पाँच, चौकड़ी, लाँघ, लक्वांड़ी तथा अन्धा-साझ्झी ही अधिक प्रचलित है।

बच्चों के मनोरंजन में चोर-सिपाही घाई-मिच्चा, तड़ीमार, कबड्डी, कोड़ा जमालशाही, अट्टी बट्टी टीलो आदि ही आते हैं। बड़ों के खेलों में कबड्डी, रस्सा-कशी, लाठी चलाना, घुड़सवारी करना आदि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश के मनोरंजन गिनती में बहुत अधिक नहीं हैं, परन्तु उनके जीवन तथा स्वभाव के समान सहज और सरल हैं।

मेलें, त्यौहारों तथा अन्य उत्सवों का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ये लोक-मानव के लिए मनोरंजन के मध्यम भी हैं। ये लोकमानव की संस्कृति की स्वांस हैं तथा उनकी आस्था के स्तम्भ हैं। खड़ीबोली प्रदेश के अतिरिक्त यदि हम भारत की अन्य संस्कृतियों पर भी दृष्टिपात करें तो भी हम इस कथन को अक्षरशः सत्य पायेंगे। सबसे पूर्व हम खड़ीबोली प्रदेश में होने वाले मेले का विवेचन करेंगे। इस प्रदेश में विभिन्न त्यौहारों तथा अवसरों पर अनेक मेले हुआ करते हैं जिनसे लोक-समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। इन मेलों में इस वर्ग की धार्मिक भावनाएँ, विश्वास तथा सिद्ध पुरुषों के प्रति अपार आदर के मावना समाहित रहती है। गजेटियर के अनुसार हम खड़ीबोलो प्रदेश में होने वाले मुख्य मेलों का उल्लेख जिलों के अनुसार ही कर रहे हैं:—

#### मेरठ जिला--

| मेला              | स्थान              | समय :                           |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| नौचन्दी           | मेरठ               | चैत्र की दोइज से अथवा           |
| (घोड़ों का मेला)  |                    | होली के बाद दूसरे इतवा <b>र</b> |
| 1 1               |                    | से आरम्भ होता है।               |
| तिलहैंड़ी         | मेरठ               | होली के बाद                     |
| (घाट का मेला)     | (सूरजकुंड के पास)  | ,                               |
| रामलीला           | मेरठ               | पितृपक्ष के बाद क्वार में       |
| ı                 | हापुड़ और सब जगह   | दशहरे तक                        |
| छड़ियों का मेला   | सब जगह             | सावन                            |
| शिवरात्रि का मेला | पुरा ग्राम (मेरठ)  |                                 |
|                   | (परसराय का मन्दिर  | फागुन                           |
|                   | हिंडन नदी पर)      | v                               |
| बूढ़ा बाबू        | खेकड़ा, सरवना      | चैत्र सुदी २-६                  |
| जैनियों का मेला   | (हस्तिनापुर मेन्ठ) | कार्तिक                         |
| फीसा सन्त         | बाग्नपत (मेरठ)     | फागुन                           |
| कालिका देवी       | गाजियाबाद          | चैत्रबदी ७ से १० तक             |
| सती पूजा          | "                  | बैसाख सदी ५                     |

## खड़ोबोली की लोक-संस्कृति

| देवी पूजा .     | सब स्थान पर           | चैत्र तथा क्वार में<br>(नवरात्रि में) |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| गंगास्नान       | गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ)  | कार्तिक पूर्णिमा                      |
| रथयात्रा        | मेरठ                  | भादों सुदी १४                         |
| मुजपफ़रनगर जिला |                       |                                       |
| मेला            | स्थान                 | समय                                   |
| घाट का मेला     | मुजपफ़रनगर            | चैत्र बदी २ से ९ तक                   |
| "               | (बमनौली गाँव) श्यामली | 77 17                                 |
| 77              | जौली जानसठ            | 11 11                                 |
| छड़ियों का मेला | मुजफ्फरनगर            | मादों बदी१                            |
| "               | चरथावल                | मादों बदी८                            |
| "               | पुरथापुर              | मादों बदः८                            |
| "               | पुरकाजी               | 27 27                                 |
| 11              | कैराना                |                                       |
| 17              | खतौली में सबसे बड़ा   | 11 12                                 |
| गुग्गापीर       | बुधई कलां, थाना-भवन   | " "                                   |
| 11              | थाना भवन              | "                                     |
| सरवर            | चर थावल               | जेठ के हर बृहस्पतिवारको               |
| मुस्तानशाह      |                       |                                       |
| जाहर दीवान      | दूधी हैवतपुर          | जेठ का पहला इतवार                     |
| बूढ़ा बाबू      | बघरा (अमीरनगर)        | चैत का पहला इतवार                     |
| जटाशंकर महादेव  | गोरघनपुर दयालपुर      | फागुन बदी —१४                         |
| ख्वाजा जिश्तः   | कैराना                | " " — ?                               |
| देवी            | कैराना                | , चैत बदी—९                           |
| चेहलम           | जानसठ                 | •                                     |
| उर्स हजरतशाह    | झिझाना                |                                       |
| उर्स इमाम साहब  | बनत                   | मोहर्रम—११                            |
| उसं जनत शरीफ़   | जलालाबाद              |                                       |
| पीर बहरम        | बिदौली                | जेठ-असाढ़ का वृस्पतिवार               |
| निसार अली मेला  | जौली जानसठ            | जेठ का दूसरा शुक्रवार                 |
| उर्स गुरीब शाह  | कांघला शिकारपुर       | , , , ,                               |
| पियारे जी       | बुढ़ाना               | चैत्र बदी६                            |

| v | 0 | - |
|---|---|---|
| • | • | ~ |
|   |   |   |

# खड़ीबोली का लोक-साहित्य

| ऊँचे सरावगियों का    | खतौली                    | चैत्र             |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| कार्तिक मेला-        | शुक्रताल                 | कार्तिक पूर्णिमा  |
| गंगास्नान            |                          | 9                 |
| जेठ का दशहरा         | शुक्रताल                 | जेठ की दशमी       |
| शाकुम्बरी देवी       | जौली जानसठ               | अषाढ़ सुदी—-१     |
| रथयात्रा             | ***                      | भादों सुदी१४      |
| सहारनपुर जिला        |                          | ς .               |
| मेला                 | <del>र</del> था <i>न</i> | समय               |
|                      |                          |                   |
| गुग्गापीर            | सहारनपुर                 | भादों बदी—-१०     |
| शाकुम्बरी देवी       | मुजफ्फरबाद               | क्वार सुदी१३      |
| चौदस                 | देवबन्द                  | चैत सुदी१४        |
| पिरान किलयार         | सड़की                    |                   |
| उर्स कुतुबआलम अब्दुल | गंगोह                    |                   |
| गुग्गापीर            | मानकमाऊ                  | भादो में          |
| 4 - 41               | सहारनपुर के पास          |                   |
| (छड़ियों का मेला)    | (बनियों-अग्रवालों का     |                   |
|                      | बास संत)                 |                   |
| बाबा कालू (नीच जाति  | का सैनी                  |                   |
| चमार-कहार-गूजर )     |                          |                   |
| घाट का मेला          | देवबन्द                  | अप्रैल में        |
| देवी का मेला         | "                        | चैत्र में         |
| मकर संक्रान्ति       | हरिद्वार                 | १४ जनवरी          |
| सोमवती अमावस्या      | हरिद्वार                 | माघ               |
| कतिकी गंगास्नान      | "                        | कार्तिक पूर्णिमा  |
| जेठ का दशहरा         | "                        | जेठ               |
| बैसाखी               | "                        | बैसाख             |
| चंडी चौदस            | , n                      | 22                |
| कुम्म, अर्द्धकुम्म   | "                        | बैसाख में छठें और |
|                      |                          | बारहवें वर्ष      |
| जैनियों का मेला      | ज्वालापुर                |                   |
| अनन्त चौदस           | ~                        |                   |
|                      |                          |                   |

#### बिजनौर जिला--

| मेला            | स्थान       | समय                 |
|-----------------|-------------|---------------------|
| बूढ़ा बाबू      | बिजनौर      | भादों बदी २         |
| गंगास्नान       | दारानगर गंज | कार्तिक पूर्णिमा    |
| नेजा वाले सलर   | " .         | चैत का आखिरी बुधव।र |
| छीपियों का मेला | मंडावर      | चैत शुदी ७-८        |
| देवी का मेला    | अफजलगढ़     | क्वार बदी ७         |
| बलदेव का मेला   | "           | क्वार बदी ६         |
| छड़ी जाहर दीवान | घामपुर      | सावन सुदी ७         |

इन मेलों के अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे मेले समय-समय पर होते रहते हैं। ऐसे मेलों में मुजयफ़रनगर का डल्लू देवता का मेला भी आता है। जो कुछ ही वर्षों से नागपंचमी पर होने लगा है। यह मुजयफ़रनगर के पश्चिम में काली नदी के पार एक टीले पर होता है।

घटलूनी के मेले के नाम से एक चूड़ियों का मेला भी यहाँ पर होता है। यह भी अपनी ही तरह का होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक पेंठ होती है। हमने यहाँ पर मुख्य मेले दिये हैं। जो मेले हैं उनमें दशहरा, गंगास्नान, नौचंदी, शाकुम्बरी देवी, कुम्म, पुरा का मेला तथा चंडी चौदस आदि के मेले कुछ जातिगत तथा स्थानीय त्यौहारगत भी हैं। उदाहरण के लिए—मंडावर का छिपियों का मेला, देवबन्द का चौदस ( चमार चौदस) का मेला, सहारनपुर का गग्गापीर का मेला, अग्रवाल बनियों का मेला (बाबा कालू का मेला)। यह निम्नजाति चमार, कुम्हार, गड़रियों आदि का मेला है। इसी प्रकार खतौली में चैतबदी को सरावगी बनिये ( जैनियों ) का मेला होता है। ये सब मेले जातिगत मेलों के अन्तर्गत आते हैं। स्थानीय मेलों में तो मुसलमानों के जितने भी मेले हैं वो सब स्थानीय ही हैं। इन मेलों का मुख्य ध्येय स्थानीय लोगों के द्वारा सिद्ध पूरखों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही है। ऐसे मेले में पिरान-किलीयर का मेला, गंगोह का उर्स, कैराने झिझाने, जौली जानसठ आदि के उर्स आते हैं। प्रान कलियर के पीर की मान्यता भी बहुत दूर-दूर तक है। इसको हिन्दू भी समान रूप से मानते हैं। नौचन्दी भी इसी प्रकार के मेले में है। नौचन्दी का मेला हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों ही की घार्मिक भावना का संधिस्थल है। दोनों संस्कृतियाँ किस प्रकार समानान्तर रूप में विकसित हुई हैं, इसका प्रतीक है। हिन्दू इसे युगों-प्राचीन चण्डीदेवी के मन्दिर के उपलक्ष्य में मानते हैं और मुसलमान बाले-मियाँ के मज़ार के कारण पाक मानते हैं। हजारों वर्ष पूर्व ये नवचन्डी का मन्दिर था किन्तु ११९१ में मेरठ पर आक्रमण के समय में कृतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वा दिया। कुछ वर्ष बाद अकबर के शासन काल में उसकी रानी जोधाबाई ने मन्दिर का पुर्नानर्माण कराया। तत्पश्चात् यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगने लगा। मुसलमान गाजी सलार मसूद की याद में इस मेले को मनाते हैं। गाजी-सय्यद सलार मसूद जिन्हें बाले मियाँ भी कहा जाता है, एक मुस्लिम जनरल थे। संयोग से बाले मियाँ की पुण्य-तिथि भी चैत्र के नवरात्र में पड़ती है। इस प्रकार भगवती चण्डी का पूजा उत्सव तथा बाले मियाँ की पुण्यतिथि का समारोह एक ही स्थल पर हजारों हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक साथ एकत्र कर देता है। मेला क्षेत्र में एक विशाल मैदान में घोड़ों का मारी मेला लगता है। किसी समय में नौचन्दी मेला घोड़ों के लिये देश मर में प्रसिद्ध था।

हिन्दुओं के घार्मिक मेले भी हैं। हिन्दुओं के भी कुछ मेले इस प्रकार के हैं जो ग्राम तथा उस स्थान के पिवत्र सन्त तथा सिद्ध पुरुष के सम्मान में मनाते हैं। इस प्रकार के मेलों में बुढ़ाने का पियारे जी का मेला, सहारनपुर का बाबू कालू का मेला तथा बाग्रपत के फीसा संत का मेला आता है।

गुग्गापीर, बूढ़ाबाबू, छड़ियों का मेला, उछाव, घाट का मेला तथा देवी के मेले इस प्रदेश में सब ही स्थानों पर होते हैं। इन पंक्तियों में यद्यिप हमने मेलों का यथा-सामर्थ्य वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी यहाँ की मिश्रित लोक-संस्कृति के समान यहाँ के मेले भी मिले-जुले हैं। इन मेलों को अलग-अलग पंक्तियों में खड़ा करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अलग-अलग पंक्तियों में भी कोई-कोई मेला फिर-फिर आ गया है क्योंकि उसका स्थान उस पंक्ति में उतना ही महत्वपूर्ण है।

# परिशिष्ट

## सहायक-ग्रन्थसूची

#### हिन्दी

**२. अवधी लोकगीत और परम्परा :** इन्दुप्रकाश पाण्डेय,

रामनारायणलाल,प्रयाग, १९५७

२. आदि हिन्दी की कहानियाँ और : राहुल साँकृत्यायन, राहुल पुस्तक-

गीतें प्रतिष्ठान, पटना, १९५२

३. **ईसुरी की फागें** : ईसुरी किव (भाग १) संपादक--

कृष्णानन्द गुप्त, टीकमगढ

४. उत्तरप्रदेश के लोकगीत : भगवती सिंह बधौतिया, ओंकार प्रेस,

प्रयाग, १९५८

५. उत्तरप्रदेश के लोकगीत ः संपादित—उत्तरप्रदेश, सूचना विभाग,

लखनऊ १८८१ शक

६. उत्तरभारत की लोक-कथाएँ : सावित्री देवी वर्मा

भाग---१, २, ३

**७. कनउजी लोकगीत** : संतराम अनिल, लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ १९५७ ई०

८. कविता कौमदी, भाग ५ : रामनरेश त्रिपाठी

९. कविता कौमुदी : भाग ३ : रामनरेश त्रिपाठी, नवनीत प्रकाशन,

(ग्राम-गीत) बम्बई १९५५ ई०

**१०. कहावतों की कहानियाँ** ः महावीरप्रसाद पोद्दार, सत्साहित्य-

प्रकाशन, १९५५ ई०

**११. कांगड़ा के लोकगीत** : एम० एस० घावा, अतरचन्द एंड क०

दिल्ली, १९५६ ई०

**१२. कुल्लू के लोकगीत** : एम० एस० घावा, दिल्ली, १९५५ ई०

२७

१३. किस्सा तोता मैना १४. खड़ीबोली का आन्दोलन ः शितिकंठ मिश्र, नागरी प्रचारिणी सभा. काशी १५. गढ्वाली लोक-भाषाएँ : गोविन्द चातक, मोहिनी प्रकाशन, देहरादुन, १९५८ ई० १६. ग्राम-साहित्य : रामनरेश त्रिपाठी, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, १९५२ ई० १७. ग्रामगीतों में करुणरस : सीतादेवी, युगान्तर प्रकाशन, दिल्ली. १९५४ ई० १८. ग्रामीण हिन्दी : धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, १९३६ ई० १९. गौने की विदा : शिवसहाय चतुर्वेदी, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली २०. चन्द्रसखी के भजन और लोकगीत: प्रभुदयाल मीतल, लोकसाहित्य समिति, उत्तरप्रदेश, १९५७ ई० २१. चौबोली : सम्पादक--कन्हैयालाल सहल, सस्ता-साहित्य मंडल, नई दिल्ली २२. छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय : श्यामाचरण दुबे, ज्ञानमंदिर, छत्तीसगढ़ २३. जब निमाडु गाता है : रामनारायण उपाघ्याय, उषा प्रकाशन-गृह, इन्दौर, १९५८ ई० : भदन्तआनन्द कौसल्यायन, हिन्दी-२४. जातक साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९४१ ई० २५. घरती गाती है : देवेन्द्र सत्यार्थी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९४८ ई०

२६. घूल-धूसरित मणियाँ : सीतादेवी, दमयन्ती और लीला, नेशनल पब्लिसिंग हाउस, दिल्ली, १९५६ ई०

: देवेन्द्र सत्यार्थी, राजकमल प्रकाशन, २७. घीरे बहो गंगा दिल्ली, १९४८ ई०

२८. निमाड़ी-लोकगीत ः रामनारायण उपाध्याय, जंबलपुर, . १९४९ ई०

४४. बाजत आवै ढोल

२९. निमाड़ी लोककथाएँ : कृष्णलाल हंस भाग १, २ ३०. पंजाब की प्रीति कहानियाँ : हरिकृष्ण प्रेमी, आत्माराम एंड संस, १९६० ई० ३१. पृथ्वी पुत्र ः वासुदेवशरण अग्रवाल, सस्ता साहित्य-मंडल प्रकाशन, दिल्ली, १९४९ ई० ३२. पाणिनिकालीन भारत : वासुदेवशरण अग्रवाल, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, २०१२ सं० : शिवसहाय चतुर्वेदी ३३. पाषाण नगरी ३४. प्राचीन ब्राह्मण कहानियाँ ः राँगेयराघव, किताबमहल, दिल्ली १९५९ ई० ३५. प्राचीन भारत के कलात्मक : हजारीप्रसाद द्विवेदी , हिन्दी ग्रंथ-विनोद रत्नाकर, बम्बई, १९५२ ई० ३६. पुतली की कहानी : कवीन्द्र वेनीप्रसाद बाजपेयी 'मंजुल', जाफरी बदर्स, अनवर अहमदी प्रेस, इलाहाबाद ३७. पोद्दार अभिनन्दन-ग्रंथ ः संपादक--वास्देवशरण अग्रवाल, अखिल भारतीय ब्रजसाहित्य मंडल, मथुरा, २०१० वि० ३८. ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली : कपिलदेव सिंह, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, १९५६ ई० ३९. **बज-लोकसाहित्य का अध्ययन**ः डा० सत्येन्द्र, साहित्य रत्न भंडार, आगरा, १९४९ ई० : डा० सत्येन्द्र, ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, ४०. ब्रज की लोककहानियाँ २००४ वि० ४१. ब्रज-लोकसंस्कृति : संपादित--त्रज साहित्य मंडल, मथुरा, २००५ वि० ः पोहार अभिनन्दन-ग्रन्थ--सत्येन्द्र ४२. ब्रज का लोकसाहित्य ४३. ब्रज की लोककथाएँ : आदर्श कुमारी

: देवेन्द्र सत्यार्थी, एशिया प्रकाशन, नई

दिल्ली, १९५२ ई०

४**५. बाँसुरी बज रही ः** जगदीश त्रिगुणायक , बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना, १९५७ ई०

**४६. विन्ध्यप्रदेश के लोकगीत :** श्रीचन्द्र जैन, राजपाल एंड संस, दिल्ली, १९५५ ई०

४७. विन्ध्यभूमि की लोककथाएँ : श्रीचन्द्र जैन, अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव, आत्माराम एंड संस, दिल्ली, १९५५

४८. बुंदेलखण्ड के लोकगीत : उमाशंकर शुक्ल, इंडियन प्रेस, प्रयाग १९५३ ई०

**४९. बुंदेलखण्ड के लोकगीत**ः वृन्दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, झांसी, १९५७ ई०

५०. बेला फूले आध्नी रात : देवेन्द्र सत्यार्थी, राजहंस प्रकाशन, दिल्ली, १९४८ ई०

५१. भारत की मौलिक एकता : वासुदेवशरण अग्रवाल, २०११

प्२. भारत की लोककथाएँ ः सीतादेवः नेशनल पब्लिशिंग हाउस<sub>⊁</sub> (धृमिल फूल) दिल्ली

**५३. भारतीय लोकसाहित्य :** इयाम परमार, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५४

५४. भारतीय रीति-रिवाज : रत्नभानु सिंह नाहर

५५. भारतीय प्रेमाख्यानक परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी

**५६. भारतीय संस्कृति का इतिहास :** आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राजकमळ प्रकाशन, इलाहाबाद

५७. भारतीय नाटच-साहित्य : संपादक—नगेन्द्र, सेठ गोविन्ददास हीरक जयंती समारोह समिति, नई दिल्ही

५८. भोजपुरी भाषा और साहित्य : उदयनारायण तिवारी

५९. भोजपुरी ग्रामगीत : कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, २००० वि०

६०. भोजपुरी लोकसाहित्य का : कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी प्रचारक अध्ययन पुस्तकालय, वाराणसी, १९६० ई०

६१. भोजपुरी लोकगीतों में करु ग-रसः दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, हिन्दी साहित्य-

ः बैजनाथ सिंह विनोद, ज्ञानपीठ, प्राइवेट भोजपुरी लोकसाहित्य : लि०, पटना, १९५८ ई० एक अध्ययन : सत्यव्रत सिनहा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, ३. भोजपुरी लोकगाथा प्रयाग, १९५७ ई० ४. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का : सत्येन्द्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, लोकतात्विक अध्ययन १९६० ई० ५. मध्यदेश--ऐतिहासिक तथा : धीरेन्द्र वर्मा, राष्ट्रभाषा परिषद्, बिहार, पटना १९५५ ई० सांस्कृतिक सिंहावलोकन : वासुदेवशरण अग्रवाल, चेतन प्रकाशन, ६. माता-भूमि हैदराबाद, २०१० : श्यामाचरण दुबे, १९६० ६७. मानव और संस्कृति : रामइकबालसिंह राकेश, हिन्दी ६८. मैथिली लोकगीत साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९९८ : कन्हैयालाल सहल, भारतीय साहित्य ६९. राजस्थानी कहावतें--मन्दिर, दिल्ली, १९५८ ई० एक अध्ययन : सूर्यकरण पारीक, हिन्दी साहित्य-७०. राजस्थानी लोकगीत सम्मेलन, प्रयाग, १९९८ : संपादक--ठा० रामकरण सिंह , सूर्य-७१. राजस्थान के लोकगीत करण पारीक, नरोत्तमस्वामी, रिसर्च-सोसायटी कलकत्ता, १९३८ ई० : लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत, राजस्थानी ७२. राजस्थानी लोकगीत सं पं र जयपुर, २०१४ वि० ७३. रामचरित मानस में लोकवार्ताः चन्द्रभान : श्याम् सन्यासी ७४. रूसी लोककथाएँ--दो भाग : स्वामी नारायणानन्द सरस्वती, ज्ञान-७५. लावनी का इतिहास मन्दिर कानपुर, १९५३ : श्रीकृष्णदास, साहित्य भवन लि०, ७६. लोकगीतों की सामाजिक प्रयाग, १९५६ ई० **व्या** ख्या

**७८. लोकसाहित्य की भूमिका ः** सत्यव्रत अवस्थी, रामदयाल अग्रवाल, प्रयाग, १९५७ ई०

७७. लोक-कला निबन्धावली

: संपा०—वासुदेवशरण अग्रवाल,

भा० लो० क० मं०, उदयपुर, १९५४ ई०

७९. लोक-रागिनी : सत्यव्रत अवस्थी, पीयूष प्रकाशन, प्रयाग, १९५६ ई०

८०. लोकधर्मी नाटच-परम्परा : क्याम परमार, हि० प्रचा० पु० वाराणसी, १९५९ ई०

८१. लोकसाहित्य की भूमिका : कृष्णदेव उपाध्याय, साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, १९५७ ई०

८२. सांस्कृतिक भारत : भगवतशरण उपाध्याय

**८३. सोहाग-गीत** : विद्यावती 'कोकिल', ज्योति प्रकाशन, प्रयाग, १९५३ ई०

**८४. विचार-धारा** : धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन लि०, प्रयाग, २००५ वि०

**८५. विस्मृत यात्री : रा**डुल साँकृत्यायन, किताब महल, प्रयाग, १९५६ ई०

**८६. हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव :** मन्मथराय, साहित्य भवन लि०, प्रयाग १९५३ ई०

**८७. हमारे लोकगीत** : पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी, रामरतन लाल, फर्इखाबाद, २००७ वि०

८८. हमारी लोककथाएँ भाग १, २ : हंसराज रहबर,

**८९. हरियाना के लोकगीत** : एम० एस० घावा, अतरचंद कपूर, एंड संस, दिल्ली, १९५८ ई०

**९०. हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य**ः शंकरलाल यादव, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९६० ई०

**९१. हरियाना रंगमंच की लोक-**ः राजाराम शास्त्री **कथाएँ** 

**९२. हिन्दी लोकगीत** : रामिकशोर श्रीवास्तव, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद १९४६ ई०

९३. हिन्दी भाषा और लिपि : घीरेन्द्र वर्मा

**९४. हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार :** रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, किताब महल, इलाहाबाद, १९५७ ई०

**९५. हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार :** कुँवर कन्हैया, हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, श्रिप ई०

९६. हिन्दी साहित्य-कोष ः ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस, २०१५

९७. हिन्दू सभ्यता : राधाकमल मुकर्जी, अनुवादक--वासु-

देव शरण अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन,

दिल्ली, १९५५ ई०

९८. हिन्दी-शब्दानुशासन : किशोरीदास बाजपेयी

९९. हिन्दी प्रेमाख्यान-काव्य : कमल कुलश्रेष्ठ
१००. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप : शम्भनाथ सिंह,

विकार

१०१. हिन्दी नाटक—उद्भव और: दशरथ ओझा विकास

१०२ हिन्दी साहित्य का वृहद् : नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी

इतिहास, १६वाँ भाग १९६१ ई०

#### शोघ-प्रबन्ध

 गढ़वाली बोली की 'रवाल्टी' उपबोली, उसके लोकगीत और

उनमें अभिव्यक्त लोकसंस्कृति : गोविन्द चातक (अप्रकाशित) १९५८

२. मेरठ जनपद के लोकगीत : कृष्णचन्द्र शर्मा (अप्रकाशित) १९५८

#### पत्रिकाएँ

जनपद, मधुकर, बज-भारती, भारतीय साहित्य, प्रतीक, त्रिपथगा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, लोकवार्त्ता, सम्मेलन पत्रिका, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, हंस 1

## अंगे जी-पुस्तकें

1. An Introduction to Social Anthropology

2. A Dictionary of Hindustani Proverbs.

3. Ancient Ballads and Legends of Hindustani.

4. Arts and Social Life.

5. Behar Proverbs.

6. Burmese Proverbs and Maxims.

7. Customs and Myths.

8. Dances of India.

9. Eastern Proverbs and Emblems.

Elements of Folk-Psychology.

11. English and Scottish popular Ballads.

12. Encyclopedia Britannica.

Encyclopaedia of Religions and Ethics.

14. Epics, Myths and Legends of India a comparative

Ralph Piddington, Vol. one

S. W. Fallon.

Toru Dutta.

G. V. Plekhanov. Christian John Kagan Paul

Kegan Paul London 1891.

James Gray.

Lang (A)

Projesh Banerji.

Lang (J)

London 1881.

W. Wundt.

F. J. Child.

Thomas (P)

\*परिशिष्ट ४२५

Survey of the Sacred Lore

|      | Survey of the Sacred Lore                     |                                                       |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      | of Hindus, Buddhists                          |                                                       |
|      | and Jains.                                    |                                                       |
| 15.  | Faith, Fairs and Festivals of India.          | Buck (C. H.)                                          |
| 16.  | Folk-tales of Mahakoshal.                     | Elwin (V.)                                            |
| .17. | Folk songs of Maikal<br>Hills.                | Elwin (V.)                                            |
| 18.  | Folk Songs of Chhatisgarh.                    | Elwin (V.) Oxford University Press, 1946.             |
| 19.  | Folk Songs of Garhwal.                        | Gairola (T.)                                          |
| 20.  | Folk Element in Hindu Culture.                | Sarkar (B. K.)                                        |
| 21.  | Folk-literature of Bengal.                    | Sen (D. C.)<br>Calcutta, 1920.                        |
| 22.  | Faith, Hope and Charity in Primitve Religion. | R. K. Marett.                                         |
| 23.  | Folk-lore as an Historical Science.           | Gomme.                                                |
| 24.  | Great Folk-tales of wit and Humour            | James. R. Foster.                                     |
| 25.  | Hand-book of Folk-lore.                       | Burne C. S.<br>Jackson<br>London, 1914.               |
| 26.  | Hatim's Tales.                                | Stein (A)                                             |
| 27.  | Himalayan Folk-lore.                          | Oakley and                                            |
| 28.  | Hindi Folk Songs.                             | Gairola (T. D.)<br>Allahabad, 1935.<br>Sherif (A. G.) |
|      | Hindu Samskaras.                              | , ,                                                   |
| 4ð.  | mud bamskaras.                                | Pandy (R. B.)                                         |

| ४ | Ş | દ |
|---|---|---|
|   |   |   |

## खड़ीबोली का लोक-साहित्य

- 30. Hindu Manners, Customs and Ceremonies.
- 31. History of Indian Art.
- 32. Introduction to the
  Science of Comparative
  Mythology and Folk-lore
- 33. Introduction to Folk-lore.
- 34. Indian Serpent-lore.
- 35. India in Kalidasa.
- 36. Jatak Tales.
- 37. Legends of Vikramaditya.
- 38. Marxism and Poetry.
- 39. Meet My People.
- 40. Motif Index of Folk-Literature.
- 41. Myths of Middle India.
- **42.** Mythology of Aryan Nations.
- 43. Primitive Art.
- 44. Primitive Culture.
- 45. Proverbs and Folk-lore of Kumaun and Garhwal.
- **46.** Pocket Treasury of American Folk-lore.
- **47.** Popular Religion and Folklore of Northern India.

Dutrios and Beauchamp, Oxford Clarendon, 1953. Coomaraswamy. Cox (G. W.)

Cox (M. R.)

Vogel.
B. S. Upadhyaya.

Francis and
Thomas.

Calcutta Oriental Publishing Co. George Thomas. Devendra Saty-

arthi.

Stith Thompson.

Elwin (V.) Cox (G. W.)

Boys (F.) Tylor.

Ganga Dutt

Upreti.
Botkin B. A.,

Pocket Book, N. Y. 1950.

Crooke (W.)

G. Press,

Allahbad 1894.

| 48.         | Psychology of the Emotions.         | Thomas Ribott.             |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>4</b> 9. | Psychology and Folk-lore            | R. R. Merett.              |
|             | •                                   |                            |
| <b>5</b> 0. | Race, Language and Culture.         | Franz Boas.                |
| 51.         | Russian Folklore.                   | Sokolov.                   |
| 52.         | Sacred Tales of India               | Dwijendra Nath<br>Neogi.   |
| <b>5</b> 3. | Superstition.                       | Ganga Prasad<br>Upadhyaya. |
| <b>54</b> . | The Emotions.                       | James MacCost.             |
| <b>55</b> . | The Folk-tale.                      | Stith Thompson             |
| 56.         | The Folk Dance of India.            | Projesh Benarji            |
| 57.         | The Keys of Power—A                 | Abbot (S.)                 |
|             | Study of Indian Rituals and Belief. | •                          |
| 58.         | The Mind of Primitive Man.          | Franz Boaz.                |
| <b>5</b> 9. | The Mythology of the                | 2 Vols. Cox.               |
|             | Aryan Nations.                      | (G. W.)                    |
| 60.         | The People of India.                | H. H. Risley.              |
| 61.         | The Philosophy of Proverbs.         | Disraele.                  |
| 62.         | Tree Worship and Ophio-             | Pillai, G. S.              |
|             | latry.                              | Annamalai Uns.             |
|             | •                                   | Pubs. 1948.                |
| 63.         | The Standard Dictionary             | Maria Leach.               |
|             | of Folk-lore, Mythology             | 2 Vol.                     |
|             | and Legend.                         |                            |
| 64.         | Theatre of the Hindus.              | Wilson. Vol. I.            |
| <b>65</b> . | The Ocean of Story.                 | N. M. Penzer.              |
|             |                                     |                            |

826

खड़ीबोली का लोक-साहित्य

\*66. The Social Function of Art.

Radha Kamal

67. Tales of Punjab.

Steel (F. A.)

**68.** The Types of the Folktales.

Stith Thompson.

69. Totemism.

Frazer.

Mukerji.

70. Village Folk of India.

Boyd.

#### JOURNALS.

Indian Antiquary, Folk-lore Journal, Indian Folk-lore, Indian Historical Quarterly, Man in India. The Modern Review, Indian Folk-lore, Journal of Royal Asiatic Society.

## पुत्र-जन्म संबंधी एवं विवाहादिक अन्य गीत

#### मनरंजना

ऐरी ननद भावज पाणी को चाल्ली मनरंजना
ऐरी नणदल मुखड़ा देक्खे, अही मनरंजना
जो भाबो तुम ललना जनमोगी, अही मनरंजना
तो हमें क्या दोग्गी नेग, अही मनरंजना
कोई देंग्गे गले का हार, अही मनरंजना
कोई देंग्गे गले की तिलड़ी, अही मनरंजना
कोई पनिया भर घर को आई, अहो मनरंजना
कोई होय पड़े नन्दलाल, अहो मनरंजना
कोई होले से गाओ बियाही, अहो मनरंजना
कोई नणद सुन दौड़ी आवै, अहो मनरंजना
बाजन का बाज्जा सुनकै, नणदल आई
कोई ल्याओ हमारी होड़, अहो मनरंजना
कोई कैसी तुम्हारी तिलड़ी, कोई कैसा गले का हार
अहो मनरंजना

कोई पलड़े में झूल्ले अहो मनरंजना कोई ललना को लेआ खिलाय—अहो मनरंजना कोई ले गई हठीली ललना, घर आँगन ना सुहाय दे जा दे जा हठीली ललना, कोई ले जा गले का हार अहो मनरंजना

कोई हलकी गढ़ा दो तिलड़ी, कोई हलका गले का हार अही मनरंजना पहर ओढ़ अंगना ठाढी, कोई मुख भर दे आसीस अहो मनरंजना पैरों पड़ती के तोड़ लई तिलड़ी, मिलती का तोड़ लिया हार अही मनरंजना
राजा देखी हमारी चतुराई—पंचों में नाक कटाई
अही मनरंजना
राजा देखी हमारी चतुराई, पैरों पड़ती का तोड़ लाई हार अही मनरंजना
गोरी कुछ ना करी चतुराई, पंचों में नाक कटाई
अही मनरंजना
भाब्बो तुम भी पीहर जाना, कोई लाना बैल का सींग कोई तम भी गधे चढ जाओ, अही मनरंजना

बूढ़े बाबा

[यह विवाह, शादी, पुत्रजन्म आदि मंगल अवसरों पर गाया जाता है]

स्यामी स्यामड़ा रंग लावै बुढ़ा बाबू स्यामी काहे का पोलड़िया (रोटी) काहे का साग्ग (साग) स्यामी मैद्दा की पोलड़िया, बथुये का सागा स्यामी है कोई जोगीड़ा, जो हिरना मार्थे मिडासे एक में आखत, एक में बाखत एक में बढ़ा बाब स्यामी जौ की पोलड़िया, हिरने का मांस ए परोस्से मेरी सदा रे सुहाग्गण जी मैं बुड्ढा बाबू मेरी सास ननद, मेरी बगड़ पडौस्सन न् उठ बोल्ली तं यू पंथ धाया चोरी मैंने पूत बह के कारन, मैंने धीय जमाई के कारन भइया भतीज्जों के कारन, सिर साहब के कारन मैंने यो पंय चोरी घाया, घर भीतर मैंने आवत देकखी घीय बहुओं पूत बहुओं की जोड़ी चौबारे मैंने चढ़ती देक्षी, धीय जम्माइयो की जोड़ी मेरी सास ननद मेरी बगड़ पड़ौस्सन पड़ी झक मारो मैंने यो पंथ घाया चोरी, घीय जममाइयो के कारन

इसी अवसर पर 'भूमिया' का गीत भी गाते हैं---

लीप्पी पोत्ती गोबरी खेड़े की भूमिया ऐरी कोई चन्दन जड़े हैं किवाड़ खेडे की भूमिया गले जनेऊ पाटका ऐजी कोई मस्तक तिलक चढ़ाय हो जग साँचे भूमिया

गले जने ऊपाटका, खेडे की भूमिया
पावों चित्ती पाँवरी खेडे की भूमिया
ऐजी कोई सोरठ री तलवार—खेड़े की भूमिया
जिन खेडों पै तुम फिरौ, खेड़े के भूमिया
ऐजी कोई वहाँ क्यूँ चौकीदार जी
जिन खेडों पै तुम फिरो ऐ खेडे के भूमिया
घोयों का माई बाप, ऐजी कोई बहुओं का लगवाड़
खेडे की भिमया

धीय रंगाओं चूंदड़ी, ऐजी खेडे के भूमिया ऐजी कोई बहुओं के दक्खन चीर, हो जग साँचे भूमिया

## महामाई का गीत

महामाई तू मेरी जगतार
आनन्दी माई तू मेरी जगतार
रानी जोहड़ पै घर तेरा
रानी ठंडे झौल्ले दीजै, महामाई
रानी आँबो तले घर तेरा, रानी सब डाली फल दीजै
महामाई तू मेरी जगतार
रानी थाली में एकमेली, महामाई की बाँकी हवेल्ली
रानी की थाली मेरे बतास्से, महामाई के वे हो तमास्से
रानी थाली में एक अध्या महामाई का फिरै पियादा
महामाई तू मेरी जगतार

#### चावण

चवन्डा दूध बिलोवे री चवन्डा काहे के तेरा रही से कड़ा काहे को तेरा हंडा री चवन्डा अनन्द छन्द के रही सै कड़ा, माी की तेरी हाँडी चवन्डा चवन्डा दूध बिलौबे री अनन चनन के तेरे हेरे सुरही गऊ का दूध री चवन्डा चवन्डा दूध बिलौबे जी

[भूमिया पर जाकर तीनों साथ पूजे जाते हैं—चावण को बहन मानते हैं, भूमिया को भइया तथा महामाई को अगवानी ।]

इसके बाद विवाह के अवसर पर ही सत्ती के गीत भी गाये जाते हैं जो इसः प्रकार है:---

बड़े बगड़ से सत्ती निकली भैरों रे
भरे गोबर की हेल,
गोबर छिटका भूँ पड़ा, सो धरती ने लिया है सिभाल
चौथ्ये, पाँचवे बगड़, से सत्ती आई,
आग छिटकी भूँ पड़ी, आग मेरी जी
कोई धरती ने लिया है बिजोख, 

छठे बगड़ से, सातवें बगड़ से अपने पुरखन के साथ
मेंहदी, बिछी, रोली, चुन्दड़ी, स्याही,
सुरमा कलावै बिछु मैं, अनवट सब रंग लाई
उठो जी बहु बेटियों माँग लो, तुमारा सत्ती ने भरा है सिगार

भैरों ने भरा है ि

दूसरे गवाँ के गोहरे, भैंस्सें भूरी भस बिकऊ

उठो जी मोल करो, तुम्हारी सत्ती रक्खा सौ जिनके सौसठ घी चुवै कोई वो क्यूं रुक्खो ख मेंहदी, बिन्दी कलावे, सब रंग दियो जी मेरे भइया ग्वाललिया दो लकड़ी चुग दे मेरी मैन महासती, दो ही चार जो ले सारा बत्तखंड तेरे बाबल का देस

१. चनक कर बुकाना।

मेरे भइया ढोलिया, गृहरा ढोल बजाय, मघरा<sup>९</sup> ढोल बजी माय कहै थी सासरे, कोई सास कहै पौसाले<sup>२</sup>

# हनुमान जी का जागरण-गीत

हनुमान हर के प्यारे कौन तेरी माता, कौन पिता है, किन तेरा नाम घरा है अंजनी माता, पवन पिता है, उन मेरा नाम घरा है मैं तुझे बुझूं हे हनमन्ता क्या तुम्हारी बल भेंट सवा मन का सवा रोट हमारा सवा गज का लंगोट्टा सवा रुपया बल भेंट का, इक्कीस पान्नों का बीड़ा इक्कीस लौंग का जोड़ा जिनमें इतना न होवै हनुमन्ता वे कैसे संवारे जिन पै इतना ना हो मेरी सखिया हाय जोड़ो विनती करौ सवा पाँच सेर का रोट तुम्हारा सवा पैसा बलभेंट, एक पान का बोड़ा, एक लौंग का जोड़ा सवा पाव का रोट तुम्हारा, सवा पैसा बलभेंट एक पान का बीड़ा, एक लौंग का जोड़ा सवा मुट्ठी का रोट तुम्हारा, सवा पैसा बलभेंट एक पान का बीड़ा, एक लौंग का जोड़ा

## दई देवता का जागरण-गीत

क्या तू बाम्मन क्या तू बनैनी क्या तू बेट्टी राव की री ना मैं बाम्मन, ना मैं बणेनी, ना मैं बेट्टी राव की री घुरमल मल्याणे की सकल बड़ाई छज्जो बैठी तप कर्षें जी

२. धीरे से । २. पीहर—माँ के घर । ३, शारदपूर्णिमा से पहले मेरठ जिले के पास एक जात लगती है, दंत कथा प्रचलित है कि एक अविवाहिता कन्या सती हो गई थी ।

एक दमड़ी का मैंने घिरत मँगाया आई कढ़ाई सो किये जी

#### भात

[यह बड़ा भात कहलाता है और सब से पिह्ले इसे गाते हैं] दो जने मेरे पिया मत आवें. धन मोढ़े पिया पालने थारा खता होना मेरे पिया हमें ना सुहावे म्हारा पीहर दूर बसे थारे पीहर मेरी धन लिख भेज्जुं राजदूलारे तेरे भातिये थारी चिट्ठी मेरे पिया रही डाल म्हारा संदेशा दूर गया इब देक्खा मेरी धन तेरा बीर सुनरा को गहना गढवात्ता इब देक्खा मेरी धन तेरा बीर बजाज्जे मे कपडा सिलवात्ता इब देक्खा मेरी धन तेरा बीर ठडेरे के बरतन बिसवाता इब देक्खा मेरी धन तेरा बीर जड़िये के गहना जड़वात्ता इब देक्खा मेरी धन तेरा बीर पटवे के गहना बिलवात्ता इब आये भाई जो ठीक दुपहरी तम्बू ताने मेरे बड़ तले क्या तोरे भाई मुगल पठान क्या बनजारे उतरे ना हम मेरी बोब्बो मुगलपठान ना बनजारे उतरे हम कहिये ऐ बोब्बो 'सुलक्षणा' के बीर 'बेदमित्र' के बड़े भातिया

'धर्ममित्र' के बड़े भातिया 'विश्वामित्र' के बडे भातिया 'शक न्तला' के बड़े भातिया इब लुंगी रे भाई जाय ढोल बजाय अपना परियर<sup>9</sup> जोड़ के इब पहले रे मेरा ससर पहरा ससुर समेत्ती सास को पहरा इब दुज्जै रे मेरा जेठ पहरा जेठ जिठानी जिठौत को... इब तिज्जै रे मेरा देवर पहरा देवर दूरानी देरौत को... इब चौत्थे मेरा नन्दोई पहरा--नन्दोई, नन्द, नन्दौत को. . . सबसे पिच्छे रे अपणी बैहण पहरा बैहण बहनोई अपने भान्जे को... इब पहरा रे मेरा सब परवार---खडी लखावै मेरी गोतना इब जाऊँ बोब्बो बजाज्जे की दुकान आऊँ पहराऊँ तेरी गोतना इब जिम्मो तेरी गोतना इब जिम्मो रे मेरे देवर जेठ पत्तल चाट्टे मेरे भातिए इब भागाो रे. मेरे भाई जावें आध्धी रात म्स्सल दे लिया काँछ में मेरा मुस्सल माई जाये देता जा दुरानी जिठानी का साझला

#### सीठने

"तू तो 'प्रेम' पतला, तेरी जोरू मोट्टी आप खाव घी चूरमा, तुझे जौ की रोट्टी

**१.** परिवार।

आप सोवे सुख सेज पै, तुझे टूट्टी खटोल्ली ऐसा काला तू बना रे प्रेम, जैसी उड़द की दाल दाल हो तो धोय लूं, तेरा रंग न धोया जाय रे

#### बरातियों पर ब्यंग्य

हमने बुलाये सुथरे सुथरे, मुंडे मुंडे आये री हमने बुलाये लम्बे लम्बे, मोटे नाटे आये री हमने बुलाये बड़े घरों के, ओच्छे ओच्छे आये री हमने बुलाये गोरे गोरे, काले काले आये री हमने बुलाये हाथी के हौंदे, गधे चढ़ के आये री छाज का चेवर डुलाया, झाड़ू का है सेहरा जी

#### बरातियों को खिलाते समय

माँ तुम्हारी नटनी, बाप तुम्हारा नटुआ जी तुम सारे भाई बनजारे, बहन तुम्हारी बाँदियों सी जी

#### लड़की के बिदा का गीत

जिद्दिन लाड्डो तेरा जनम हुआ है, जनम हुआ है
हुई है बजर की रात
पहरें वाले लाड्डो सो गये, लग गये चन्दन किवाड़
टूर्टे खटोल्ले तेरी अम्मा पौढ़े, बावल गहर गम्भीर
गुड़ की पात तेरी अम्मा पौबे, टका भी खरचा ना जाय
सौसठ दिवले बिटिया बाल घरे हैं,

तब भी तो गहन अंधेर
जिस दिन लल्ला तेरा जनम हुआ है, हुई है सुरन की रात
सूतों के पलंग लल्ला अम्मा भी पौदे, सुरिभ का धिरत मंगाय
बूरे की पात तेरी अम्मा तो पौदे, बाबल लुटाव दाम
एक दिवला रे लल्ला बाल घरा है, चारों ही खूंट उजाला
जिद्दिन लल्ला तेरा जनम हुआ है, हुई है सुरन की रात
पेट भी सून्ना, आँग्गन भी सून्ना लाड्डो, चली बावल घर त्याग
घर में तो उसके बाबल रोवें, अम्मा बहन उदास

कोठे से निकली फ्लिक्या, निकली पलिक्या आम नीचे से निकला डोला, भइया ने खाई है पछाड़ कोयल शब्द सनाई

खेल क्यूं ना ले लाइडो, कौंले की गुड़िया मिल क्यूं ना ले संग की सहेली कैसे खेलूं रे बाबा कौंले की गुड़िया अब कैसे मिल लूं संग की सहेली सासू के जाये ने झगड़ा है डाला, अब नहीं मिलनहार जी माय कहे बेटी नित उठ आइयो, बाबल कहै छठे मास भइया कहै बीबी, काज परोजन, या भतीजे के काज क्या आई रे बाबा काज परोजन या भाभी के जाये क्या आई रे बाबा सावन की तीजों,

क्या रे भतीज्जों के ब्याहें डोले के पीछे बाबा भी चिलया, रथ पकड़ा है डाँड मेरी तो बेटी रे समधी के महलों की बाँदी,

हम बंदे तेरे गुलाम ऐसा बोल ना बोल मेरे लायक समधी

एंसा बोल ना बोल मेर लायक समधा तुम्हारी तो बेटी मेरे महलों की रानी,

तुम हमारे सिर के ताज लटुआ खेलत बीरन छोड़े, अब भैन्ना भई पराई रे महल तले तैं निकली पलकिया, तो कोमल शब्द सुनाये रे अब काहे बोले बन की कोयलिया,

मैंन्ने छोड़ा बाबल का देस रे

हे अंगुलिया पकड़ छोटा बीरन रोवे,

अब भैन्ना भई पराई रे

जा सिंदरा<sup>9</sup> के कारन बाबल, छोड़ा देस तुमारा रे

भैन्ना भई...

धनवाला दोन्हा, |दहेजवाला दीन्हा,

दीन्हीं बच्छा संग गाय रे

बाबल ने दीन्हा अन्धड़ सोन्ता, अम्मा ने दीन्हा अन्धड़ दहेज

**२.** सुहाग ।

एक न दीन्हीं बाबल गंगाजल झारी रूठा जाये दामाद रे—भैत्रा...

जा सिंदरा के कारन बाबल, छोड़ा देस तुमारा रे अब भैन्ना भई पराई रे, धनवाला दीन्हा, दहेजवाला दीन्हा, दीन्हीं बच्छा संग गाय रे, बाबा ने दीन्हा अन्धड़ सोन्ना अम्मा ने दीन्हा अन्धड़ दहेज... एक न दीन्हीं बाबल सिर की जो कंघिया सास ननद के सहे बोल रे, जा सिंदरा के कारन बाबल, छोड़ा देस तुमारा रे

बधावा [बेट: बिदा के बाद यह गाते हैं]

बधावा 'सरवती' की कोख बधावे रे मैं बेल गई जिसने जाया 'बेदिमित्र' पूत बधावा रे...

इसी प्रकार सभी बेटे, बहुओं का तथा लड़िकयों का नाम लेते हैं तथा सब टेहले बन्द होने के समय बड़ाई गाते हैं जो इस प्रकार है——

सोन्ने की म्हारे 'वेदमित्र' थारी कलम

रुप्पे<sup>भ</sup> की दवात

लिक्खा करो बादसाहो, उमराबो सा धन्नि जननी थारी माँ

[जितने लड़के हों उनके नाम लेना]

बड़ाई [यह आर्श र्बाद का ही एक रूप है]
थारे म्हारे चन्द्रभान बार भें
बेदिमित्र-धर्मित्र बार में
नीम झलारे ले

१. घर में। २. चांदी।

आँग्गन डौल खडौलना तपै बेट्टों पोत्तों का सुख देख

चौरा सिलाने जाते समय

[लड़की के विवाह के पश्चात् सब टेहले बन्द करते हैं तथा मंडप के नीचे की हवनकी राख आदि सब वस्तुएँ ले जाकर——जोहड़ या नदी में सिला देते हैं। इसी समय स्त्रियाँ यह गीत गाती हैं]

खड़ी महल पै कोड्डा सिवारूँ थी— राजा जी का पाला तोत्ता जुग जुग देक्खे जी उड़ जा रे तोत्ते राजा घोरे जइयो मेरे मरम की तोत्ते राजा को सुनाइयो रे खड़ी महल पै बिछी संवारूँ थी

[नेकलिस, घड़ियाँ, पायल, चुन्दरी आदि सभी आभूषणों का नाम लेते हैं]
धूप पड़े री मेरा कोड्डा तपै
चिरे वाले असल डुपट्टे की छां करै
छाँय करै री हमें जाड्डा लगै
दिल्ली में लड़े अंगरेज—मेरठ में मेरा जेठ लड़े
छज्जों पै लड़ें छोटी सौंक, हजारी रे बलमा बणज करैं
[बिंदी, टीक्का, आदि सभी आभुषणों का नाम लेते हैं]

#### गौना संबंधी गीत

मेरी काली चोट्टी ऊण की घरी पुरानी होय जिब देक्खूं जिब रोय पड़ूं मेरा कद मुकलावा होय मेरे साथ की छोरियाँ गोड़डो में लाल खिलावें जा मेरे बेट्टा, जा मेरे बेट्टा, सासरे की राणी दाल राँची फुलने पोये, आल्लू की तरकारी ओ आज्जा जिज्जा जीमने, जिमावें छोट्टी साली ताई चाच्ची तीहल दिखावें, मा दिखावें टूल बड़ी भावज ने चाव लग रह्या, बन्दरवार संवारे जा मेरी बेट्टी जा मेरी बेट्टी, सासरे की राह दरवाज्जे में यू रथ थमा, देक्खे मेरा बाप जिमाई सारी छोरी कट्ठी होय के, गई सीम के भार कौल्ली भर के रोवण लागी, महारा कदी कदी का प्यार रोया नीं करते. रोया नीं करते जा मेरी बेटटी, जा मेरी बेट्टी, रोया नीं करते माँ बाप्पों का लीया दीया खोया नीं करते।

जवानी सनन न सन्नावै जैसे अंगरेज्जों का राज लिख लिख चिट्ठि सुसरे पै भेज्जू सुनो सुसर मेरी बात—जवान्नी. . . गौने का गुड़ जल्दी भेजो पीहर डटा ना जा-जवानी .... सनो बहुअल मेरी बात, बेटा मेरा पढ़े फारसी चार महीने गम खा, जवान्नी सनन न. . . लिख लिख चिठिया जेटठा पै भेजती--सनो बहुआ ... लिख लिख चिठिया सडयां पै भेजती--सनो सइयाँ... हम तो पढ़े हैं इसकल में.

तम और ब्या कर लो-जवान्नी. . .

वृद्ध की मृत्य पर उलाहणी

अए हए बड्ढे का मरना, हरी हरी बोल तेरे बेंग्टे मुंड मंडाइयो, बुढ्डे का मरना बहआँ खेस खिडाइयो री, के हरी हरी बोल पोत्ते चंवर ढ्लाइयो धेवते संख बजाइयो

बुढ्ढे का मरना--

बेट्टी सीस धुनाइया नी बागों बीच उतारियाँ, बुढ्ढे का मरना. . . ए कौन परी परमात्मा रे, हरी हरी बोल गऊओं दान कराइयाँ सुरग विमान चढ़ाइयाँ, बुढ्ढे का मरना. . . चन्दन चिता चढ़ाइयाँ गंगाजल ले नहलाइयो री,

हरी हरी बोल फूलों का हार चढुाइयो, गुलाल अबीर उड़ाइयो, बढ्ढे का मरना ...

इसी समय का एक अन्य गीत:---

अर घुर दिल्ली से आइयो वै, झमक रही फीजें अर काहै का तेरा साँतरा वै, झमक रही फौजें ऐ फूल्लों का मेरा साँतरा वै, झमक रही फीजें

[जिसका पित मरा है, उसी स्त्री का नाम लेते हैं।]

ए काट्टों का मेरा साँतरा वै, झमक रही फीजें ए काहे बाड़ बंधाइय वै, झमक रही फौजें ए लोग्गो बाड़ बंधाइयो वै, झमक रही फौजें ए पान्नों छप्पर छवाइया वै, झमक रही फौजें ए मलमल दरी मगाइयो वै. झमक रही फौजें ए सालो बाज्जे बाज्जें रे, झमक रही फौजें ए भरे बजारो निकले वै, झमक रही फीजें ए लोग महाजन ब्झें वै, झमक रही फीजें ए कौण मरा धर्मात्मा वै, झमक रही. . . ए कौण हत्यारी री, झमक रही... ए गोड्डा देकर मारिया रे झमक रही. . . ए गंगा किनारे तारियाँ रे -- झमक रही. . . अरे जल का लिया अधार--झमक रही... ए मोत्ती का दान कराइथा रे--झमक रही... ए सोन्ने ताँब्बे का दान कराइया रे... ए गईऐं दान कराइया रे--झमक रही... ए भृख्खा करके मारा रे... ए बहुओं खेस खिडाइयाँ रे ए बहुओं को रोना ना आवै ए बेट्टो मूंड मुंडाइयो रे तेरी बहुओं की रोवें बलाय एक पोत्तों चँवर डुलाइयो घेवतों संख बजाइयो

भजन--गंगा का

गंगे तू मोहे मिल ले, मोहे मिल ले मेरी माँ गंगा तू मोहे...

हाथ में लोट्टा, बगल में घोत्ती, सिखयाँ बुलावन जायें मोहे मिल ले...

कपड़े उतार धरे री पाल पै, जल में डोब्बा है पैर गंगे तू मोहे. . . पहली गुचकी मारी गंगे महया, कटे जनम के पाप गंगे तू मोहे... दूज्जी गुचकी मारी गंगे महया झड़ झड़ पड़ै हैं गंगे तू मोहे... तीज्जी गुचकी मारी गंगा महया पितरों की मीत, सखी सहेलियों की मीत गंगा तू मोहे...

#### देव उठावनी एकादशी

उठ नारायण बैठ नारायण चल चने के खेत नारायण मैं बोऊँ तू सींच नारायण में सींच्चू तू गोड़ नारायण में गोड़ूं तू ढो नारायण में काट्टूं तू ढो नारायण में ढोऊँ तू गहाये नारायण में वाडऊँ तू उड़ाये नारायण में उड़ाऊँ तू ठाये नारायण में उड़ाऊँ तू ठाये नारायण कोरा करवा ठंडा पानी उठो देव पियो पानी

## एकादशी

बरतों में भारी एजी इकादसी
जिसके री अंगना सुच्च संगम
नित उठ आवें री गिरधारी एकादशी, सब बरतों में. . .
जिसके री अंगना नेम धरम नीं
उस घर नी आवेंगे मुरारी, सब बरतों में. .
जिसके री गंगा बहत है नाहने की मीरा
आवें, गिरधारी अरि एकादशी, सब बरतों में. .
जिसके री अंगना में तुलसी का बिरवा
सिंच्चन को मीरा आवेंगे मुरारी अरि

जिसके री अंगना गऊँ का खुंटा अरि बुलाने को मीरा आवै गिरधारी——बरतों में . . जिसके री अंगना सिव का सिवाल्ला अरि पूजा को आवै गिरधारी——बरतों में. . .

इतवार का गीत [उद्यापन करते समय]

क्या तून्ने पग से पग मिल घोया बैठ के गंगा जी के पाले भेरे राम क्या तून्ने उपले से उपला फोड़ा—बैठ रसोई के बीच मोरे राम क्या तून्ने फूट्टि थाली में भोजन दिया, बैठ रसोई के बीच क्या तून्ने सास ननद सताई, क्या जिठान्नी रहौक्की मोरे राम या तून्ने अपना पुरख उनींदा<sup>3</sup>, बैठ सहेलियों के बीच मेरे राम क्या तून्ने बासनी बती बाल्ली, सूरज कुंड गये मेरे राम क्या तून्ने मिलिया के बैगान चरोये, क्या पनवाड़ी के पान मोरे राम क्या तैन्ने चोखती गऊ बिदासी चौखती बछड़ा हटाया मेरे राम

एकी परछाछती हमको लागा

गऊ साल में होई मेरे राम
पंड्या-पंडत बेगी बुलाओ,

इनका अरथ बताओ मेरे राम
सुरभी गऊ की गऊं मंगाओ,

नीचे बच्छा चूक्ले मेरे राम
सोने की सींग चाँदी की खुरियाँ,

उप्पर पिताम्बर उढ़ाओ मेरे राम कांसी कटोरा लोहा झारी, अन्न का पुन्न कर दिये दान सागर ताल खुदाये सपुत्ती ,

तेरा पुन्न ले झिलोरे मेरे राम राजा रानी दे परिकरमा, पोकरी जल भरि आया मेरे राम

१. किनारे। २. मारी । ३. बुराई की । ४. दिन छिपे। ५. हटाई।

बसौड़ा--माता पूजने का आया है चैत सुहावना, मेरे मन को लगा उम्हाओ मैं तो जाऊँगी, ललता की जात को ललता का बाग सुहावना और लटक रहे नींबू अनार माली गुँद रहे हार और जातियों के गले में पहरा ललता का ताल सहावना और हंसा करें हैं किलोल मैं तो जाऊँगी, ललता की जात और जाति ये मल मल न्हाय री ललता की कुवट सुहावने और झमक रही पनिहार और जाति ये पीवें ठंडा नीर मैं तो जाऊँ... और दोध्घड़ करवा हाथ मैं तो जाऊँगी ललता की जात को ललता का नगर सुहावना और बसै छतोसों जात री आधे में बाम्भन बाणिये और आधे में महाजन लोग रे मैं तो जाऊँगी ललता की जात को ललता का भवन सहावना चौरासी घंटा बाज्जै री मैं तो जाऊँगी, ललता की जात को और गोद झंडोले पूत री और पंडों की ललकार री और पंडों की ललकार री, और नारियल बतास्से चढ़ाई री और छतर पंजी (पाँच पैसे) चढ़ाऊँ री मैं तो जाऊँगी ललता की जात खोलो हो चंदन किवाड़ जी, और जाति ये खड़े तेरे बार जी और गोद झंडोले पूत रे--मैं तो .... परस रही परसाय रही, और लो पूत्तर घर आओ री दूध अर पूत तुमैं भौत री

#### भजन-चन्द्रहास

जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घणा करम का हेट्टा करके बिना खोट नयूँ मारण लागा, बेवारस का बेट्टा करके जो होत्ता मैं साह्कारों का बालक, तुम कौण थे हाथ उठावणवाले तड़प तड़प के मरा करते, गरीडबों का बंस मिटावणवाले हिरनाकुस अर कंस कहाँ गये, कहाँ गये बेट्टे रावणवाले

साठ हजार सरग के मर गये, अपने को बड़ा बतावणवाले आनंदपाल खटपाल चले गये ले गयी मौत समेट्टा करके गरीव आदमी जीओ जाओ, पर दुनिया में आराम कहाँ है ? एक बात माता जिब नुँ पुच्छेगी, मेरा चन्दरहास गुलफ:म कहाँ है ऊँची पड़ पड़ पुचछेगी बच्चे तेरी हड्डी चाम कहाँ है मेरी माँ की मेरी ल्हास दे दिये, दिल अपणे ने ढेंग्टा करके दुणिया धोले की टट्टी, प्रानों का एक बहान्ना रहग्या मारणवाले हाथ थामले, एक काम बतलाणा रहण्या नो महीने रहचा माँ के पेट में, उसका जबर उलाहणा रहग्या इकलौत्ता जिब बेट्टा मरजा, माँ का कड़े र ठिक्कान्ना रहग्या जिब काली बदली उठा करे थी, मन्ने घर में लकोवै <sup>3</sup> थी जेंट्ठा ४ करके बिना खोट क्यूँ मारण लागा, बे बारस का बेट्टा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घणा करम का हेट्टा करके मारणवाले हाथ थाम ले, आँख काढ़ कै तू मुझे डरा रहधा में तो भाई आदम देई--पर कीड़ी नै भी जी है प्यारा मेरी खबर वो लेगा जिसने हिरनाकुस को मारा एक भजन में 'नृत्यु' लिख दे, शंकर ने शंकर को तारा कहै 'बलवन्त' ध्यान हरी का धरले काय कमा लिया मेट्टा करके बिना खोट क्यं मारण लागा, बे वारस का बेट्टा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घणा करम का हेट्टा करके

#### पूरन भगत

आज तो रे पूरण मासी के बलाब आजा रे पूरण हाथ मिला ले तै तौं रो मास्सी घरम की रो माता माता तो पूरण उसने कहै रे जिसने पेट पाड़ कै जनमें चलते का साफा उतार लिया आप्रण दे उस पिता तेरे ने दो झुट्टी दो साच्ची रे लाई

१. कटोर । २. कहा । ३. छिपाती थी । ४. सबसे बड़ा लड़का होने के कारण (जनविश्वासक है कि सबके बड़े लड़के पर बिजली गिरने का डर रहता है) । ५. विना मां-बाप का ।

आज तो जी पूरन महलों में आये
तौं तू तिरिया झूठ बोलती
लाल मेरे के दोस लगावै
कोरा रे कागद महल मँगाया
लिख कर खुट्टी पै रख दिया तौ
पूरण मल ने ओ बाँच लिया अक री मासी राम दिया चारा
पूरनमल का मूं कर दिया काला
आग्गे आग्गे डोला झूट परी का, पिच्छे री घोड़ा पूरन मल का
चिर भर उँगली मूंगफली से पतली रे पतली हूर परी सी
मोही रे मोरी आँख डली सी

लम्बी रे लम्बी नाक सुआ सी

#### गोपीचंद

बगड़-बिचाल्ले वंदण चौक्की गोपीचंद न्हाण संजोया हो राम छज्जो बैंठी अम्मा रोवै उसके आँसू गिरे हैं राम ना कहीं घटा ना कहीं बदली बूंद कहाँ से आई हो राम आगम छोड्या पाच्छम छोड्या, देस बैहण कै पौंहचा राम जाये दुआरे अलख जगाई ला माई भिच्छा की जल्दी हो राम लै कै भिच्छा बाँही आई, ले रे जोगो तू भिच्छा हो राम तेरे तो हाथ हरगिज भी न लुंगा लुंगा बैहण चन्दरावल हो राम उल्टी फिरकै बाँही भिष्छा ले गई मेरे हाथ की ना लेता राम भर कै थाली कौली चन्दरावल रोई, किसपै छोडे बालक नन्हे किसय कवारी कन्या हो राम घर में छोड़डे बालक नन्हें महलों में कँवारी हो कन्या हो राम किसपै छोंडडी सोड़स राणो, किस पै बुढ़िया सो माता हो राम कपड़े पाड़ूं केस खिड़ाऊँ मैं बण में ले जाओ जो भैना घर में केस लिड़ाऊँ मैं बण में ले जाऊँ जब वो भैन्ना महलों में आई, बीरा रमते हो गये हो राम

र. आरंगत के बीच में।

कोट्डे चढ़ कै देक्खण लाग्गी कहीं ना दिक्खे गोपीचन्द बीर निच्चे गिर के मर गई है, सहरों में पड़ी है दुहाई

अमर कथा

[यह सबेरे के समय कभी भी गाया जाता है।]

कहे गबरजा हमें सुना दो अमरकथा सिव मेरे पती सैल करन को चली गबरजा रस्ते में मिल गए नारद मुनी

तेरे पती पै अमर कथा है सुनती वयं ना पारबती व्हाँ से चल कै आई गबरजा शिवशंकर ज्ञानी धोरे कहे गबरजा सिव जी बोले पारबती से ज्ञान तुझे किसने दीना कहे गबरजा सिवसंकर से ज्ञान मेरे गुरु ने दीना बारा बरस तैं इन्हीं बनो में आज हुई तम परबीना हमी तो रह गये मरन जीवन को आप पती तम अमर भये अमरनाथ ने अमरकथा की अपने दिल में ठहराई शेर का रूप धरा सिव जी ने दिल भर कर गये मैमाने ? एक हाथ त्रिशुल लिया है जनवर सब उड़ा दीन्हें कैलाजी काजी के वासी उतराखंड बासा छाया लगा कै आस्सन बैठ गये हैं उत्तराखंड दरम्याने

१. श्राश्चरीचितत ।

पारिबरम का खेल हुआ जब पारबती को जगवाई आलस भर के उठी गबरजा नाथ मैं सुनने नहीं पाई इन बनों में हम तुम दोनों हँकारा किसने दीन्हाँ ध्यान लगाकर देक्खा शिवजी इक तोत्ते की बड़ी रती पलक उठा कै देक्खा सिव जी ने क्रोध भया सिव जी के मन में एक हाथ त्रिस्ल लिया तीनलोक में फिरै है तोत्ता कहीं ठिकाना नहीं पाया अपने कोट्ठे व्यास की पत्नी उसके मुंह में समाया बारा बरस की लगी समाधी तोत्ता लिकड्न नही पाया व्यासदेव घर पुत्र हुए हैं पुत्र हुए बड़े जती सती अमरकथा का बड़ा महात्तम जो नारी सुनले पावै आप तरें और कुल को तारै फर जनम नहीं आवै

# भुलने का गीत

# चन्द्रावल (सावन)

ननद भाविजया का प्यार, दोनों पाणी को निकली जी अब रत आई मारू बीजण बिड्डी कुए पैं घड़ला उतार, फीज पड़ी वारे मुगलों की बिड्डी चन्द्रावली हुसनदार थी, दे लई तम्बुओं के बीच वारे मुगल के न हार बेच्चूं अपणा जी छुड़ाऊँ बिब्बी चन्द्रावली जैसे केले की गोब हार म्हारे घर घणे, बिब्बी ना छूटै चन्द्रावली जैसे केले की गोब

अब रुत आई मारू बीजण जाओ भाब्बो घर आपने थारी कुछ ननीं बिसात खाना ना खाऊँ वारे मुगल का——

अब रुत. . .

घर पहुँची भावजिया सास से करें विचार फौज पड़ी रे वारी मुगलों की, बिब्बी लई तम्बुओं के बीच बाबल सुन कै रो पड़े, भइया ने खाई है पछाड़ बेटी छुड़वाऊँ चन्द्रावली, जैसे केले की गोब

अब रुत...

सोहरा सुनकै रो पड़ा, जेंग्ठा ने खाई है पछाड़ बहू छुड़ाऊँ चन्द्रावली, जैसे केले की गोब वे राजा बेंदरदी सुन कर हंस पड़े जी ऐसी लाऊँ दोय चार, जैसे केले की गोब

अब रुत ..

बाबल बेच्चे जौ चने, भइया बेच्चे अलड़ी जुनार बहण छुड़ावें चन्द्रावली, जैसे केले की है गोब

अब रुत...

सोहरा बेच्चे बाग बगीच्चा, जेट्ठा बेच्चे कुए ताल राजा बेच्चे कड़े हंसली, छुड़ाऊँ राणी चन्द्रावली, जैसे केले की गोब

अब रुत...

बाप बोल्ला अरथ दूंगा, डेढ़ से गडि्डयों का ओढ़ बेटटी बहण छड़ावै चन्द्रावली जैसे केले की गोब

अब रुत आई...

बहली दूंगा डेढ़ सौ घोड़ी दूंगा सौ साठ वइ छुड़ाऊँ चन्द्रावली, जैसे केले की गोब अब रुत...

राजा कहै राणी दूंगा डेढ़ से, रिण्डियों का ओढ़ नाछोडर राणी छुड़ाऊँ जैसे केले की गोब, अब रुत .. अरथ म्हारे हैं घणे, गिंड्डियों का ओढ़ न छोड़ बेटी बहन ना छुटै जैसे केले की गोब

अब हत. . .

बहली म्हारे सौ डेढ़ से, घोड़ों का ओढ़ न छोड़ बहु छुटै न चन्द्रावली——जैसे केले की गोब अब रुत...

राणी म्हारे है घणी, रिण्डियों का ओड़ न छोड़ राणी चन्द्रावली ना छुटै, जैसे केले की गोब अब रुत...

जाओ बाबल भइयाँ घर आपणे जी
थारी कुछ ना बणे बिसात
लाज रक्खूं टोप्पी की जी, खाना ना खाऊँ वारे मुगल का जी
जाओ ससुर जेट्ठा घर आपणे,
थारी कुछ न चले बिसात
लाज रक्खूं चौध्धर पटवारी की जी,
खाना ना खाऊँ वारे मुगल का जी
जाओ कन्या जी अपने देस लाज रखूं थारी टोपी की
खाना न खाऊँ वारे मुगल का
जाओ रे मुगल के पाणी भर के लाए
प्यासी मरे चन्द्रावली अब इत आई...
मुगल का छोकरा डोलची ढाप कै चल दिया
गया कुये के धीरे, कुये के घोरे
तम्बुओं में लई आग चन्द्रावली, अब इत आई...
तम्बुओं में लग गई आग, खड़ी जलै चन्द्रावली

रे. छोटें रथ के समान सवारी जिसका प्रयोग अब भी गार्बो में होता है। बहू-वेटियाँ पदें के साथ इन्हीं में बैठ कर आती-जाती हैं। २. कोई अभाव नहीं, बहुत अधिक है।

जैसे केले की गोब पाणी लाया मुगल का, गया खाय पछाड़ क्या हुई मेरे खुदाय देखी ना भाल्ली, देखी थी चाखी नहीं ये जले चन्द्रावली, जैसे केले कैसी गोब

सावन

कचेरी बैठन्ते म्हारे ससुरे भले जी, के आई रुत सावन की हम क्या जाणे म्हारी बाली बह री अपने जेंद्ठा जी से पुच्छो के आई... भूरी दहाते महारे जेट्ठा भले जी, के आई... मइया-जाये आये लेणेहार, कहो तो भइया संग जाऊँ के आई रुत सावन की मैं क्या जाणूं मेरी छोटी भावज, के आई इत. .. छोटे जी से, अपणे देवरा जी से पूच्छो, के आई रुत. . . गोंहो खेल्लों म्हारे देवरा भले, के आई रुत सावन की कहो तो भइया संग जायें, के आई... हम क्या जाणे म्हारी बड़ी भावज जी, के आई. . . अपणे नणदोइया जी से पुच्छो के आई... गहे बैठ्ठे दे, म्हारे नणदोइया भले जी, रुत. . . कहो तो भइया संग जायें, के आई. . . हम क्या जाणे म्हारी बाली सलज, के रुत... अपणे राजा जी से पुच्छो, के आई... चौष्पड़ खिलन्ते म्हारे राज्जा भले, के आई... जितणां कोठ्ठे में का नाज, भला जी रुत सावन की सारा तो पीस के जड़यो, के आई रुत. . . जितणे अम्बर में तारे, भला जी रुत सावन की इतणी कचौरी बणा के जइयो. के आई रुत...

जितणे पिष्पल के पात, इतणी रोट्टी पोके जाइयो, के रुत. . .

फागन

कचंबी अम्बली गदराई रे फागन में राँड लुगाई मस्ताई फागन में कहियो रे उस ससुर भले से, चाल्ला लेकर आ फागन का बिना मुक्लाई ले जा फागन में, कच्ची कली... कहियो री उस बहू भली से, चार महीने गम खावै पीहर में कच्ची अम्बली.-.

कहियो री उस बहू भली से,
चार महीने गम खावै पीहर में, कच्ची...
किहायो री उस जेठ भले से
चाल्ला ले करवा फागन का
बिना मुकलाई ले जा फागन में—कच्ची...
किहायो री उस बहू भली से,
दोय महिन्ना गम खावै रे पीहर में—कच्ची...
किहायो रे उस देवर भले से,
चाल्ला ले करवा फागन का—बिना...

कच्ची रे...

कहियो रे उस बहू भली से, एक महीना गम खा रे पीहर में

कच्ची...

कहियों रे उस राजा भले से, चाल्ला ले करवा फागन का बिन मुकलावा ले जा फागन में,

कच्ची: . .

कहियो रे उस गोरी रे भली से, ठाड़ा खसम कर लेगी पीहर में...

कच्ची...

चरखे का गीत [क्रिया-गीत] में ज्ञाणो को जाऊँगा में चंदन रूख कटाऊँगा में चंदन रूख कटाऊँगा में चरखा बनवाऊँगा

मेरी पतली गोरी, कात्तेगी अक ना

कात्तूंगी दिन रात, मेरे तकवा तो ना
बिजनौर को जाऊँगा, मैं तकवा वहाँसे ल्याऊँगा
मेरी पतली गोरी, कात्तेगी अक ना
मेरे अच्छे राज्जा जी, मैं माल बटवाऊँगी
मैं तेरे धोरे ल्याऊँगी

मेरो पतली गोरी कात्तेगी अक ना
मेरे अच्छे राज्जा जी कात्त्ंगी दिन रैन
इसमें चकमक तो है ई ना
मैं जंगल कू जाऊँगा, मैं चकमक बनवाऊँगा
मेरी पतली गोरी कात्तेगी अक ना
मेरे अच्छे राज्जा जी कात्त्ंगी दिन रैन
मेरे पै पीढ़ा तो है ई ना
मैं बाढ़ी पास जाऊँगा मैं पिढ़ला बनवाऊँगा
मैं तेरे ताई लाऊँगा
ऐ मेरी मिज्जाजन गोरो, नखरों कात्तेगी अक ना
कात्त्ंगी दिन रात, मेरे पै रुई तो है ई ना
मैं धुने पास जाऊँगा

में हई पिनवाऊँगा, मैं पूनी बनवाऊँगी
मेरी अच्छी गोरी, मेरी पतली गोरी कालेगी
मेरे सुध्ये राज्जा, मेरे अच्छे राज्जा मुझर्य काला भी ना जा
मैं पीहर जाऊँगा, मैं तुझे लखाऊँगा
तेरो नाड़ काट्टूँगा, तेरा चुड्डा पाड़ूँगा
गाँ के चारों तरफी फिरवाऊँगा
चक्की का गीत

चक्की पै घरा पीसणा रे पत्थर फिरताणी
मेरो सास बड़ी जल्लाद री, मैंन्नें ठावै आघ्धी रात
कोरा सा कागद लाओ लिख्ल भेज्जूं पती के पास
सबेरा घर को अइयो रो, म्हारी रातों ना लगती आँख
मेरी बैहण भनेल्ली पूछ रों, कैसे थारे भरतार
टसरी की घोत्ती कर रहे री, जिण के गल में हरा रुमाल
गोरी सच्ची बात बता दे रे, तुम पै क्या आई जवाल
थारी अम्मा बड़ी छिनाल पिसावै आध्धी रात

### सामयिक एवं समाज संबंधी गीत

हिन्दू-मुसलमान संबंधी [पाकिस्तान के संबंध में]

देसन ऊप्पर छोरी रोवै मुसलमाण की बाबूजी मेरा टिकस काट दो पाकिस्तान की ना तेल्ली, ना धोब्बी की, असल पठान की दोध्घड़ ठाक्के पाणी नै चाल्ली तेरा कब्जा ढ़िल्लाए किस आसिक को मोहेगी, ए तेरा बोल रिस्सिल्ला ए मेरे महल में अइयो रे देवरा बात बताऊँगी जो तुझे लाग्गे प्यास मैं बोत्तल ल्या दूंगी मिट्ठी मिट्ठी बोल री भाब्बी तू मुझे बुलावेगी चन्दा बरगी सान के तू साही लावेगी महल तले ने राज्जा जा रह्या पतंग उड़ा रह्या पतंगा नै क्या फूक जला, व्या करावै चलो छोरियो छोरा नाट रह्या बौरा नीं कद आवेगी या जोड़ा पाट लिया क्या कह रही तू जिज्जा जिज्जा—लाग्गूं लोग तेरा आज्जा चंदां बँठ पिलंग पै, काट्टूं रोग तेरा

### शराब के विरुद्ध

बिन्दी ल्याऊँ घड़ाकै ऐजी दारू के नसे में दारू में लगियो आग, ऐजी दौड़े अइयो महलों में मैं बेट्टी साहकार की, बोल्ली बोल्लो सहज में मैं बेट्टी थाणदार की, संटी मारो सहज में पतली कमर लंबे खेस, संटी... पतले पलंग के सार, एड्डी रखो सहज में नकलिस ल्याऊँ घड़ा के, जी दारू के नसे में

<sup>•</sup> मनाकर रहा। २. पतानहीं।

#### गौवध के विरुद्ध

सहर सड़क पै कसाई सांड्डा ले रह्या री
उसके घरी चरख पै गाँ, गऊ ने टेर सुनाई
कोई हो हिन्दु का जाया, गऊ की टेर सुने
अरी मैंन्ने दे दिया गले का हार, गऊ की जाण बचाई
मैं गई सास दरबार सास मूढ़ा बिछा गई
मैं घरा कुरसी पै फेर, नजर छितयन पै पहुँची
मेरी भले घरों की जाई हार कहाँ पै घर भूलठी
सुन सास मेरी बात, हार का हाल सुनाऊँ
एक सहर सड़क के बीच, कसाई खांडा ले रह्या
उन्ने घरी चरख पै गाँव—गऊ...

#### राशन संबंधी

कैसा काल पड़ा है दुनिया में मैन्ना सुना ना देखा है घर के बच्चे खाना माँगा, गेहुँओं में कनटरोल घर की लुगाई खस्ता माँगा, रोज लड़ाई हो घर के बच्चे बगर्ड़ की रोट्टी चावल माँगा चावल पै कनटरोल

घर की लुगाई चावल माँगों, चावल पं कनटरोल घर के बच्चे कपड़ा माँगों, कपड़े पे कनटरोल घर के बच्चे पैसा माँगों कागज के चले नोट

कैसा काल...

घर की लुगाई जेवर माँगै अरी चाँदी सोन्ने पै है दाम---कैसा काल...

#### लोक-गाथा

# सेवा---गुरु गुग्गा की

बाछल ले कै थाल राणी अर चल पड़ी वा चतुर नार बाछल रे एक ड्यौढी लख दूसरी लखे थी—— अर तीसरी ड्यौढ़ी पै तेरी नणद मिली थी जी अर भाई मेरा रे भोला सा बीर दे बचन सुनाय कहती बाछल राणी से
अर भावज मेरी ए क्या किसी देवताकी तारी बावड़ी
क्या पूजने चली है भूमिया को
क्या किसी देवता का गेरा बधावा झूम
अर भाई मेरी रे बाछल बचन सुनाव री—
कहै थी नणदल अपनी से
अरी नणदल री किसी देवता की तारी बावड़ी,
ना किसी भूमिया को पुज्जन लगी
ना किसी देवता का गेरा बधावा
अर दाता री मेरा भोला सा बीर बचन सुनाव
वा कौरारी पाल की

अर नणदल री ले जोगी-सरूपी एक लाल साहब का वो म्हारे बाग्गो पै आ उतरा उसकी मैं सेवा कर दूँगीं अर मुझे कुछ फल मिलेगा री बाग्गों में अरे नारायण प्यारी, मैं सेवा करूँगी मुझे फल मिलेगा, हमें मिलेगा नाम दुनिया में अरी नणदल री म्हारा दुणिया में साझा रहेगा अरे मेरा रे भोला सा बीर दिये बचन सुनावै तू

अर भावज मेरी पहली सेवा तेरे खेल्ले है
महल में बाहर ड्यौढ़ी के
अर भावज ए सम्पत लड्यो महलों में
नी साथ जाइये नांगों में
अरी नणदल तैं नीं कहीं, मेरे सब नेक हायी
मेरी करमों में रे नूं ही रे लिखा था
सम्पत ल्याऊँ थारे आउँ री महल में,
अर नीं नागों के साथ चली जाऊँ री
तैं इतनी कहकै वहाँ तै चल दी
बाछल री वहाँ से चल आवै री हरियल बागों में
अर बाहा ने मेरे रे हरियल बाग की रे परकम्मा
अर खोल्ले किवाड़ दरवाज्जे
खोल किवाड़ दरवाज्जे

अर कभी मारे थी हाँक जोग्गी कू अर गुरुजी भोजन लाई मेरा लिइयो जी नाथ अजमत के पूरे अर भोली महया जौन सा चेल्ला री गया बाग्गों में वो ही मिल गया री महलों में जब चेल्ले ने की भोली बचन सुण रख्या जी अर भोली मइया ले म्हारे सेवे से महारे गुरु की सेवा लगाओ अर भोली मइया म्हारे गुरु की सेवा करे ले लाल हरियल बागों में तेरी सेवा भगवान पूरेंगे अर गुढ़जी लें चाँद-सा चेल्ला एक सूरत का में क्या जानूं तम में गुरु कौन सा अर भोली मइया खारा कुआ पेड्डा चन्दन का जहाँ तणे रे तम्मोटे गुरुवा के अगवी तम्मोटी रे जरद किनारी, बिची थी डोर रेशम की चहाँ सोन्ने की मेख लगी हुई गृह गोरख की कला जाग रही अर वहाँ से इतणी सुण चली रे राणी आवै थी गोरख गही पै 'दादा मेरे रे आती के बाछल देक्खी नाथणे नाथ सो रह्या तम्बू में सवा पहर की ताली लगा ली अर बाछल डोर पकड़ के तम्बू हलावै थी मारै थी हाँक गुरुवा नै अरी गर जी मैं भोजन लाई रे मेरा भोजन लइयो रे नाथ अजमत के पूरे यो भोजन चेल्लों में बरता दो दाता मेरा जी सवा पहर, जब बीच लिया था जाग उठै गही पै, अर भोली मइया थारा तो भोजन मेरा काम का नहीं है

अर बाछण राणी तीन जात की मैं भिच्छा नीं लुंगा सकल दुनियादारी में अर भोली मइया छिप्पन घोबन बाँझ जनम की इन तीनों की भिच्छा ना लूंगा अर भोली मेरी महया तीन जात की जो भिच्छा लुंगा दुनियादारी में तो करै तीरथ म्हारे हल हो जांगै गुरुजी छिप्पण जोणी ना घोव्बन जोणी

मेरा बाँझ्झो का क्या पिछाण बाँझ जनम की ऐंड्डी चोंचली, मात्था धमकनी यही बरन तेरा बाझझों का गुरुजी मेरे बेट्टों की अर पोत्तों की कमी ना

मेरे कमी नहीं महलों में भोली मइया बेट्टे पोत्ते जो होते महलों में तो तूक्यों आत्तीरे बाग्गो में गुहजी मेरे बेट्टे पोत्तों की कमी नहीं

पर राज करनवाला दूसरा नी है तू पिछ ले जनम की माली की है बेट्टी तूने बिरवै नुराये बाग्गों में

तेरे बाग में कोतरी ब्याही

तैं कोतरी के अंडे फोड़े, कोतरी अपने अंडों को फुट्टे देख निढ़ाल होकै गिर रे पड़ी उसका चोला हंस छूट गया

हंस दरगाह में पौंच गया तो उसकी फरयाद लगी रो ताला के तो इस गुन तुझे सात जनम ऊतनी लिखी तेरे मुकद्दर में सम्पत नी मैं लाऊँ कहाँ से दो चार चेल्ले यहाँ से लेजा, महलों में राज करेंगे गुरुजी बिगान्नो पुत्तों कौन सपुत्ता सकल दुनियादारी में

एक बार होके चाहे मर जा, पर होवे जरूर, जिससे बाँझ नाम छुट्टे बगड़ पडोस ने आग पानी लेना छोड़ दिया मेरे महलों से तम रमतों ने छोड़डी है भीख एक बर हो कै घी हो या पूत गुरुजी बाँझो का नाम छूट जा स्यालकोट में पूरनमल दिया तमने रानी इच्छरा के उस दिन से मैं थारी आस में लग रह्यी के मेरा दुणिया में साझ्झा रख देंगे गुरुजी रानी इच्छरा ने बाराबरस तक सेवा करी थी चेल्लो को भोजन खुवाव, बस्तर दिये

चाँद्दी सोन्ने के पात्तर, बनवाये नाथ धड़वाये गुरुजी तम बारा बरस तक आसन थ्माओ बाग्गो में बारा बरस थारी सेवा करूँगी बाग्गों में चौदासौ चैल्लों के धुने सिलगाऊँगी

आस्सन झाड़ के बिछाऊँगी
और थारी सेवा करूँगी, भंगड़ को भाग दूंगी
सुलफइये को सुलफा पोस्ती को पोस्त फिम्मी को फीम
थारी बाग में सेवा करूँगी
गुरु ने छोटा सा पत्तर, काढ़ घरा बाच्छल के आगो
भोल्ला री महया भोजन इसमें भर दो
गुरुजी पत्तर तो है छोटा अर भोजन घनेरा

सारा इसमें आने का नीं
गृह ठा ठाक तुम पत्तर में भरो और मैं घर को जाऊँ
वो जो ठा ठा के भोजन उस पत्तर में भरने लगी
भोजन सारा सपड गया, पत्तर ना भरा गया
तो जिब गृह जी ने कहा, पत्तर भरो अर घर को जाओ
गृहजी जो पत्तर होता तो मैं भर देती

यो अजमत ना भरी जाती अच्छा एक साफा पत्तर के अपर गेर दो साफा पत्तर में गेरतो ही चेल्लो को अवाज लगाई, भोजन पै बैठा दिया चेल्लो को परोस्सो, ए कारा रे पाल की अरी चेल्ली री महया भोजन जिमा दे री महया भाई मेरा रे ढाक्के भोजन चेल्लों को जिमाव चौदइसौं चेल्ले सब जीम लिये भोजन जिब भी ना सपड़ा उसमें तै भोली मइया, भोजन जिमाइयो री घर को जइयो

भोली महया, भोजन जिमाइयो री घर को जहयों अरी कौरा री पाल की अर बाछल राणी ले जिमाय के भोजन चल पड़ी आई घर पड़ कै सो गई हुई सुबेरे घर के कढ़ाई भोजण बनाया फरेर इसीतराँ भोजन जिमाया अर भोली महया तेरी भी सेवा पूरी हुई हर बाछल रानी पेली फटेगी फजल होगी उस बखत फर अखाड़े में अइयो अर भाई मेरा बाछल की बाँही घोरे खड़ी सुनै थी, हरे हरे बागों में हुआ राणी से पहले री बाँही आवै महल में जी अरी कहै थी बाँही काछल रानी से राणी ले वा तेरी बैहण की सेवा पूरी हुई बाछल री अरी पेली फटेगी, दिण लिकड़ेगा

सकल दुनियादारी में

सेवा का फल उसे मिलेगा फोर आध्धी रात पै अपणी बैहण पै भेजी अरी बाँही री ले सेवा के कपड़े

अर मुझे ला दे बाँछल मेन्ना पैसे अरी मैं भी सेवा कर जाऊँगी री अर दाता मेरे इतना सुण के चल पड़ी थी अर आवै थी वो बाछल राणी पै जब बाछल से बाँदी बचन सुनावै है रानी जी वो तेरी बैहण ने कपड़े माँगे

रंग महलों में अरी सेवा के बस्तर माँग रही थी री अर भाई मेरा भोली अद्भृत जमान्ने की नहीं जाने थी छल दुनिया के अर भाई सेवा के बस्तर दे दिये थे

उस काँछल की बाँदी को
लेकर बस्तर बाँदी आवै महल में
अर बाँदी आध्धी रात को चल पड़ी
थी कौरा रे पालकी

लेकर भोजन आई गोरख के धोरे आध्धी रात पै सोले में जगावै अर गहजी ले मैं भोजन लाई मेरा भोजन जीमो री अजमत के पूरे अर भोली मइया रे जलम करे, बड़े चाल पड़े आई नांगों के अखाडे में, आध्धी रात में कैसे आई, तुझे तो पेले फटे बुलाई भोली महया आध्धी रात आकै मेक जगा दिया आकै हरियाल्ले बाग्गों में अरी गुरुजी मुझे कुछ भी खबर ना रही थी अजी अजमत के पूरे अजी मैं जाणा गर जी दिण लिकड़ आया जी अर भाई मेरा री ले कै भोजन गुरु ले बैठ गया अर दाता मेरा ठा कै झोल्ली रे बैठ गया रात अजमत का पूरा अर जोग्गी बाबा दो जौ काढ़े झोली से नाथ गोरख नाथ जोग्गी ने अर जब काँछल के रे दिये उसने हाय जी अर भोली महया री ये जौं ले के तु जइये अपने रंग महलों में न्हा घोक जीमियो, इनके खाये से तुझे आस रहेगी दो जुड़वा पैदा होंगे उरजुन सुरजुन इनका नाम होगा अर भोली मइया लेकै जा चल पड़ी थी

आवै महलों में

#### ४६२

अर भाई ले सेवा के बस्तर तार लिए काछल राणी ने अर जब बाही के हाथ में दिये बाछल को दे आ पेली फटी बाछले ले कै अर चल दी

खड़ीबोली का लोक-साहित्य

### लोक-शब्दावली

लोक-शब्द

शब्दार्थ

अंघाई पेट भरे पर मस्ती आना

अन्दी धोती की फेंट में पैसे लगाने का स्थान

अक संबोधनवाचक शब्द

अकड़् अकड़नेवाला

अंकूर अक्षर अछवाई अच्छा

अजमत (उर्दू शध्द) शान, इज्जत

अटकल अन्दाज

अड़ियल अड़ने वाला

अतलाड्डो अत्यन्त लाड्ली

अतेकसा थोड़ा-सा अधिवच बीच में, आघे में

अनभी-पनभी ऐसे भी, वैसे भी, हर तरह से

अनाप-सनाप ऊँटपटाँग, अनर्गल

अफारा पेट फूलना अबरन-सबरन आभूषण

अबेर-सबेर देर, जल्दी, अनिश्चितता

अमरौती अमर फल

अल्ला बेली इश्वर ही रक्षक है अलसेठ आलस्य के कारण देर या टाल

आवार्जे आवाज आह ठे अध्टमी

आट्ठे अष्टमी आदमजुन मनुष्य की योनि आध्योआध आधा

आध्यी पिछली रात रात्रि का पिछला पहर

आन्स् आँसू

आप्पा अपना शरीर

आरबल आयु

आरता बड़ी आरती

आला दिवारों में बनाया हुआ स्थान

आसन्नपाट्टी रूठने का प्रतीक

ओंघना ऊँघना

ओच्छा कम भरा हुआ, छिछोरा

ओड़ बड़ी इतनी बड़ी ओपुरा- जन जपर का

औपरी असर ऊपरी प्रभाव (भूत-प्रेत आदि का प्रभाव)

ओरे घोरे आस-पास

औकलू, औकल बेचैनी, न सुहाना

 औगण
 अंवगुण

 केल्ला
 अंकेला

 इकलौती
 एक मात्र

 इकादसी
 एकादशी

 इंघे
 इधर, यहाँ

 इतबार
 एतबार, विश्वास

इतणा इतना

इतराना शेखी में आना, बनना

**इमाण** इमान इबजा अब

उरे इधर या पास

उघाड़ना खोलना

उड़काना थोड़ा बन्द करना, बिना कुंडी लगाए ही

उनींद्दा बुराई करना

उठाईगिरा चलता जाता या महत्वहीन आदमी

उत्ता जिसके आगे पीछे कोई न हो

उत्ती का गाली-विशेष

परिशिष्ट ४६५

उद्दापण उद्यापन उम्हानां उत्साह

उमर-पट्टा जीवन भर का अनुबन्धन

उलखना लाँघना

एल्लेले यह देखे (आश्चर्यवाचक भाव)

ऐंदठू ऐठने वाला

एंड लगाना टाँग फैलाकर आलस्य में लेटना

ऐंड्डा-टेढ्ढा तिरछा--बिंका

कंजरी जाति-विशेष, गँवार, शोर मचाने वाली

कचेहड़ी कचहरी

कटखना काटने वाला कट्ठा इकट्ठा

कदी-कदाक कभी-कभी कहूदाना होना लुढ़क जाना

कढ़ाना औटना

कनकी, कन्नो उँगली सबसे छोटी उँगली कनिखयों से तिरछी नजर से

कनागत श्राद्ध

कमचोट्टा काम करने से मन चुरानेवाला

कमेरा काम करने वाला कमीण नीच जाति का करेक थोड़ा-सा, तनिक-सा

कलखोरा अकेलापन पसंद करने वाला, कलह करने वाला

काँवर, काँछ बगल

काढ़ना निकालना, कसीदा करना काढ़ा अत्यधिक औटाई हुई वस्तु

काँचा कंबा

कान्नाफुस्सी कान में बात करना

किधें किथर किच्चडु कीचड़

किचकिचाना दाँत मीं वकर गुस्सा करना

किनचना जोर लगाना

कीच कीचड

कुक्कर क्योंकर, कैसे कुचाल बुरे तरीके से

कुंचा देना आग लगाना, नष्ट करना

कुंडा साँकल, दही के लिए मिट्टी का खाली बर्तन

कुसैनी कमबस्त कुहाना कहलाना कुणबा कुट्रम्ब

कुड़ी कुड़ा डालने का स्थान

कूल्हना कराहना कँड़ी सख्त

कोट्ठा घर के अन्दर का सामान रखनेवाला कमरा, छत,

वेद्रयाका चौबारा

कोसना गाली देना

कौत्तक कौतुक, घृणास्पद कार्य कौल, करार बातचीत पक्की करना कौली भरना हाथों से बाँधना

क्यनै शायद (विस्मयादिबोधक)

खटोल्ला ं छोटी चारपाई

खरसा जा खरसाव गर्मी खवा कंधा खसबोई सुगन्ध

बस्सी कमरे के अन्दर की नाली

खांडा तलवार खात्तर लिये, वास्ते खिंडाना गिराना

खुदाण कुम्हारों के मिट्टी खोदने का स्थान खोऊबखेड़ू खोने, बखेरनेवाला, नष्ट करने वाला खोड़िया बारात जाने के बाद होने वाला नाचगान

खोंसना छीनना खोंप्पें काँटे परिज्ञिष्ट ४६७

गट्ठड़ बड़ी गठरी

गडूलना बच्चों का खड़े होकर चलानेवाला लकड़ी का खिलौता

गड्डी बहुत सी चीजों का एक जगह बंबा समूह

गहर मोटा, आंघा पका गजबण गजगामिनी नारी गहबद भागना उलटे-पुंलटे भागना

गद्देसी एकदम

गाड्डन जोग्गा जमीन में गाड़ने योग्य 'एक प्रकार की गाली'

गाँड्डा गन्ना गाही मन

गाइहराम कमचोट्टा, आलसी

गाम गाँव

गाबरू-गबरू पुष्ट युवक

मल्होर-गाहा मल्होर, पल्हाया, दोहा-विशेष गिरे पड़े अनावश्यक वस्तु या व्यक्ति

गुन्ठी अँगूठी गुनकी डुनकी

गुद्दी गर्दन के पीछे का भाग

सुमसुम चुपचाप -पुमान घमण्ड गू पालाना

गूनमथून कुछ न कहनेवाला गेरना गिराना, डालना

गेल्लोगैल साथ-साथ या हाथ के हाथ

गोड्डा घुटना

गोत्तीभाई एक ही गोत्रवाले व्यक्ति

गोस्सा उपला, कंडा

गौनियाई गौने में आयी हुई वधू

प्यारस एकादशी घणी अधिक

घड़ोंच्ची घड़ा रखने के लिए लकड़ी की बनी तिपाई

घालना डालना

घालमेल गड़बड़ करना, मिलावट करना

घुंट्टी बच्चों को जन्म देने के समय व बाद में दी जाते वाली

औषधि विशेष ।

घुन्ना मन में बात रख रेबाला व्यक्ति

घूरा कूड़ा डालने का स्थान

चंग्गी अच्छी चंदा चाँद

चंबोली एक छंद विशेष

चकचाल चालबाज

चझ्मासा-चौमाम्सा बरसात के चार महीने चातुर्मास

चटोरा चटपटी वस्तुओं में रुचि लेने वाला

चिचराड़ा झगड़ा, रोने रोना

चमक नींद जल्दी खुल जाने वाली नींद

चड्ढी गाँठना कमर पर चढ़ कर सवारो करना, (मुहाबरा)

चाम चमड़ी चाव शौक

चार खूंट चारों दिशाएँ

चाल्ला गीना, आश्चर्यजनक कार्य, कौतुक

चाहना आवश्यकता, इच्छा, प्रेम चिक्कट्ट चिकनाई से गंदी हुई वस्तु

चिकनी-चुपड़ी चापलूसी की बात

चिट्टा सफेद

चिड़ा-चिड़ी नर, मादा चिड़िया चित्त भी, पट्ट भी हर प्रकार से

चिलत्तर बनावटी व्यवहा<u>र,</u> चरित्र

चुंडा पाड़ना चोटी खींचना, लड़ना (मुहावरा)

चुम्बा चुभ्बन

चुमकारना पुचकारना, प्यार करना

चुबारा चौबारा, सड़क के ऊपर का कमरा

चून माँडना आटा गूंदना

परिशिष्ट ४६९

चुरमा रोटी या पराबठे का चुरा करके उसमें घी और चीती

डाल कर बना व्यंजन

चूढ़ा भंगी

चैत्री चैत्र से सम्बन्धित चोक्खा साधारण अच्छा

चोचले नखरे, स्वयं को आराम देने के लिए अनावश्यक काम

एवं दिखावा करना

चोल्ला शरीर, ऊपर से नीचे तक एक ही ढीलाढाला वस्त्र

चौक पूरणा त्यौहार आदि पर आटे या रोही से जमीन पर अल्पना

बनाना

चौरा विवाह मंडप में वेदी के पास वाली यज्ञ की राख आदि

चौथ चतुर्थी चौदस चतुर्दशी

छकना पेट भरना, तुप्त होना

छ इक इं चपत छ इंो-छ टाँक अकेली छ ठ ष घठी छ ठे-छ मास्से कभी-कभी

छाप्पा छपा हुआ, छाप

छिक्कल छिलका छिनाल गाली-विशेष

छीड़ जहाँ भीड़ न हो

छेतना मारना छोरियाँ लड़िकयाँ छोह कोघ

जकड़ी विवाह से पहले राश्रि को गाया जाने वाला गीत-विशेष

जग-जुनार प्रीति-भोज

जद जब जनो मानो

जलगा जलनेवाला, ईषीलु, गाली-विशेष

जली मिराड़ कोघी, ईर्षालु

जवालं मुसीबत जावस्त या जात्तक बास्तक

जाड्डा-पाला जाड़ा, बहुत सर्दी

जान-लेवा प्राण लेनेवाला, दुख देनेवाला, गाली-विशेष

जाम्मे पैदा हुए, जन्म लिया

जिज्जा बड़ी बहन के पति--जीजा

जिजमान यजमान जिब जब जिभी जब भी

जिवाना जीवित करना जीमना भोजन करना

जीम्मन दावत जुगत युक्ति

जुनार ३६ जातियों को भोजन कराना

जुलम जुलम करना--आइचर्यजनक कार्य करना

जेंट्ठा सबसे बड़ा बेटा जेवड़ी रस्सी, जकड़नेवाली

जोक्लो भय, खतरा जोग्गा योग्य जोट जोड़ी झटदेसी तुरन्त

झबरझल्लो जल्दी-जल्दी में उल्टा-सीधा काम करने वाली

झिंगला ढीली खाट

श्चरना तिल-तिल करके कमजोर होना

झुलसा गाली-विशेष

झूलणी झूलते समय हाथ से झुलाना, झूला

झोट्टा चोटी, झूले पर बैठे व्यक्ति को हाथ से बढ़ाना

टंडीरा सामान

टका दो पैसा, अधन्त्र। टपका टपकने वाला आम

टहल सेवा

टाँय-टाँय फिस 🕟 हारने पर बच्चों द्वारा चिढ़ना

टिक्कड़ मोटी रोटी

परिशिष्ट ४७१

टुंड्डा एक हाथ वाला आदमी टुस्सी फुनगी, सबसे ऊपर का भाग

टेहले विवाह में होने वाला लोकाचार

टेवा लग्न

टोर्टा नुकसान, कमी

ठकुरसुहाती मालिक को अच्छी लगने वाली

ठलुआ बेकार आदमी

ठाके उठाकर

ठाढ़ा या ठाड्डा मजबूत, तगड़ा

ठाल्ली खाली ठौर जगह ढब ओर, हाल ढाल तरीका ढिमकाना अमुक

ढीड आँख में आनेवाला मैल

ढुंगो कुल्हे डर

ढुकाना दरवाजा आधा बन्द करना

ढू-पड़ना गिर पड़ना ढ़ेट खुलना-पड़ना हिम्मत बढ़ना ढेर सारा बहुत सा डंग्गर-ढोर जानवर

ढोना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना

डाँगर पशु

डार डाल, हिरनों का झुँड

डोबना' डुबोना डौल मौका

तइया तीसरे दिन का बुखार

तत्ता गर्म

तड़के बहुत सुबह तिनक मनकं तिनक सा तलकाट कटुता तागड़ा साबुओं द्वारा बाँधी जाने वाली मूँज की तगड़ी

तायस पति की ताई

तावली या तावल जल्दी तिरोदसी त्रयोदशी

तिसाल्ला तीसरे साल में

तिस प्यास

तिसाना प्यासा होना

तीज तृतीया तीजन तीजों की

तीहल तीन कपड़ों का जोड़ा

तैन्ने तूने

थान सती या देवता का पवित्र स्थान

थारा तुम्हारा थूथड़ी मुंह

थोथ्या बीच में से खाली, खोखला

थोबड़ा विकृत चेहरा

बड़बड़ाना धमकी देना, रोब देना

दर में दरवाजे में दसमी दशमी

दसोहा घर से निकाल देना

दात दहेज दिक होना तंग होना

दिक देख (सम्बोधन)

विह् आँख विहा मन विलह्च दरिद्रता दुक्खे दुखना दोवा' जिस्स

दावा दिया, दीपक

दुत्तेखाना शिकायत करना, चुगली करना

दुल्हेंडी फागका दिन

दुत्ती इबर की उबर लगाने वाली

दुबकना छिपना

दुहाग जान बूझकर वियोग कराना

दूजा दूसरा

देहली दरवाजे की चौखट का निचला हिस्सा

दोहता लड़की का लड़का

-दौज दोयज

थन गाय-भैंस आदि दूब देने वाले जानवर

धनी पति या पत्नी का संबोधन

घरम भैन मानी हुई बहिन

घरमी धार्मिक

घरमाप्पा धरम सम्बन्ध स्थापित करना, धर्म-बहन

धगगा धागा

थाड़ मारना जोर-जोर से सोना, फूट-फूट कर रोना

धिकपड़ना भीड़ का एकदम से आना

विंगामस्ती जोर, जबरदस्ती

धी, धीम बेटी

धियाना जहाँ लड़की या ननद का विवाह हुआ हो

चोरे पास **घौ**ले सफ़ेंद

नक्कू बनना हर बात में आगे बढ़ कर बदनाम होनेवाला

नक्को नखरों वाली, नाक चढ़ाने वाली

निदद्दा जिसकी नियत खराब हो

नन्दोत नन्द की लड़की ननसाल नाना का घर नाज्जो नखरेवाली

नवा नया

नाटना मुकरना, बात से हटना

नस्सो दूल्हा नाड़ गर्दन नाड़ा कमरबन्द नावा धन

नासपिट्टा गाली-विशेष, नाश करनेवाला

निखट्टू काम न करनेवाला

निखालिस शुद्ध

निगोड़ा गाली-विशेष निचलवाई या निचलाई निश्चल. स्थिर

निठल्ला बेकार

निष्ठत्तो पुत्र-विहोना निफराम निश्चिन्त

निमाना धन अग्राह्य धन निवायाः कम गर्म

निवाच हल्की गर्माई निसाखातिर निश्चिन्त

निरनो बिना कुछ खाए-पिए निर-भाग भाग्यरहित, अभागी नुकस निकालना दोष निकालना

नूं यान् इस तरह नून नमक

नेट्ठमं बिल्कुल या पूरी तरह

नेड़े पास<sup>ँ</sup> नेज्जू रस्सी

नेग विवाह आदि शुभ अवसरों पर व्यक्तियों को उनका

भाग देना

नियम-धरम नियम-संयम

नौआ नाई

नौतना निमन्त्रण देना

नौनी मक्खन नौम्मी नवमी

नौरते नवरात्र के नौ दिन, या उस समय पर उगने वाले जौ

के छोटे पौधे

न्हुलाना नहलाना परके पिछले साल

परारके थिछले साल से पहले साल

पत लाज, विश्वास

पचपात्तर पूजा का बरतन

पड़वां प्रथमा पड़नां लेटना

पड़िया श्राद्धं आदि लेने वाले ब्राह्मण या बछिया

पट्टी पढ़ाना सिखाना, बहकाना

पाँच्चे पंचमी

पाड्ना उखाड्ना, फाड्ना

पायतं चारपाई का निचला हिस्सा, पैरों की ओर पाल्लर राई के पानी में डाले गए बडे-पकौडी

 पाहुना
 अतिथि

 पिछान
 पहचान

 पिरोह्त
 पुरोह्ति

पितसरा पति का चाचा

पीहर बहु के माता-पिता का घर

पुआं मीठा पूड़ा पुन्न पुण्य पुन्नो पूर्णमासी

पुजापा पूजा में चढ़ाई गयी वस्तुएँ

पुरखा पूर्वज पूर्त पुत्र पुरमपूर सम्पूर्ण पेला पीला

पेलना कोल्ह में लगाकर निकालना (तेल या रस)

पैड नामोनिशान या पाँव का निशान

पैड़ी सीढ़ी

पॅर भारी होना गर्भवती होना पोत उतारनां बारी उतारना पोनां रोटी बनाना पोटली छोटो गठरी

पोतडें छोटे बच्चों के नीचे बिछाने के कपड़े

पोत्ता पौत्र, पोचा पौ प्याऊ फलाने अमुक

फुआ बुआ, पिता की बहन

फूल मिश्रित घातु

फैल भरना अपनी बात मनवाने के लिये बहाना करना

फोकट मुफ्त में फोल्ला छाला बझौटी बाँझ

बगड़-बिचाल्ले आँगन के बीच में बजरिकवाड़ मजबूत किवाड़

 बदकार
 बदमाञ

 बणैनी
 वैश्य-स्त्री

 बटले
 इकट्ठे होना

बटियामार ठग

बरजना मना करना

बन्नो कन्या-जिसका विवाह होने वाला हो

बरत वृत

बरती रहना व्रत रखना

बलाय बाहरी प्रभाव, भूत-प्रेत से सम्बन्धित

बरदा आदमी

बरी लड़के के विवाह में लड़के के घर से आनेवाली सामग्री

बाँछा इच्छा

बाड़ना घुसाना बामनी ब्राह्मणी बाय वायु (रोग)

बायना वत-त्योहार आदि पर अपनी पूज्य स्त्रियों को

मिनसकर वस्तुएँ भेंट करना

बार-द्वारी द्वार पर दूल्हे की पूजा करना

बारजा सड़क की ओर निकला हुआ ऊपर का तीन खिड़िकयों

वाला कमरा

बालना दीपक आदि जलाना

बाली उमर कम अवस्था

परिशिष्ट ४७७

बावला पागल, भोला, प्यार में कहा जाने वाला शब्द

बास्सण दर्तन

बास्सी पहले दिन का बचा हुआ भोजन

दिन बाहुड़ना अच्छे दिन लौटना बिगान्ना, बिराणा पराया, बेगाना बिलौट्टा बिल्ली का बच्चा

बिनारना' काटना बिरमा∰ ब्रह्मा बिरादरी जाति बिसात सामर्थ्य

बिसनी वैदय उपजाति बिजार छोड़ा हुआ बैल बिसभना, मौलना चुड़ी ट्टना

बीच-बिचाल्ला बीच में पड़ कर फैसला कराना

बीर भाई

बीस्सें वैश्य अग्रवाल

बुक्कल पृथ्वी की माप, रजाई लपेट कर बैठना

बुड़क मारना काट खाना बुहारी झाडू

बुहारना झाडू लगाना

बुतना रात के रखे भोजन में दुर्गन्ध आने लगना

बूस पहेली, पूछना बूरा साफ की हुई खाँड़ बेड़ मोटी, बड़ी रस्सी

बेल्ला काँसी का बड़ा कटोरा-विशेष

बेसबरा धैर्यहीन

बैड़ देना होनेवाली बात का इशारा देना, अललटप्प बात करना

बैयरबान्नी स्त्री या महिला बैहली बैलों का रथ

बोहिया सींक से बनी हुई छोटी टोकरी, जिसमें शादी में मिठाई

आदि दी जाती है

बोई आना ् दुर्गन्ध आना

बोचना बन्द करना या दबाना

बोद्दा कमजोर बोब्बो बड़ी बहन

बौंत सामर्थ्य, अवसर, मौक़ा

ज्याहना बच्चा देना

ब्याही पुत्र-जन्म के अवसर पर गाया जानेवाला गीत

ब्यौरा लाना समाचार लाना भकाना बहकाना

भणेली, भनेल्ली सखी

भड़वा गाली-विशेष भतेरा बहुत-सा भरपाया उबना भरतार पति भांडे बरतन

भांजी मारना किसी के बनते हुए काम में उल्टी-सीधी बात कहकर

रुकावट पैदा करवा देना

भाजना छोड़ कर भागना

भाज्जी सब्जी, विशेष अवसरों पर एक दूतरे के यहाँ भेजना भात लड़के-लड़की के विवाह में मामा की ओर से दी जाने

वाली वस्तुएँ

भातई, भात्ती भात देनेवाला भिड़ना टक्कर होना भिनकना गन्दगी होना भींचना कस कर दबाना

भीनाजी बड़ी बहिन के पति, जीजाजी

भूंडा गन्दा

भुज्जी पत्तों की बनी हुई सब्जी

भूट्टू बेवकूफ़ भूमिया ग्रामदेवता

भेल्ली युड़ का पाँच या ढाई सेर का टुकड़ा

 मैन्ना
 बहन

 भैमारा
 भयभीत

परिशिष्ट

भैंकड़ा मुँह फाड़ कर रोना

मंगता भिखारी

मढ़ा बारात के जाने के एक दिन पहले एक प्रकार का

लोकाचार

मलंगा उदंड

मत बुद्धि, नहीं मतद्द विमाता मनरा मनिहार मरद-मानस पुरुष

भरजानी एक प्रकार की गाली

 माँ-जाया
 सगा भाई

 माड़ा
 कमजोर

 मातबरी
 विश्वास

 मालमता
 धन

मारू मारने वाला मावस अमावस्या

मिंगन बकरी का पाखाना मिट्ठो, मिट्ठी बच्चे का चुम्बन मिम्मा, मिम्मी छोटा लड़का, लड़की मियाँ मिट्ठु अपनी तारीफ करना

मिनसना मनः संकल्प करके किसी को देना मिसरानी ब्राह्मणी—रोटी बनाने वाली मिस्सर रोटी बनाने वाला ब्राह्मण

मिस्सी-कुस्सी रूखी-सूखी मींडना गोदना मीं वर्षा

मुई गाली-विशेष

मुकलावा गौना
मुलक मुल्क
मूंझोँसी मूंहजली
मूतना पेशाब करना

म् बिटलाना त्यौहार आदि पर मीठी वस्तुओं से मुंह जूठा करना

मोरी खिड़की, कमरे की एक अन्दर की नाली

मोतीझड़ा बढ़िया चावल

मोड़ दूरहे के सिर पर बाँधा जानेवाला विशेष प्रकार

का मुकुट

याणी छोटी अवस्था की

याणयत बचपना

याणा कम अवस्था का

रबत आदत

रवा सूजी, दानाराँधना पकानाराड झगड़ा

रांड-रोना दुनिये की बुराई-भलाई करना, या अपना दुख रोये

जाना

राजी राजी-खुशी, इच्छा

रावला होशियार

रुक्के मचाना शोर मचाना

रिजक रोटी

रेवड़ भेंड़-बकरियों का झुंड

लखाना देखना

लंगोटिया यार अभिन्न मित्र

लच्छन लक्षण

लपालपी बेकार की बातें बोलना

लपड़बोंघों फूहड़ लम्डा लड़का लत्ते कपड़े

लाड्डो प्यारी बेटी

लाद्दी बोझ लाम युद्ध

लाल प्यारा लड़का, सम्बोधन

लाल्ला छोटा भाई, देवर का प्यार भरा सम्बोधन या बच्चा

लुकना छिपना

लुगाई

पत्नी

लभाव में

मुफ़्त में

लौंडी-लारे

लड़के-लड़की

लौंवडा

लडुका

वारी '

सम्बोधन का शब्द, (लड़कियाँ आपस में इसका

प्रयोग करती हैं)

शिवाल्ला

शिवालय, मन्दिर

सकेरना

इकट्ठा करना, साफ करना

संजोग

संयोग

संजोना

सजा कर रखना

संतोखी

संतोषी

समाक्की सच्चोसच्च दोनों आँख वाली वास्तव में सत्य

सत सदरोई सत्य की शक्ति सदा रोनेवाली समाप्त होना

सपुत्ती सरावगी

सपड़ना

पुत्रवती जैन वैश्य

सरना

काम चलना, गुजारा होना

सलज साँझ

साले की पत्नी

साढ़

शाम आषाढ्

साढ्सती

शनि की साढ़े-सात वर्ष की दशा

साढ़ढ़ू

साली के पति

सासरे

ससुराल

सास्स्

सास

सिंगवाना सिट्ठा

सम्भाल कर रखना स्वादहोन या फीका

सिद्धा देना

सिंदारा

बाह्मण को खाने की बनी हुई सामग्री दान देना लड़की को भेंट भेजना, सावन या तीजों आदि पर

एक लोकाचार

सिमरक

सिंदूर

नाक की गन्दगी सिनक

जलना सिलगना

विवाह के अवसर पर गीतों में मजाक में गाली देना सीठने

ठंड सीत

सिलवाना सुवाना

स्त्रियों के घोती के सामने की चुन्नट सुड्डा

आवाज करके पीना सुड़कना

गरारे को तरह लड़कियों की पोशाक सुथना

साफ़ सुथरा साथ

सुदा सीधी तरह सुध्धी ढ़ाल

सीधा सुल्टा

सीधी तरह से सुल्लो

ससुर सुसरा, सौरा

सुहाग सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ सुहाग विटारी

तोता सुंआ

अपने आपको अमीर समझेने वाला संठिया सर्राफ

साथ सेत्ती

स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जानेवाली चादर सेल्ला

तीर की तरह निकलना संड्देसी बिना ध्येय के घूमना सैल सपाटा

हाथ में रक्खा जानेवाला डंडा

सोट्टा शोभा, विवाह आदि में दी जानेवाली वस्तुएँ ्र सोब्बा

फुरसत सोबता

स्वर्ण की काया सोरनकाया शकुन-अपशकुन सौण कुसौण

सुन्दर सोणा सुन्दर सोहणा

पुत्र-जन्म के अवसर पर गाये जानेवाले गीत सोहिले

হাীক सौक

साहूकार, घनी जो रुपया सूद पर चलाते हैं सौकार

लिहाफ़, गद्दा सौड़ बिछाने

सयाऊ साँप के बच्चे

स्याणा बड़ी अवस्था का--समझदार

हगना पाखाने जाना

हड़कल शरीर में दर्द होना हड़क्दुटनी हडि्डयों में दर्द होना

हड्डे, हाड़ हड्डियाँ हटकें दुबारा हबेल्ली हवेली

हलहल बहुत जोर से हाँक मारना आवारा देना

हाँकना जानवर को चलने के लिये टिटकारना

हाली हल चलाने वाला हिल्लेसिर कार्य से लगे हुए होना

हिरस नकल

हिरसल्ला नकल करने वाला

होनमत दुर्बुद्धि

हुड़क तलब लगना, इच्छा होना

हूर सुन्दरी

होल्लर छोटा बच्चा

हेकड़ी शेखी हेट्टा कमजोर

.

## स्त्री-पुरुषों के प्रचलित नाम

## स्त्रियों के नाम

अनारो, असरफी, इमरती, कटोरी, कबूल्ली, कसमीरी, किरनो, कैलास्सो, ग्यानो, गिग्गी, गैंहो, गुलाब्बो, चन्दो, चम्पा, चमेल्ली, छीमा, छोट्टी, जनको, बुल्लो, परकासो, परेम्मो, फुल्लो, बुध्धो, बिरमो, बिल्लासो, बिसम्बरी, मनसा, मिन्नो, मुकन्दी, मुल्लो, कटोरी, रामकली, रामप्यारी, रिसाल्ली, रतनो, रूप्पो, लक्खो, लच्छो, साम्मो, सन्नो, सरबती, सत्तो, सुक्को, सुरजो, सोन्ना, हंसो।

## पुरुषों के नाम

अतरा, अमीचन्द, अमोलक, अल्लारखा, अलगू, ओम्मी, कबुल्ले, कयुम रोड़ा, कालू, किसना, केसो, खिलाड़ी, गफूरा, गुलमा, गेंद्दा, चूहड, चौहल, छंगा, छंगू, छज्जू, छेदी, जग्गू, जादो, जाहना, जुम्मन, टेक्क्, तिरखा, दरबा, दिवल्ला, धञ्च, फरमा, फरमी, नकली, ननक्, नूरा, निहाल्ला, फत्तू, पुद्दन, बदलू, बन्ने, बखतावर, बाँक्के, बल्लू, बिरमा, बिसन्, भुल्लू, भुल्लन, भोक्खन, भैरो, मक्खन, मलखान, मिट्ठन, मितरू, मिसिरी, मुकन्दा, मुख्तयारा, मुश्नन, मूंगा, मूला, मोटू, मोल्हड़, रतन्, रहमत, रामखेलावन, रामरक्खा, रिसाल्ली, रोड़ा मल, लक्खी, लालू, समस्, सलम्, सालग, सिमरू, सीतल, सुक्खन, सुक्खा, सुरजा, सुदू,, सोल्हड़, हरदेवा, हरद्वारी, हरफूल, हुकमा, हुसियारा।

## प्रकाशित लोककथाएँ एवं अन्य सामग्री

१. भजन निर्गुन ब्रह्मज्ञान

२. भजन बब्रूवाहन और अर्जुर-युद्ध

३. गजनागोरी--संगीत शाही

४. गुह-चेला संवाद (संसार चक्कर)

५. ब्रह्मज्ञान—ज्ञान पकड़ (प्रश्नोत्तरी)

६. ख्याल—तर्ज शीशराम— दूसरा भाग

७. साँगीत कृष्ण भात

८. फूला जाट नसीस

९. भजन तरंग

१०. पान की बेगम रागनियों का रसगुल्ला

११. हुकम का बादशाह रागनियों का गुच्छा

१२. चिड़ी का इक्का रागनियों का गुच्छा ले०—चौघरी घीसाराम, मटीपुर प्रकाशक—चुरूसहाय व प्रमुदयाल बासदेव गोकुलचन्द बुक डिपो, गूदड़ी बाजार—मेरठ

बाजार—मेरठ
लेखक—शंकरदास ठाकुर प्रेमासिंह
जिठौली, डा॰ मऊ, मेरठ
चन्द्रमार उर्फ बादीदत्त, नगर जवाहर
बुकडिपो, गूदड़ी बाजार, मेरठ
महात्मा गंगादास जी, गड़मुक्तेश्वर,
जवाहर बुकडिपो, मेरठ
गंगादास जी, जवाहर बुकडिपो,
मेरठ
जवाहर बुकडिपो, मेरठ

सगुवासिंह, सिखैड़ा निवासी, जवाहर बुकडिपो, मेरठ सगुवासिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ लेखक—कालूराम, लोकनाथ, मेरठ लेखक व प्रकाशक—प्रमुदयाल, बुकसेलर, खतौली

प्रमुदयाल बुकसेलर, खतौली

प्रमुदयाल--बुकसेलर, खतौली

चौ० नत्थुदास, जवाहर बुकडिपो, १३. नरसी का भाव मेरठ गुरु बिन्दू मीर (खानपुर) जवाहर १४. साँगीत रूप-बसंत बुकडिपो, मेरठ रघुबीरशरण, जवाहर बुकडिपो, १५. साँगीत कृष्ण-सुदामा मेरठ रघुबीरशरण, जवाहर बुकडिपो, १६. साँगीत नारसी भात मेरठ नत्थ्दास, मीराँपुर, जवाहर बुकडिपो, १७. सौदागर बच्चा प्रेमवती मेरठ एल० सी । मटरूमल, जवाहर बुक-१८. आल्हा (खड़ीबोली में प्रसिद्ध) डिपो, मेरठ असली आल्हा-खंड बावनगढ़ की लड़ाई सगुवासिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ १९. संगीत लीलो चमन मीरदाद (हापुड़) बासदेव गोलचन्द २०. झूलने कंवर निहालदे बुक डिपो, गूजरी बाजार, मेरठ सुल्लामल गाजियाबाद २१. झूलते लवकुश बासदेव गोकुलचन्द बुक डिपो, गूजरी बाजार, मेरठ २२. ज्ञीलादे राजा रिसालू (४ भाग) हरबंस लाल बिजरौल, जवाहर बुक-(दीवान महतेशाह--१) डिपो,मेरठ पं रामशरन दीवानदत्त, जवाहर २३. निहालदे परवाना बुकडिपो, मेरठ हरवंशलाल (बिजरौल) दो भाग, २४. होली बहन भाव जवाहर बुकडिपो, मेरठ हेमराज सिंह, जवाहर, बुकडिपो, २५. होली सीता बनोबास मेरठ हरवंस लाल, जवाहर बुक्टियो. २६. राजा रघुबीर सिंह

मेरठ

४५. महाराज भीष्मपर्व

| 11(14)-5                 | 628                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| २७. कंवर निहालदे बाग     | पं० रामसरन दिवानदास, जवाहर<br>बुकडिपो, मेरठ |
| २८. पूरनमल भक्त          | वालकराम, जवाहर बुकडिपो, मेरठ                |
| २९. ढोला नरवर गढ़        | ठा० गजाघरसिंह फतेहपुर निवासी,               |
|                          | दीपचन्द बुकसेलर, नयागंज, हाथरस              |
| ३०. गोपीचन्द             | बालकराम, शिक्षाग्रन्थागार, मथुरा            |
| ३१. महाराना प्रताप       | महात्मा लटूरसिंह के शिष्य, खिम्मन           |
|                          | सिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ                   |
| ३२. चत्तर बित्तर         | अरजुन सिंह, वागपुर, प्रकाशक                 |
|                          | बुकडिपो, बुलन्दशहर                          |
| ३३. जयमल फत्ता           | कुन्दनलाल पाघा, जवाहर बुकडिपो,              |
|                          | मेरठ                                        |
| ३४. साँगीत देवर-भाभी     | सगुवासिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ              |
| ३५. चन्द्रहास            | बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो, मेरठ              |
| ३६. मोरध्वज              | गुरु बुन्दू मीर (अंघे) जवाहर                |
|                          | बुकडिपो, मेरठ                               |
| ३७. अमरछड़ी              | गुरु बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो,              |
|                          | मेरठ                                        |
| ३८. महाराज अशोक          | गुरु बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो,              |
|                          | मेरठ                                        |
| े३९. निदने का भाव        | मशहूर साँगी, सगुवासिंह, ज़वाहर              |
|                          | बुकडिपो, मेरठ                               |
| ४०. साँगीत देवर-भाभी     | सगुवा सिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ             |
| ४१. होली लक्ष्मण मूर्छा  | छज्जूमल, जवाहर बुकडिपो, मेरठ                |
| ४२. होली भानमती सती      | हेमराज सिंह, जवाहर बुकडिपो,                 |
|                          | मेरठ                                        |
| ४३. महाभारत कर्णपर्व     | हेमराज सिंह, जवाहर बुकडिपो,                 |
|                          | मेंरठ                                       |
| ४४. होली द्रोपदी स्वयंबर | हेमराज सिंह, जवाहर बुकडिपो,                 |
|                          | मेरठ                                        |

पं० रामसरन बैंढ, जवाहर बुकडिपो,

मेरठ

४६. चन्द्रकिरन मदनसैन ४७. होली हीर राँझा ४८. असली बारहमासा रामायण

४९. चन्दना

५०. मदनपाल चन्द्रप्रभा

५१. बिल्व मंगल ५२. होली जर्मन जंग (वसंत के गीत)

५३. साँगीत कृष्ण-सुदामा ५४. होली लैला-मजनू

५५. गुलजार सखुन तुर्रा (चार भाग)

५६. भरतरी विगला

५७. झूलने जाहर पीर ५८. होली राजा कारक

५९. सुलतान निहालदे

६०. वीर नाहर्रासह गूजर

६१. ज्ञाही वजीर

सगुवासिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ घीसाराम, जवाहर बुकडिपो, मेरठ चौ० घीसाराम मटीपुर, वासदेव गोकुल-चंद बुकडिपो वासदेव गोकुलचन्द, गुजरी बाजार, मेरठ अखाड़ा—नत्थूलाल, गुजरी बाजार मेरठ नत्थूलाल, गुजरी बाजार, मेरठ चौ० घीसाराम, मटीपुर, निवासी, गुजरी बाजार, मेरठ रघुबीर शरण गुजरी बाजार मेरठ गृह घीसाराम, गुजरी बाजार, मेरठ मटीपुर निवासी

मुंशी सुखलाल सिंह, शागिर्द लाला में रोसिंह, गुजरी बाजार, मेरठ नत्यूलाल, जावली निवासी, गुजरी बाजार, मेरठ ला० सुल्लामल, गुजरी बाजार, मेरठ पं० रामशरण, बेड़े निवासी, गुजरी बाजार, मेरठ रामिश्वान व्यास, गुजरी बाजार, मेरठ (१८५७ की झांकी) चौ० बेगराज सिंह, गुजरी बाजार, मेरठ मोहना देवी, चन्द्रलाल भाट, गुजरी बाजार, मेरठ

| 1         |  |
|-----------|--|
| तकः       |  |
| iv        |  |
| बंधी      |  |
| तत्संबंध  |  |
| Ę,        |  |
| संक्षिप्त |  |
| अर्र      |  |
|           |  |
| महत्व     |  |
| 5         |  |
| •         |  |
| स्थान     |  |
| TN<br>TN  |  |
| विभिन्न   |  |
| 18        |  |
| प्रदर्श   |  |
|           |  |
| म् ज      |  |
| बड़ीबोली  |  |
| <b>*</b>  |  |

| खड़ोबोली प्रदंश के विभिन्न स्थानों का महत्व और संक्षिप्त तत्संबंधी दन्तकथाएँ | s* | तत्संबंधी दन्तकथाएँ | १. हस्तिनापुर के निर्माता मय दानव ने इसका निर्माण | किया था, अंतः इसका नाम मयराष्ट्र था, जो बिगड़ | कर मेरठ हो गया है। | २. ३०० वर्ष ई० पू० अशोक ने एक स्तम्म की स्थापना | की थी, जिसको १२०६ में फिरोजशाह देहली ले | गया ।               |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| का महत्व औ                                                                   | >> | महत्व               | पौराणिक                                           |                                               |                    | ऐतिहासिक                                        |                                         |                     |
| प्रदेश के विभिन्न स्थानों                                                    | m  | विशेषस्थल           | १. बाबा औषड़नाथ का                                | मन्दिर-मैंसाली-ग्राउंड                        |                    | २. शाहजहाँ के गुरु का                           | मकबरा                                   | ३. नवचंडी का मन्दिर |
| खड़ीबोली ऽ                                                                   | er | स्यान               | मेरठ                                              |                                               |                    |                                                 |                                         |                     |
|                                                                              | ~  | जिला                | मेरठ                                              |                                               |                    |                                                 |                                         |                     |

२.कौरवों से बात करने जाते समय जिस स्थान पर वे ठहरे थे तथा विदुर से गुप्त मंत्रणा की थी बही गोपेष्वेर्नाथ का मन्दिर है। ३. १८५७ का स्वतन्त्रता संप्राम बाबा औषड्नाथ के इसको पाण्डवों के वंशज महाराज परीक्षित ने मन्दिर से प्रारंभ हुआ। बसाया था। पौराणिक १. गोपेश्वरनाथ का मन्दिर ४. बाले मियां का मकबरा ५. सरस्वती का मन्दिर (सूर्यकुंड)

> परीक्षितगढ़ या किल

भरठ

: \* : : :

|                                                                                                                                                                              | ( >                                                                                                                                                            | seo )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्<br>तत्संबंधी बन्तकथाएँ<br>३. प्रुंगी ऋषि के आश्रम में ही लोमश ऋषि के गले में<br>राजा परीक्षित ने मरा हुआ साँप डाला था।<br>४. रण से माग कर ट्योंछन ने गाँधारी तालान में की | आश्रय िल्या था।<br>५. नवरुदे के कुएँ में भीम ने पाताल से अमृत लाकर<br>रखा था। बासुकी की पुत्री नवरुदे ने यहीं से जरू<br>ले जाकर अपने पिता का कोढ़ ठीक किया था। | लोकविश्वास है कि इस कुएँ के जल से स्नान करने से<br>कोढ़ ठीक हो जाता है।<br>रावण ने शंकर मगवान् को प्रसन्न करके अपने साथ<br>चलने का वर माँगा था। शंकर मगवान् इस शर्त<br>पर चलने के लिये तैयार हुए कि वह अपने हाथों पर<br>ही उन्हें ले जायेगा। परन्तु इस स्थल पर आकर रावण<br>को लघुशंका की आवश्यकता हुई और रावण प्रतिज्ञा<br>मूल गया और शंकर मगवान् को पृथ्वी पर टिका<br>दिया। तब से शंकर मगवान् का यहीं पर बास माना |  |
| ४<br>महत्व<br>पौराणिक                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | र्घामिक<br>(शिवरात्रि के दिन<br>लोग हरिद्धार से<br>काँवरी में गंगाज ल<br>लाकर पुरा महादेव<br>पर चढ़ाते हैं।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| है<br>बिहोबस्थल<br>२. प्रुंगी ऋषि का आश्रम<br>३. गांधारी कुंड                                                                                                                | ४. नवलदे का कुँआ तथा<br>बरगद का वृक्ष                                                                                                                          | शिवमन्दिर<br>ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| र<br>स्थान<br>परीक्षितगढ़                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | न राष्ट्र<br>विद्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>१</b><br>भेरठ                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | হ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|    |                     |                                                |                                                                                   |                             |                                                                       | (                                             | ४९                              | ١ ٢                                        | )                                             |                                                |                                                  |                                                  |                                             |                                              |                                            |                         |
|----|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| S' | तत्संबंधी दम्तकथाएँ | १. नारद जी द्वारा दिये गये शाप से शापित शिव के | गणों की यहीं पर मुक्ति हुई थी ।<br>२. राजा नूग को यहीं पर गिरगिट की योनि में रहना | पड़ा था।                    | मुगल सामाज्य के एक दस हजारामनसब नवाब<br>मजफ्फर खाँ ने इसको बसाया था । | शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्मागवत का | उपदेश यहीं पर ७ दिन तक दिया था। | जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग इसने वाला था | तो धन्वन्तरि उनको बचाने के इरादे से चले । इसी | स्थल पर तक्षक बाह्मण का रूप रख कर उन्हें मिला। | तक्षक के पूछने पर उन्होंने अपना उद्देश्य उसे बता | दिया। तक्षक ने एक पीपल के पेड़ को अपनी फुंकार से | मस्म कर दिया और घन्वन्तरि के हरा कर देने पर | तक्षक ने 'होनी प्रबल है' की बात समझा कर उनसे | लौट जाने की प्रार्थना कीधन्वन्तरि लौट गये। | मोरना-मोड़ना से बना है। |
| >> | महत्व               | पौराणिक                                        |                                                                                   | 4                           | ए।तहा।सक                                                              | धार्मिक                                       |                                 | घामिक                                      |                                               |                                                |                                                  |                                                  |                                             |                                              |                                            |                         |
| m· | विशेषस्थल           | १. राजा नृग का कुंड                            | या नरक कुड<br>२. अस्सी सतियों की लाट                                              | ३. पंचमहादेव का मन्दिर<br>े | डल्लू दवता का मान्दर<br>शक्रताल                                       | डू<br>शुक्तदेवजी का मन्दिर तथा                | गंगा घाट                        | मोरना                                      |                                               |                                                |                                                  |                                                  |                                             |                                              |                                            |                         |
| œ  | स्यान               | गढ़मुक्तेश्वर                                  |                                                                                   |                             | मुजपफरनगर                                                             | शुक्रताल                                      |                                 | मोरना                                      | •                                             |                                                |                                                  |                                                  |                                             |                                              |                                            |                         |
| ∾  | जिला                | मेरठ                                           |                                                                                   |                             | मुजपफरनगर                                                             | मुजफ्फरनगर                                    |                                 | मुजफ्फरनगर                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                  |                                             |                                              |                                            |                         |

|                |                                                                                                                                                                                 | ( ४९२ )                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>y</i>       | तरपंषणा <b>दन्तकथाए</b><br>देवबन्द किले को पांडवों ने बनवाया था तथाप्रथम<br>बनवास यहों पर किया था । पहले इसका दूसरा<br>नाम था– देवी बन ।                                        | दिवाली की रात को वाममार्गी एकत्र होते हैं तथा पूजा करते हैं। इसके परवात् स्त्रियां अपनी-अपनी चोलियां एक कुंड में डाल देती हैं। एक-एक पुरुष एक-एक चोलो उठाता है और जिस स्त्री की चोलो<br>जिस पुरुष को मिलती है वह उसी के साथ नृत्य करती | रहता।<br>यहाँ पर मुसलमानों के सिद्ध पुरुष का मज़ार है।<br>उनके संबंघ में कहा जाता है कि वे खुदा के बंदे थे।<br>यहाँ पर सब की मनोवाँछा पूरी होती है। दूर-दूर से<br>इस्लाम देशों के लोग यहाँ आते हैं। |
| भ              | ऐतिहासिक<br>धार्मिक<br>ऐतिहासिक<br>पौराणिक<br>साहित्यिक                                                                                                                         | धार्मिक                                                                                                                                                                                                                                | धार्मिक                                                                                                                                                                                             |
| ३<br>विशेषस्थल | <ol> <li>पांडवों का किला</li> <li>र बालासुंदरी का मंदिर</li> <li>सिकन्दर लोदी द्वारा</li> <li>बनवाई गयी मस्जिद</li> <li>अरबी विद्यालय</li> <li>ऐ. हितहरिवंशराधावल्लम</li> </ol> | वाममागियों का मन्दिर<br>बताया जाता है ।                                                                                                                                                                                                | मरहूम पीर का मकबरा                                                                                                                                                                                  |
| स्थान          | दे <b>न ब</b> ंद<br>द                                                                                                                                                           | तल्तृड़ी बुजुर्ग                                                                                                                                                                                                                       | पिरानकिलयर                                                                                                                                                                                          |
| ~<br>जिला      | सहारनपुर                                                                                                                                                                        | सिरिकाधुर                                                                                                                                                                                                                              | सहारनपुर                                                                                                                                                                                            |

|    |                     |                                                                   |                                                                             |                                                                                                  | ( 88                           | <b>)</b> )                             |                                                                                          |                                   |                                          |                                          |                                         |         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| æ  | तत्संबंधी दन्तकथाएँ | कहा जाता है कि शाकुम्बरी देवी से मनोवांछित फल<br>प्राप्त होता है। | यहाँ पर रह कर सम्राट चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य ने<br>अपनी सेनाएँ एकत्र की थीं। | समुद्रमंथन के बाद ले जाते हुए एक बूंद अमृत यहाँ भी<br>गिरा था। इसीलिए यहाँ पर हर १२ वें साल कुंभ | होता है ।                      | यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। | दुःशासन का वध करक भाम न जहां अ गर्ना गाडा । टका<br>कर गंगाजल का आचमन किया था—उस स्थान का | नाम भीमगोडा है ।                  | गुमापीर का जन्म-स्थान यहाँ माना जाता है। | यहाँ पर मालिनी नदी के किनारे कष्व ऋषि का | आश्रम था तथा शकुनतला की दुष्यन्त से मेट | हमी थी। |
| >> | महत्व               | वार्मिक                                                           | ऐतिहासिक                                                                    | धारिमक                                                                                           |                                |                                        |                                                                                          |                                   | धार्मिक                                  | पौराणिक                                  |                                         |         |
| w. | विशेषस्थल           | शाकुम्बरी देवी का मन्दिर                                          |                                                                             | १. हर की पैड़ी-ब्रह्मकुण्ड<br>२. चण्डीदेवी                                                       | ३. मनसा देवी<br>४. गंगा मन्दिर | ५. प्रजापति दक्ष का मंदिर              | ६. मामगाडा<br>७. सप्तसरोवर                                                               | ८. सती कुंड<br>९. गुरुकुल काँगड़ी | सरसावा                                   | दारानगर गंज                              | बिदुर-कुटी                              |         |
| æ  | स्थान               | शाकृम्बरी देवी                                                    |                                                                             | हरिद्वार                                                                                         |                                |                                        |                                                                                          |                                   | सरसावा                                   | दारानगरगंज                               |                                         |         |
| ~  | जिला                | सहारनपुर                                                          |                                                                             | सहारनपुर                                                                                         |                                |                                        |                                                                                          |                                   | सहारनपुर                                 | विजनीर                                   |                                         | ٠.      |

| s*  | तत्संबंधी दन्तकथाएँ<br>यहाँ पर विदुर जी की छोटी-सी कृटिया है। यहीं<br>दयोंधन के ट्यांजन जल कर समझन | ुंगरा हुए का<br>साग प्रहण किया था ।<br>कुरुक्षेत्र-युद्ध के समय कौरवों और पाण्डवों की सब<br>स्तियाँ सुरक्षा के हेतु यहीं पर रक्खी गयी थीं। | इसीलिए इसका नाम दारानगर गंज पड़ा है। |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| >>  | महत् <b>व</b><br>घामिक                                                                             | पौराणिक                                                                                                                                    |                                      |
| m>r | विशेषस्थल<br>विदुरकु-टी                                                                            |                                                                                                                                            |                                      |

२ स्थान इरातगरगंज

१ जिला जिलाने